#### GOVERNMENT OF INDIA

ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

#### CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO. 1696

CALL No. 954.09204 Neh

D.G.A. 79



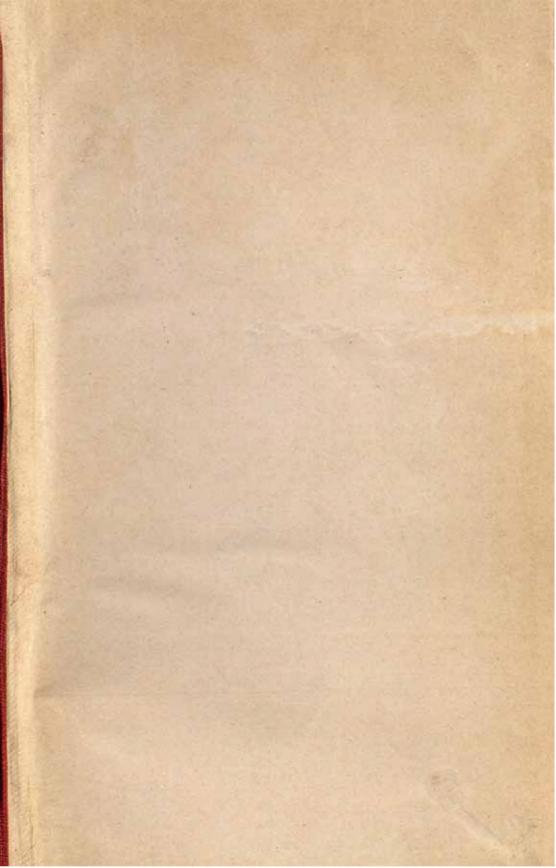

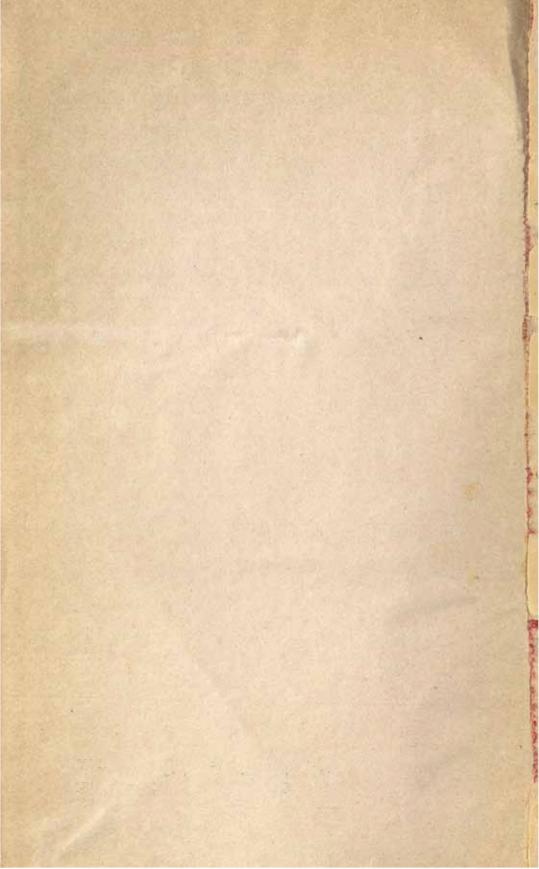

# स्वाधीनता और उसके बाद

Svadhinata aux usake bad

जवाहरलाल नेहरू

के

सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाषणों का संकलन (सितम्बर १९४६ से मई १९४९ तक)





पश्चितकेशन्स डिवीज़न

सूचना तथा प्रसार मंत्रालय

भारत सरकार

#### मुल्य ५)

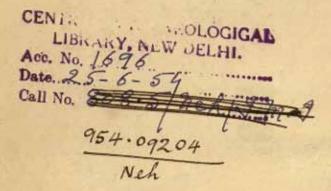

मुद्रक-ची० पी० ठाकुर, लीडर प्रेस, इलाहाबाद

#### प्रस्तावना

ये सब संगृहीत भाषण, केवल चार के अतिरिक्त, भारत द्वारा स्वाधीनता को प्राप्ति के बाद डेढ़ वर्ष से कुछ अधिक अवधि में दिये गए थें। इनका संकलन विषय-क्रम तथा समय-क्रम के अनुसार किया गया है। माननीय प्रधान मंत्री की अभिकृति की व्यापकता के कारण केवल प्रत्येक विभाग ही अधिक विस्तृत नहीं हो गया है, वरन् वह विभाग भी, जिसे 'प्रकीण' प्रकरण' कहा गया है। इस कारण किसी एक सिद्धान्त के आधार पर इन भाषणों का चुनाव निर्धारित नहीं है। इनमें से कुछेक भाषण, विशेषतः काश्मीर संबंधी भाषण, संबंधित ऐतिहासिक वर्णन प्रस्तुत करते हैं दूसरे भाषणों में नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया गया है, और कुछेक भाषणों में भावनाओं का संवार है, जो राष्ट्र को अत्यधिक उद्योग करने के लिये अनुप्रित करती हैं। दूसरी ओर, व्याख्याता के अनुपम व्यक्तित्व ने उन्हें एक आधार-भूत एकता प्रदान कर दी है। नैतिक मूल्यों के लिये उनके अप्रह, उनकी सरलता तथा उनकी स्वभावगत संबाई ने उनके वचन में स्थायी महत्व का समावेश कर दिया है।

इसके साथ ही माननीय प्रधान मंत्री की अभिरुचियों की विचित्रता एवं विविधता और तथ्यों तथा प्रवृत्तियों को हृदयंगम करने की उनकी सतकं जागरूकता ने उनके भाषणों को तात्कालिक प्रयोजन से परिपूणं कर दिया है। उन्हें अपने 'काल के सूक्ष्म इतिवृत्त एवं संक्षिप्त संग्रह'' ठीक तौर से कहा जा सकता है। उनमें उन घटनाओं तथा संकटों को रेसांकित किया गया है, जिनका स्वाधीनता के प्रभात काल से ही इस देश ने मुकाबला किया है और जिनका अब भी मुकाबला करना पड़ रहा है। जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है "इस पीढ़ी को कठिन ध्रम का दंड मिला है।" अपनी महानता के श्रेष्ठतम प्रासाद को पूर्ण करने से पूर्व आगे आनेवाले वपों में भारत को श्रम और शोक में ही जीवन-यापन करना है।

इन भाषणों में खतरों तथा संकटों पर प्राप्त विजय तथा गौरवपूणं सफल-ताओं का भी स्थान है। प्रधान मंत्री इस पर जोर देते अपने को तिनक भी आन्त अनुभव नहीं करते कि आशा और भविष्य की किरण तब तक जगमगाती रहेगी, जब तक कि जनता अपने स्वामी के उपदेश को नहीं भूल जाती। जब तक वह अपने साध्यों का साधनों के साथ समन्वय करती रहेगी, यह पुरातन राष्ट्र फिर अपनी गरिमा को प्राप्त करेगा और अन्तर्राष्ट्रीय समाज में अपना समुचित स्थान प्राप्त करेगा।

इस संकलन के सभी भाषण, केवल एक भाषण को छोड़कर, अंग्रेजी में दिये गये थे। "अंतिम यात्रा" भाषण हिन्दी में ही दिया गया था। अतः वह भौलिक रूप में हिन्दी में प्रस्तुत किया गया है, श्रेष भाषणों का हिन्दी में रूपा-न्तर किया गया है।

# विषय-सूची

| स्वाधानत                         | I          |         |     |
|----------------------------------|------------|---------|-----|
| भाग्य से सौदा                    | **         |         | 3   |
| नियत दिवस                        |            |         | 4   |
| भारत की जनता का प्रथम सेवक       | 1.5        | 4.1     | 9   |
| हमारी स्वतन्त्रता का वार्षिक समा | रोह        | 4.4     | 80  |
| स्वतंत्र भारत एक वर्ष का हुआ     |            |         | १२  |
| महा                              | त्मा गांधी |         |     |
| प्रकाश बुक्त गया                 |            |         | १९  |
| एक गरिमा अदृश्य हो गयी           | A 5000     | 1 124   | २२  |
| अंतिम यात्रा                     | 4.4        | (4.4)   | २६  |
| सबसे बड़ा भारतीय                 |            | 12.0    | 32  |
| सवसे उपयुक्त स्मारक              |            |         | ३७  |
| राष्ट्रपिता                      | 18.45      | 4.4     | ३९  |
| एक वर्ष पहले                     |            | 4.4     | ४३  |
| सारा                             | प्रदायिकता |         |     |
| पांच नदियों का यह अभागा प्रदेश   | **         | N (609) | ४७  |
| धम और राजनीति का भयावह           | ठबंधन      | 4.4     | ५३  |
|                                  | काश्मीर    |         |     |
| कौन जिम्मेवार है ?               |            | 4.4     | 48  |
| काश्मीर की अग्नि-परीक्षा         |            | 10.0    | ६७  |
| काश्मीर सम्बन्धी तथ्य            | 4.4        |         | ७५  |
| काश्मीर से प्रतिज्ञा             |            |         | 68  |
| इतिहास का प्रवाह                 |            |         | 63  |
| भारत को कुछ छिपाना नहीं ह        |            | (4.8)   | 99  |
| काश्मीर की कहानी आगे चल          |            | 1000    | 803 |
|                                  | हैदराबाद   |         |     |
| यह हैदराबाद का प्रश्न            |            | 200     | 284 |
| हम शांतिप्रिय लोग हैं            |            | 1090    | १२१ |
| g. anama arre                    | शिचा       |         |     |
|                                  |            |         | १२७ |
| विश्वविद्यालयों को बहुत कुछ सि   |            | 1000    | 533 |
| शिक्षा मानव-मन की मुक्ति के वि   | लयं ह      | h A     | 848 |
| काम का समय                       | 7.7        | 1 =     | 140 |

#### **च्योग**

| अत्पादन हमारी पहली आवश्यकता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |         | १६३   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------|
| उत्पादन बढ़ाओं या खत्म हो जाओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 4.4     | १७५   |
| हमारी आधिक नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000                |         | १७९   |
| अकेला सही रास्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |         | 888   |
| हमें मिलजुल कर शक्ति लगानी व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गहिये               |         | 286   |
| THE RESIDENCE OF A STREET ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE |                     |         |       |
| भारत की वैदे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शशक नार             |         |       |
| भारत की वैदेशिक नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | V. 9 2              |         | २१७   |
| भारत ग्टबन्दी से बाहर है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |         | २२९   |
| विदेशों में प्रचार की समस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **:                 |         | 584   |
| अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का उदय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i                   | * *     | २५३   |
| हमारी वैदेशिक नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 44      | २७१   |
| भारत और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | manisa              | silin . |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | राज्यक              | THE     |       |
| एक दैवी और ऐतिहासिक निणंय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 4.4     | 388   |
| यह नये प्रकार का साहचयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |         | 564   |
| हमने भविष्य को वांच नहीं दिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |         | 308   |
| भारत इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गौर विश्व           |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |         |       |
| एशिया दुवारा जागा है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.9                | 10.0    | 353   |
| संकट का यूग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 0.0     | 3 4 5 |
| एशिया के लिये आधिक स्वतंत्रता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **                  | 14      | 334   |
| विदव स्वास्थ्य संघ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |         | 384   |
| सहयोग का एक नया वातावरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |         | 386   |
| संयुक्त राष्ट्रों के प्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |         | ३५१   |
| वन्तर्राष्ट्रीय सहयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | * *     | 340   |
| वायुमंडल पर विजय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |         | 349   |
| इन्डोनीशिया में संकट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***                 | **      | ३६५   |
| प्रकीमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <sup>°</sup> प्रकरण |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2416                |         |       |
| अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * *                 |         | ३७३   |
| स्वतंत्र पूर्णसत्तात्मक गणराज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **                  |         | ३७९   |
| ध्येयों के सम्बन्ध में प्रस्ताव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |         | 366   |
| रक्षा सम्बन्धी सेवाओं के प्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **                  | **      | 808   |
| एक जल्यान का जलावतरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *.*                 | **      | 803   |
| माजन्टबेटन-परिवार के प्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **                  | **      | 800   |
| राष्ट्रीय गीत के लिये लय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 200     | 863   |
| हमारी लम्बी यात्रा का अन्तिम च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रण                  | 1414    | 850   |
| इस पीड़ी को कठिन परिश्रम का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वंड मिला है         |         | 850   |
| मनुष्य के जात्मोत्सर्ग का छेखा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | * *     | 830   |
| सरोजिनी नायडू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***                 |         | 883   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |         |       |

#### चित्र-सूची

ष्टुष्ठ ३ पर जवाहरलाल नेहरू पृथ्ठ ८-९ पर

संविधान सभा में १४-१५ अगस्त १९४७ की मध्य रात्रि के समय भाषण देते हुए

जवाहरलाल नेहरू १५ अगस्त, १९४७ को दिल्ली के लाल किले पर भारतीय राष्ट्र पताका को फहराते हुए। उनके साथ रक्षा मंत्री सरदार बल्देव सिंह (बाई ओर से दूसरे) और अन्य उच्च सैनिक अधिकारी भी हैं

घ्वजारोहण समारोह देखते हुए विशाल जनसमूह

महामहिम लाउँ माउँटवैटेन स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधान मंत्री के रूप में श्री नेहरू को शपथ दिला रहे हैं

पुष्ठ ४०-४१ पर

बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति की एक बैठक में श्री नेहरू महात्मा गांधी के साथ

महात्मा गांधी तथा श्री नेहरू भंगी बस्ती, नई दिल्ली में प्रार्थना सभा में जाते हए

महात्मा गांधी की ७८वीं जयन्ती के समय भंगी वस्ती, नई दिल्ली में सामृहिक चरखा यज्ञ में भाग लेते हुए श्री नेहरू

सेन्ट्रल विस्टा, नई दिल्ली से गुजरती हुई महात्मा गांधी की शव-यात्रा पूछ ८८-८९ पर

जम्मू (काश्मीर) तथा पठानकोट के राजपथ के बीच सब मौसमों में उपयुक्त माधोपुर पुछ का ७ जुलाई १९४८ को उद्घाटन करते हुए श्री नेहरू

श्री नगर में श्री नेहरू एक घायल सैनिक के लिये सैनिक अस्पताल में अपने इस्ताक्षर दे रहे हैं

> काश्मीर से पहली बार टेलीफोन द्वारा वार्ता कर रहे हैं श्री नगर में महिला सैन्यदल का निरीक्षण करते हुए

पृष्ठ १२८ पर

नागपुर विश्वविद्यालय में १ जनवरी, १९५० को दीक्षान्त समारोह के अवसर पर भाषण देते हुए

पृष्ठ १६८-१६९ पर

हिन्दुस्तान एअर काफ्ट फैक्टरी, बेंगलीर में श्री नेहरू

नई दिल्ली में सिचाई क केन्द्रीय वोर्ड, के उन्नीसवें वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए नई दिल्ली में फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बसं आफ कामसं ऐण्ड इन्डस्ट्री के वार्षिक अधिवेशन में भाषण देते हुए 'जल उषा' को समुद्र में उतारते समय

पृष्ठ २५७ पर अपने निवास स्थान पर अपनी पुत्री तथा पाँव के साथ पृष्ठ ३४४-३४५ पर

पेरिस में ३ नवम्बर, १९४८ को संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा के विशेषाधिवेशन में भाषण देते हुए

उटकमंड (दक्षिण भारत) में जून १९४८ में सुदूरपूर्व तथा एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के आर्थिक कमीशन के अधिवेशन में भाषण देतें हुए श्रीनेहरू

मार्च १९४७ में, नई दिल्ली में प्रथम एशियायी संबंध सम्मेलन में नई दिल्ली में, नवम्बर १९४८ में, अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष विज्ञान संघ की एशियायी प्रादेशिक कान्फ्रेन्स का उद्घाटन करत हुए

युष्ठं ३९२-३९३ पर

विस्थापित व्यक्तियों के बीच

नई दिल्ली में, भारत में अमेरिकन राजदूत डा॰ हेनरी ग्रेडी व श्रीमती ग्रेडी को विदाई देते समय

गवनंमेंट हाउस के स्टाफ द्वारा लार्ड माउंटवेटेन को दिये गये एक विदाई भोज के समय

दिल्ली के निकट मेहरौली ईदगाह में मुस्लिम बालिकाओं के साथ बातचीत करते हुए स्वाधीनता



## भाग्य से सौदा

बहुत वर्ष हुए हमने भाष्य से एक सौदा किया था, और अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का समय आया है—पूरी तौर पर या जितनी चाहिए उतनी तो नहीं, फिर भी काफी हद तक। जब आधी रात के घंटे बजेंगे, जबिक सारी दुनिया सोती होगी, उस समय भारत जयकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। एक ऐसा क्षण आता है, जो कि इतिहास में कम ही आता है, जबिक हम पूराने को छोड़कर नए जीवन में पन घरते हैं, जबिक एक युग का अन्त होता है, जबिक राष्ट्रकी चिर दिलत आत्मा उद्धार प्राप्त करती है। यह उचित है कि इस गंभीर क्षण में हम भारत और उसके लोगों और उससे भी बढ़कर मानवता के हित के लिए सेवा अपंण करने की शपब लें।

इतिहास के उपाकाल में भारत ने अपनी अनंत खोज आरंभ की। दुगंम सिदयां उसके उद्योग, उसकी विशाल सफलता और उसकी असफलताओं से भरी मिलेंगी। चाहे अच्छे दिन आएं हों, चाहे बुरे, उसने इस खोज को आंखों से ओफल नहीं होने दिया; न उन आदशों को ही भुलाया जिनसे उसे शक्ति प्राप्त हुई। आज हम दुर्भाग्य की एक अवधि पूरी करते हैं, और भारत अपने आपको फिर पहचानता हैं। जिस कीर्ति पर हम आज आनन्द मना रहे हैं, वह और भी बड़ी कीर्ति और आनेवाली विजयों की दिशा में केवल एक पग है, और आगे के लिए अवसर देने वाली हैं। इस अवसर को ग्रहण करने और भविष्य की चुनौती स्वीकार करने के लिए क्या हममें काफी साहस और काफी बुद्धि हैं?

स्वतंत्रता और शक्ति जिम्मेदारी लाती है। वह जिम्मेदारी इस सभा पर है, जो कि भारत के संपूर्ण सत्ताबारी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संपूर्ण सत्ता-बारी सभा है। स्वतंत्रता के जन्म से पहले हमने प्रसव की सारी पीड़ाएँ सहन की हैं और हमारे हृदय इस दुख की स्मृति से भरे हुए हैं। इनमें से कुछ पीड़ाएँ अब भी चल रही हैं। फिर भी, अतीत समाप्त हो चुका है और अब भविष्य ही हमारा आवाहन कर रहा है।

यह भविष्य जाराम करने और दम लेने के लिए महीं है बल्कि निरंतर प्रयत्न करने के लिए है, जिससे कि हम उन प्रतिज्ञाओं को, जो हमने इतनी बार

संविधान परिष्द, नई दिल्ली में १४ अगस्त १९४७ को दिया गिया एक भाषण।

को हैं और उसे जो आज कर रहे हैं, पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ करोड़ों पीड़ितों की सेवा है। इसका अर्थ दिरद्रता और अज्ञान और अवसर की विषमता का अन्त करना है। हमारी पीढ़ी के सब से बड़े आदमी की यह आकांक्षा रही है कि प्रत्येक आस के प्रत्येक आसू को पोंछ दिया जाय। ऐसा करना हमारी पिवत से बाहर हो सकता है, लेकिन जब तक आंसू हैं और पीड़ा है, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा।

इसलिए हमें काम करना है और परिश्रम करना है और कठिन परिश्रम करना है जिससे कि हमारे स्वप्न पूरे हों। ये स्वप्न मारत के लिए हैं, लेकिन ये संसार के लिए भी हैं, क्योंकि आज सभी राष्ट्र और लोग आपस में एक दूसरे से इस तरह गुँधे हुए हैं कि कोई भी बिल्कुल अलग होकर रहने की कल्पना नहीं कर सकता। शांति के लिए कहा गया है कि वह अविभाज्य है; स्वतंत्रता भी ऐसी ही है, और अब समृद्धि भी ऐसी है, और इस एक संसार में, जिसका कि अलग अलग टुकड़ों में अब विभाजन संभव नहीं, संकट भी ऐसा ही है।

भारत के लोगों से, जिनके हम प्रतिनिधि हैं, हम अनुरोध करते हैं कि विश्वास और निश्चय के साथ वे हमारा साथ दें। यह श्रुद्र और विनाशक आलोचना का समय नहीं है; असद्भावना या दूसरों पर आरोप का भी समय नहीं हैं। हमें स्वतंत्र भारत की विशाल इमारत का निर्माण करना है, जिसमें कि उसकी संतान रह सके।

महोदय, में यह प्रस्ताव उपस्थित करने की आजा चाहता हूँ : "यह निश्चय हो कि :

(१) आधी रात के अंतिम घंटे के बाद, इस अवसर पर उपस्थित संविधान सभा के सभी सदस्य यह शपथ लें:—

'इस पवित्र क्षण में, जबिक भारत के लोगों ने दुःस मेल कर और त्याग करके स्वतंत्रता प्राप्त की है, मैं, जो कि भारत की संविधान सभा का सदस्य हूँ, पूर्ण विनयपूर्वक भारत और उसके निवासियों की सेवा के प्रति, अपने की इस उद्देश्य से अपित करता हूं कि यह प्राचीन भूमि संसार में अपना उपयुक्त स्थान ग्रहण करे और संसारव्यापी शांति और मनुष्य मात्र के कल्याण के निमित्त अपना पूरा और इच्छापूर्ण अनुदान प्रस्तुत करे।'

(२) जो सदस्य इस अवसर पर उपस्थित नहीं हैं वे यह शपथ (ऐसे शाब्दिक परिवर्तनों के साथ जो कि सभापति निश्चित करें) उस समय कें जब कि वे अगली बार इस सभा के अधिवेशन में उपस्थित हों।"

#### नियत दिवस

नियत दिवस आ गया है, वह नियत दिवस जिसे कि भाग्य ने निदिचत किया या और भारत आज फिर लंबी नींद और कोशिशों के बाद जागा है और शक्तिशाली, मुक्त और स्वतंत्र हुआ है। कुछ अंशों में अतीत हमसे अब भी मिला हुआ है, और जो प्रतिज्ञाएं हमनें इतनी बार की हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमें बहुत कुछ करना बाकी है। फिर भी हम मोड़ पार कर चुके हैं। हमारे लिए नया इतिहास शुरू होता है, बह इतिहास जो हमारे जीवन और कार्यों से रचा जायगा और जिसके बारे में दूसरे लोग लिखेंगे।

भारत में हमारे लिए, सारे एशिया के लिए और संसार के लिए, यह एक महान क्षण है। एक नये नक्षत्र का उदय होता है, प्राच्य की स्वतंत्रता के नक्षत्र का, एक नई आशा उत्पन्न होती है, एक चिर अभिलियत कल्पना साकार होती है। यह नक्षत्र कभी न दूवे और यह आशा कभी विफल न हो।

हमें इस स्वतंत्रता से आनन्द है, यद्यपि हमारे चारों ओर बादल घरे हुए हैं और अपने लोगों में से बहुत से दुख के मारे हैं, और कठिन समस्याएं हमारे चारों ओर हैं। लेकिन स्वतंत्रता अपनी जिम्मेदारियां और बोफ लाती है और हमें स्वतंत्र और अनुशासनपूर्ण लोगों की भौति उनका सामना करना है।

अाज के दिन सबसे पहले हमें इस स्वतंत्रता के निर्माता, राष्ट्रिपता का ध्यान आता है, जो भारत की पुरानी भावना के मूर्त रूप होकर स्वतंत्रता की मशाल अंबी किए हुए थे और जिन्होंने हमारे बारों ओर फैले हुए अंधकार को दूर किया था। हम अकसर उनके अयोग्य अनुयायी रहे हैं और उनके संदेश से विलग हो गए हैं। लेकिन हम ही नहीं, आनेवाली पीढ़ियां इस संदेश को याद रक्वेंगी और अपने दिलों पर भारत के इस बड़े बेटे की छाप को धारण करेंगी, जो कि अपने विश्वास और शक्ति और साहस और विनय में इतना महान था। हम स्वतंत्रता की इस मशाल को, बाहे जैसी आंधी और तूफान आवें, कभी बुक्तने न देंगे।

इसके बाद हमें उन अज्ञात स्वयंसवकों का और स्वतंत्रता के सैनिकों का ध्यान आना चाहिए जिन्होंने बिना प्रशंसा या पुरस्कार पाए, भारत की सेवा में अपनी जानें दी हैं।

हमें अपने उन भाइयों और बहनों का भी घ्यान आता है जो राजनैतिक सीमाओं के कारण हमसे जुदा हो गए हैं और जो दुर्भाग्यदश उस स्वतंत्रता में, ओ हमें प्राप्त हुई है, भाग नहीं ले सकते। वे हमारे हैं, और चाहे जो हो, हमारे ही

नई दिल्ली से १५ अगस्त, १९४७ को समाचार-पत्रों को दिया हुआ संदेश।

बने रहेंगे, और हम उनके अच्छे और बुरे भाग्य के बराबर ही साभीदार होंगे।

भविष्य हमें बुला रहा है। हम कहां जायें गे और हमारा क्या प्रयत्न होगा ? हमारा प्रयत्न होगा साधारण मनुष्य को, भारत के किसानों और मजदूरों को स्वतंत्रता और अवसर दिलाना; गरीबी और अज्ञान और रोग से लड़-कर उनका अन्त करना; एक समृद्ध, जनसत्तात्मक और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना; और ऐसी सामाजिक, आधिक और राजनैतिक संस्थाओं की रचना करना, जिनसे कि प्रत्येक पृश्य और स्त्री को न्याय और जीवन की परि-पूर्णता प्राप्त हो सके।

हमारे सामने कठिन काम करने को हैं। जब तक हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते, जब तक हम भारत के सभी लोगों को वैसा नहीं बना लेते जैसा कि भाग्य में नियत किया है, तब तक हममें से किसी के लिए दम लेने का समय नहीं है। हम एक ऐसे बढ़े देश के नागरिक हैं जो कि विशाल उन्नति के पर्य पर अग्रसर है और हमें उस ऊँचे आदर्श के अनुकूल अपना जीवन बनाना है। हम सभी, चाहे हम किसी धमें के हों, समान रूप से भारत की संतान हों, और हमारे अधिकार, विशेषाधिकार और दायित्व बराबर-बराबर हैं। हम सांप्रदायिकता या संकीणंता को उत्साहित नहीं कर सकते, क्योंकि कोई राष्ट्र, जिसके लोग विचार अथवा कार्य में संकीणं हों, बड़ा नहीं हो सकता।

संसार के राष्ट्रों तथा लोगों का हम अभिवादन करते हैं और यह प्रतिज्ञा करते हैं कि शांति, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र को अग्रसर करने में हम उनके साथ सहयोग करेंगे।

भारत के लिए, अपनी अत्यन्त प्रिय मातृभूमि के लिए, जो कि प्राचीन और सनातन और चिर-नवीन है, हम अपनी भिवतपूर्ण श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, और अपने को उसकी सेवा के लिए पुनः प्रतिज्ञाबद्ध करते हैं। जय हिंद !

## भारत की जनता का प्रथम सेवक

मेरे देश भाइयो, भारत और भारत की स्वतंत्रता के हित में अपनी सेवा अपित करने का सौभाम्य मुक्ते बहुत वर्षों से रहा हैं। आज में पहली बार भारतीय जनता के प्रथम सेवक के रूप में, उसकी सेवा और सुधार के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर, अपने पद से आप से बोल रहा हूँ। मैं यहां इसलिए हूँ कि आपकी ऐसी इच्छा थीं, और में यहां तभी तक हूँ, जब तक कि आप अपना विश्वास देकर, मेरा सम्मान करते हैं।

हम आज स्वतंत्र और पूर्ण सत्ताधारी लोग हैं और हमने अपने को अतीत के बोक्त से मुक्त कर लिया है। हम संसार की ओर स्पष्ट और मैत्री-पूर्ण आँखों से और मिक्टिय की ओर आस्या और विश्वास के साथ देखते हैं।

विदेशी आधिपत्य का बोभ दूर हो गया है, लेकिन स्वतंत्रता अपनी अलग जिन्मेदारियां और भार लाती है और उन्हें हम स्वतंत्र लोगों की भावना से ही, आत्म-संयम के साथ और उस स्वतंत्रता की रक्षा और विस्तार करने के निश्चय से वहन कर सकते हैं।

हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है; परन्तु हमें अभी इससे अधिक हासिल करना है। तो आइए हम अपने नए घंघों में, दृइता से और उन ऊँचे सिद्धांतों को ग्रहण करते हुए, जिन्हें कि हमारे महान नेता ने सिखाया है, लग जांय। सौभाग्य से गांधी जी मार्ग-प्रदर्शन के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए और सदा आदर्श अध्यवसाय का पथ दिखाने के लिए हमारे साथ हैं। बहुत दिनों से उन्होंने हमें सिखाया है कि आदर्श और उद्देश्य उन साधनों से पृथक नहीं किए जा सकते जो कि उनकी सिद्धि के लिए उपयोग में लाए जाते हैं; अर्थात् अच्छे उद्देश्यों की सिद्धि अच्छे साधनों द्वारा ही संभव है। यदि हम जीवन की महान बातों की ओर लक्ष्य करते हैं, यदि हम भारत का स्वप्न बड़े राष्ट्र के रूप में देखते हैं, जो कि शांति और स्वतंत्रता का अपना प्राचीन संदेश दूसरों को दे रहा है, तब हमें स्वयं बड़ा बनना है और भारत माता की योग्य सन्तान बनना है। संसार की निगाहें हम पर हैं और वे पूर्व में इस स्वतंत्रता के जन्म को ध्यान से देख रही हैं और विचार कर रही हैं कि इसका अर्थ क्या है।

१५ अगस्त, १९४७ को नई दिल्ली से प्रसारित भाषण।

हमारा पहला ध्येय यह होना चाहिए कि हम सब प्रकार के आंतरिक भगड़ों और हिसा का अन्त करवें, जो कि हमें कलुधित करके गिराते हैं और जो कि स्वतंत्रता के पक्ष को हानि पहुँचाते हैं। ये जनता की महान आधिक समस्याओं पर, जिन पर तुरन्त ध्यान देने की आवस्यकता है, विचार करने में बायक होते हैं।

अपनी दीर्घकालीन पराधीनता और विश्वव्यापी युद्ध और उसके परिणामी ने हमारे आगे वहुत-सी अत्यावश्यक समस्याओं को एक साथ डाल दिया है। आज हमारी जनता के लिए भोजन और वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी है, और हम मुद्रा-स्फीति और बढ़ती हुई कीमतों के ववंडर में पढ़ गए हैं। हम इन समस्याओं को तुरन्त हल नहीं कर सकते, साथ ही उनके हल करने में देर भी नहीं लगा सकते। इसलिए हमें वृद्धिमत्ता के साथ ऐसी योजनाएँ बनानी हैं जिनसे हमारी जनता का बोभ कम हो और उनके रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठं। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से समभ लेनी चाहिए कि अपनी चिर-पीड़ित जनता के हितों का ध्यान हमें सबसे पहले होना चाहिए और अन्य स्वाथों को उनके आगे भुक जाना चहिए। हमें अपनी दिक्यानूसी मूमि-व्यवस्था को शीध ही बदलना है और हमें एक बड़े और संतुलित पैमाने पर उद्योग-व्यवसायों को उन्नत करना है, जिससे कि देश की संपत्ति वढ़े और लाभ उचित रूप में वितरित हो सके।

उत्पादन आज की सर्वप्रथम आवश्यकता है और उत्पादन में स्कावट बालने या उसे कम करने का प्रत्येक प्रयत्न राष्ट्र को, और विशेष रूप से हमारे बहुसंस्थक श्रमिकों को, हानि पहुँचा रहा है। लेकिन केवल उत्पादन पर्याप्त नहीं, क्योंकि इस का परिणाम यह हो सकता है कि संपत्ति खिंच कर कुछ थोड़े से हाथों में आ जाय। यह उन्नति के मार्ग में बाधक होगा और आज के प्रसंग में अस्थिरता और संघर्ष उत्पन्न करेगा। अतएव समस्या को हल करने के लिए उचित और न्याय्य वितरण अत्यन्त आवश्यक है।

भारत सरकार के हाथ में इस समय जलप्रवाह के नियंत्रण द्वारा निवयों की घाटियों के विकास की, बांधों और जलागरों और सिंचाई के साधनों के निर्माण की, और पन-विजली की शक्ति के विकास की कई बड़ी योजनाएँ हैं। इनसे खाने की वस्तुओं के उत्पादन में तथा सभी तरह के औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी। ये कार्य सभी योजनाओं के लिए बुनियादी हैं और हम इन्हें जल्दी-से-जल्दी पूरा करना चाहते हैं, जिससे कि जनता को इनका लाभ मिल सके।

इन सब बातों के लिए शांति की स्थिति और सभी सम्बन्धित लोगों का सहयोग और कठिन और निरंतर श्रम आवश्यक हैं। इसलिए हमें इन महान और



संविधान सभा में १४-१५ अगस्त, १९४७ की मध्य रात्रि के समय भाषण देते हुए

511



जवाहरलाल में हरू १५ अगस्त, १९४७ की दिल्ली के लाल किले पर भारतीय राष्ट्र पताका की फहराते हुए। उनके साथ रक्षा मंत्री सरदार बल्देव सिंह (बाई ओर से दूसरे) और अध्य उच्च सैनिक अधिकारी भी हैं

ध्वजारोहण समारोह देखते हुए विशाल जनसमूह



हामहिम लार्ड माउन्टबैटन स्वाजीन भारत के प्रथम प्रधान मंत्री के रूप में श्री नेहरू को शपथ दिला रहे हैं

करने योग्य कामों में छग जाना चाहिए और आपस के भगड़े-फसाद को भूछ जाना चाहिए। भगड़ा करने का समय अलग होता है और मिल-जुलकर उद्योग करने का अलग। काम करने का समय अलग होता है और सेल-कूद का अलग। आज न भगड़ा करने का समय हैं, न बहुत खेल-कूद का। यदि हम अपने देश और अपनी जनता के साथ धात नहीं करना चाहते तो आज हमें एक दूसरे से सहयोग करना चाहिये और मिल-जुल कर काम करना चाहिए और यथार्थ सद्भावना से काम करना चाहिए।

में कुछ शब्द नागरिक तथा सैनिक राजसेवकों से कहना चाहूँगा। पुराने अन्तर और भेद मिट गए हैं और आज हम सभी भारत के स्वतंत्र बेटे और बेटियां हैं और अपने देश की स्वतंत्रता का तथा उसकी सेवा में लगने का हमें गवं हैं। हम समान रूप से भारत के प्रति निष्ठा रखते हैं। हमारे सामने जो किटन समय है उसमें हमारे राज-सेवकों और विशेषज्ञों को बड़े महत्व का भाग लेना है और हम एक साथी की भौति उन्हें भारत की सेवा में लगकर ऐसा करने का बुलावा देते हैं। जय हिन्द!

#### हमारी स्वतन्त्रता का वार्षिक समारोह

१५ अगस्त का दिन आया, और हमें जो कुछ हासिल हुआ था, उस पर, विभाजन के दुख के बावजूद, हमने खुशियां मनाई। हमने स्वतंत्रता के सूर्य की ओर तथा उस अवसर की ओर देखा जिसे स्वतंत्रता अपने साथ छाती है। यद्यपि सूर्य उगा, पर काले बादलों के कारण वह हमसे छिपा रहा, और हमारे लिए घुँधला उपाकाल जैसा ही बना रहा। यह उपाकाल बहुत लंबा रहा है और दिन का प्रकाश अभी आने को है। एक राजनीतिक निश्चय कर लेने से या नया संविधान बना लेने से या किसी आधिक नीति से ही स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती। बह तो मन और हृदय की बस्तु है। यदि मन संकीण या कुहरे से डेका रहा और हृदय में घृणा और कड़्वापन हुआ तो स्वतंत्रता नहीं रह जाती।

दूसरी बार १५ अगस्त का दिन आया है और जो कुछ बीता है, उसके बावजूद, यह एक पिनन दिन हैं। इस वर्ष के भीतर बहुत कुछ हुआ है और हमने अपनी लंबी यात्रा की बोड़ी सी मंजिल पार की है। लेकिन यह वर्ष दुख और लज्जा से भी भरा रहा है और भारत की उस भावना के प्रति, जो कि उसकी एक विशेषता रही है, विश्वासघात का रहा है। इस वर्ष ने, राष्ट्रिपता की हत्या द्वारा कुकृत्य की विजय होते देखी है। इससे अधिक लज्जा और दुख की बात हममें से किसी के लिए भी क्या हो सकती है?

हम इस दिन, जैसा कि उचित है, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमारे उत्सव में आत्मश्लाधा और व्यथं की सामान्य बातों के लिए स्थान नहीं। यह हृदय को टटोलने वाला और अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए पुन: आत्म-समर्पण करने वाला दिन होना चाहिए। हमने क्या कर लिया है, इसके विषय में हमें उतना विचार नहीं करना चाहिए, जितना कि इस विषय में कि हमें क्या करना है या हमने क्या बात गलत की है। हमें उन करोड़ों शरणाधियों के विषय में सोचना चाहिए, जो अब भी बंधर बार धूम रहे हैं। हमें भारत की उस विधाल जनता का ध्यान करना चाहिए, जो अब भी कष्ट में है और जिसने हमें आधा के साथ देखा है और जो अपने दुखी जीवन में सुधार की आधा लगाए हुए हैं। हमें भारत के महान

नई दिल्ली से १५ अगस्त, १९४८ को दिया गया एक संदेश ।

साधनों का भी ध्यान करना चाहिए, जिनका उपयोग यदि जनता के हित के लिए किया जाय, तो भारत का नक्शा बदल सकता है और वह महान और समृद्ध बन सकता है। हमें इस महान कार्य में पूरी शक्ति के साथ लगना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उन महान शिक्षाओं को याद रखना चाहिए जो महातमा गाँची से हमें मिली हैं और उन आदशों को जिन्हें कि उन्होंने हमारे सामने रखा है। यदि हम उन शिक्षाओं और आदशों को भूलते हैं, तो हम अपने ध्येय और अपने देश के प्रति विश्वासघात करते हैं।

इसलिए अपनी स्वतंत्रता के इस वयं-दिवस पर हम स्वतंत्र भारत और उसके लोगों के हित के लिए पुनः अपने को अपंण करते हैं। हम इसके योग्य सिद्ध हों। जय हिंद !

# स्वतन्त्र भारत एक वर्ष का हुआ

देशवासियो, साथियो और मित्रो, एक वर्ष हुआ, आज ही के दिन, इसी समय, मैंने एक भाषण आपके लिए प्रसारित किया था। स्वतंत्र भारत आज एक वर्ष का हुआ। लेकिन अपनी स्वतंत्रता के इस बाल्यकाल में ही यह कैसी याधनाओं और संकटों से गुजरा है! किर भी वह जिंदा है, यद्यपि जो जोसिम और मुसीबतें इसने भेली हैं वे एक अधिक पुराने और मजबूत राष्ट्र को भी दबा देने के लिए काफी देश सफलता के लिए और दूसरी अनेक सफलताओं के लिए, जो हमारे देशवासियों को प्राप्त हुई हैं, हमें लोगों को घन्यवाद देना चाहिए। यह उचित है कि अपने कामों को हम तुच्छ न समभें, और उस साहस, परिश्रम और त्याम को न भूलें जिससे हमारे देशवासियों ने इस संकट के वर्ष में बहुत सी मुसीबतों का सामना किया है और उन पर विजय पाई है।

लेकिन हमें अपनी असफलताओं और गलतियों को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारी असफलताएँ और भूलें भी बहुत रही हैं। इनमें से कुछ बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन मुख्य असफलता तो एक आत्मिक दुवंलता रही है, उन ऊचे आदशों से गिर जाना रहा है, जिन्हें कि हमारे राष्ट्रपिता ने, जिनके योग्य नेतृत्व में हमने चौयाई सदी से अधिक समय तक अपनी लड़ाई जारी रक्की थी और आगे बढ़ें थे, हमारे सामने रक्का था। उन्होंने हमें सिकाया था कि ऊंचे उद्देशों की सिद्धि ऊँचे साधनों द्वारा ही होती है। आदशों और उद्देशों को उनकी प्राप्ति के साधनों से कभी अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने हमें भय को दूर रक्षना सिकाया था, क्योंकि भय केवल तुन्छ ही नहीं है, बित्क घृणा और हिसा को पैदा करने वाला है।

हम में से बहुतों ने यह पाठ भुला दिया और भय हम पर छा गया। यह भय किसी दूर के दुश्मन का नहीं था, बल्कि एक दूसरे का भय था, और इसके परिणाम-स्वरूप दुष्कृत्य देखने में आए।

हमारे गुरु, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती थी, अब नहीं रहे। हमें अब भार अपने ही कंधों पर उठाना है और पहला प्रश्न जिसे हमें अपने से पूछना चाहिए बहु यह है—नया हम उनकी शिक्षा और संदेश पर दृढ़ हैं; अथवा हम नए रास्तों

नई दिल्ली से १५ अगस्त, १९४८ की प्रसारित भाषण।

में भटक पड़े हैं ? में आप से यह कहना चाहता हूँ कि कितन परीक्षा के इस वर्ष से मुम्ने और भी अधिक विश्वास हो गया है कि यदि भारत की उन्नति करना है और उसे महान बनाना है, जैसा कि उसे होना चाहिए और जैसा कि वह होकर रहेगा, तो ऐसा उस संदेश और शिक्षा पर दृढ़ रह कर ही किया जा सकता है । में जानता हूँ कि में निबंख हूँ और अक्सर भारत के प्रति, जिसकी सेवा के लिए मैंने बार-बार शपथ छी है, अयोग्य सिद्ध हुआ हूं । लेकिन हम चाहे कितने भी अयोग्य हों, हममें अब भी उस शक्ति का कुछ अंश है, जो हमारे नेता हमें दे गए हैं। वह शक्ति हमें उनसे ही नहीं, उनके संदेश से भी प्राप्त होती हैं। इसलिए आज में मातृभूमि की सेवा की और उन आदशों के पालन की, जिन्हों कि गांधीजी ने हमारे सामने रक्का था, किर से शपथ लेता हूँ।

हम सभी भारत की चर्चा करते हैं और हम सभी भारत से बहुत बातों की आबा करते हैं। हम उसे इसके बदले में क्या देते हैं? जो कुछ हम उसे देते हैं, उससे अधिक हम उससे लेने के अधिकारी नहीं। भारत अन्त में हमें वही देगा, जो कि प्रेम और सेवा और उत्पादक तथा रचनात्मक कार्य के रूप में हम उसे देंगे। भारत वैसा ही होगा जैसे कि हम होंगे: हमारे विचार और कार्य उसे रूप प्रदान करेंगे। हम उसकी कीख से उत्पन्न बच्चे हैं, आज के भारत के छोटे-छोटे अंश हैं; साथ ही हम आनेवाले कल के भारत के जनक हैं। हम बड़े होंगे तो भारत बड़ा बनेगा, और हम तुच्छ विचार बाले और अपने दृष्टिकोण में संकीण बनेंगे, तो भारत भी वैसा ही होगा।

गत वर्ष, हमारी आपित्यां अधिकतर ऐसे ही संकीणं दृष्टिकोण और तुच्छ कार्यों का, जो कि भारत की महान सांस्कृतिक देन से इतने भिन्न हैं, परिणाम रही हैं। साम्प्रदायिकता से, मुसलमानों, हिन्दुओं और सिखों की साम्प्रदायिकता से, हमारी स्वतंत्र भावना के कुचले जाने का भय रहा है। प्रान्तीयता उस विशाल एकता के रास्ते में बाधक बनी हैं, जो कि भारत की प्रतिष्ठा और उन्नति के लिए इतनी आवस्यक है। हममें फूट की भावना फैली है और उसने हमें उन बड़ी बातों को भूल जाने दिया है, जिनके हम समर्थक रहे हैं।

हमें अब अपने को फिर से पहचानना है और अपनी कल्पनाओं से स्वतंत्र भारत को अपनाना है। हमें पुराने मूल्यों को फिर से खोज निकालना है और उन्हें स्वतंत्र भारत की नई रूपरेखा में स्थान देना है। स्वतंत्रता जिम्मेदारी लाती है और आत्म-संयम, परिश्रम और स्वतंत्र जनता की भावना द्वारा ही उसकी रक्षा हो सकती है।

इसलिए हमें उन सभी बातों को छोड़ देना चाहिए, जो हमें बांधती हैं और गिराती हैं। हमें भय और साम्प्रदायिकता और प्रांतीयता का त्याग करना चाहिए। हमें एक स्वतंत्र और जनसत्तात्मक भारत का निर्माण करना चाहिए, जहां कि अपनी जनता का हित ही सबसे प्रथम स्थान रखता हो और दूसरे हित उसके भगीन समभे जायें। स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता, यदि वह हमारी जनता के अनेक बोभों को हलका नहीं करती। जनसत्तावाद का अर्थ सहिष्णुता है, केवल उन लोगों के प्रति साहिष्णुता नहीं, जो कि हमसे सहमत हैं, बल्कि उन लोगों के प्रति जो कि हमसे सहमत नहीं होते। स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ-साथ हमारे व्यवहारों में परिवर्तन आना चाहिए, जिससे कि उनका इस स्वतंत्रता से ठीक-ठीक मेल हो सके।

संघर्ष चल रहा है और ऐसी अफवाहें हैं कि भारत में और सारी दुनिया में और भी घोर संघर्ष होने वाला है। हमें सभी स्थितियों और संभावनाओं के लिए तैयार रहना है। जब राष्ट्र पर संकट हो, तब प्रत्येक नागरिक का यह कत्तंच्य हो जाता है कि वह बिना भय के और बिना किसी पुरस्कार की आशा के अपनी सेवा राष्ट्र को भेंट करे। लेकिन जाज में संघर्षों और युद्धों के विषय में नहीं, विकि शांति और सहयोग के विषय में कहना चाहता हूँ, और संसार के सभी राष्ट्रों और अपने पड़ोसी देश के प्रति यह कहना चाहता हूँ कि शांति और मिन्नता बनाए रखना हमारा ध्येय हैं। हम यदि युद्ध करना चाहते हैं तो वह केवल गरीबी और उससे जनित विपत्तियों के विषद्ध युद्ध हैं।

सारी दुनिया संसार-व्यापी युद्ध के परिणामों से पीड़ित हैं और मुद्रा-स्फीति से, बढ़ी कीमतों से और बेकारी से लोग दुखी हैं। भारत में ये सभी बातें हैं, साथ ही उन विशाल-संस्थक भाइयों और बहनों की चिन्ता हम पर है, जो कि जपार कण्टों को भेल रहे हैं और बो अपने घरों से भगाए जाकर, दूसरी जगड़ नई जिन्दगी की खोज में हैं।

हमें यह लड़ाई लड़नी है अर्थात् आर्थिक संकट के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है और वेषरों को बसाना है। इस लड़ाई में नफरत और हिंसा के लिए जगह नहीं है, बिल्क केंबल अपने देश और अपने लोगों की सेवा का भाव है। इस लड़ाई में हर एक भारतवासी सैनिक बन सकता है। व्यक्तियों और समूहों के लिए व्यापक हित को छोड़ कर निजी संकीण हितों का ब्यान करने का अवसर नहीं है। यह समय आपस में भगड़ने और फूट का नहीं है।

इसलिए में अपने देशवासी सभी स्त्री-पुरुषों से, जिनके हृदयों में भारत का प्रेम है और जो उसकी जनता को उठाना चाहते हैं, यह अनुरोध करता हूँ कि आपस में भेद उत्पन्न करने वाली दीवारों को हटा दें और एक महान् राष्ट्र क उपयुक्त इस ऐतिहासिक तथा विद्याल उद्योग में मिल-जुल कर भाग लें।

सभी सरकारी नौकरों से, चाहे वे फौजी हों चाहे गैर-फौजी, मैं अनु-रोध करूँगा कि वे दृढ़ श्रद्धा से भारत की सेवा करें और सचाई, परिश्रम, योग्यता और निष्पक्षता से अपने कत्तंत्र्य का पालन करें। जो इस संकट के समय अपना कर्त्तं व्य नहीं पालन करता वह भारत और उसके लोगों के प्रति अपने कर्त्तं व्य से चूकता है।

देश के युवकों से में विशेष रूप से अनुरोध करूँगा, क्योंकि वे आने वाले कल के नेता हैं और उन पर भारत के मान और स्वतंत्रता की रक्षा का भार आयेगा।

मेरी पीढ़ी एक बीतती हुई पीढ़ी है और शीध ही हम भारत की प्रज्वलित मशाल, जो कि उसकी महान और सनातन आत्मा की प्रतीक है, युवा हाथों और सुदृढ़ बाहुओं को सौंप देंगे। मेरी यह कामना है कि वे उसे ऊपर उठाए रक्खें और उसके प्रकाश को कम अथवा धुंधला न होने दें, जिससे कि वह प्रकाश घर-घर में पहुँच कर, हमारी जनता में श्रद्धा, साहस और समृद्धि उत्पन्न करे। con from front

# महात्मा गांधी

क्षेत्रमा मान्य

#### प्रकाश बुक्त गया

मित्रो और साथियो, हमारे जीवन से प्रकाश जाता रहा और सब तरफ अँधेरा छा गया है। में नहीं जानता कि में आपसे क्या कहूँ। हमारे प्रिय नेता, जिन्हें हम बापू कहते थे, जो राष्ट्रिपता थे, अब नहीं रहे। शायद मेरा ऐसा कहना गलत है। फिर भी हम उन्हें अब न देखेंगे, जैसा कि हम इन बहुत से वर्षों से देखते आए हैं। उनके पास दौड़ कर सलाह लेने या उनसे सांत्वना पाने के लिए अब हम न जा सकेंगे। यह एक भयानक आधात हैं—केवल मेरे लिए ही नहीं बिल्क इस देश के करोड़ों लोगों के लिए। और इस आधात की ध्यवा मेरे या अन्य किसी के परामशं से कम नहीं हो सकती।

मैने कहा कि प्रकाश जाता रहा, लेकिन मैने गलत कहा; क्योंकि वह प्रकाश, जिसने कि इस देश को आलोकित किया, कोई साधारण प्रकाश नहीं था। जिस प्रकाश ने इस देश को इन अनेक वर्षों में आलोकित किया है वह आने वाले अनेक वर्षों तक इस देश को आलोकित करता रहेगा और एक हजार वर्ष बाद भी यह प्रकाश इस देश में दिखाई देगा और दुनिया इसे देखेगी और यह अनिगनत हृदयों को शांति देगा। क्योंकि वह प्रकाश तात्कालिक वर्तमान से कुछ अधिक का प्रतीक था, वह जीवित और शाश्वत सत्यों का प्रतीक था और हमें ठीक मार्ग का स्मरण दिलाते हुए तथा इस प्राचीन देश को भूलों से बचाते हुए स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला था।

यह सब तब हुआ है, जबकि उनके सामने बहुत कुछ और करने को था। हम उनके संबंध में ऐसा कभी नहीं सोच सकते थे कि उनकी आवश्यकता नहीं रही या यह कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन अब, विशेष रूप से, जबकि हमारे सामने इतनी कठिनाइयां हैं, उनका हमारे बीच में न होना एक ऐसी चोट है जिसका सहन करना बड़ा कठिन है।

एक पागल आदमी ने उनके जीवन का अन्त कर दिया। जिसने ऐसा किया उसे में पागल ही कह सकता हूँ। फिर भी, पिछले वर्षों और महीनों में देश में काफी विष फैलाया गया है और उस विष ने लोगों के मन पर अपना असर डाला है। हमें इस विष का सामना करना है, हमें इस विष को जड़ से उलाड़ना है, और हमें उन सभी संकटों का सामना करना है, जो कि हमें

३० जनवरी, १९४८ को नई दिल्ली से प्रसारित भाषण।

घेरे हुए हैं। और उनका सामना करना है, पागलपन या बुराई से नहीं, बल्कि उसी ढंग से, जिस ढंग से कि हमारे प्रिय नेता ने हमें सिखाया है।

अब पहली बात याद रखने की यह है कि हममें से किसी को कोध के आवेश में कदापि कोई अनुचित कार्य नहीं करना है। हमें सशकत और दृढ़ निश्चयी लोगों की भाति आचरण करना है, सभी संकटों का जो हमें घेरे हुए हैं, दृढ़ता से सामना करते हुए और अपने महान शिक्षक और महान नेता की उन आजाओं का, जो उन्होंने दी हैं, दृढ़ता से पालन करते हुए और सदा यह याद रखेते हुए आचरण करना है कि यदि, जैसा मुक्ते विश्वास है, उनकी आत्मा हमें देख रही है, तो किसी भी बात से उनकी आत्मा इतनी अधिक अप्रसन्न नहीं हो सकती जितनी कि यह देख कर कि हमने कोई निकृष्ट आचरण किया है या कोई हिसा का काम किया है।

इसलिए हमें ऐसा काम न करना चाहिये। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि हम कमजोरी दिखलावें, बिल्क यह कि हमें मजबूती से और मिल-जुल कर अपने आगे की सब कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। हमें एक सांध मिल कर रहना चाहिए और इस महान विपत्ति के सामने अपनी छोटी-छोटी तकलोफों और कठिनाइयों और आपस के भगड़ों का अन्त कर देना चाहिए। यह महान दुर्घटना हमारे लिए इस बात की चोतक है कि हम जीवन की सभी बड़ी बातों को याद रक्कें और उन सभी छोटी बातों को, जिनका हम जरूरत से अधिक ध्यान करते रहे हैं, भूल जावें। अपनी मृत्यु द्वारा उन्होंने हमें जीवन की बड़ी बातों का, उस जीवित सत्य का, स्मरण दिलाया है, और यदि हम इसे याद रखते हैं, तो भारत का भला होगा।

कुछ मित्रों का प्रस्ताव था कि महात्मा गांधी का शव कुछ दिनों तक लेपादि द्वारा सुरक्षित रक्खा आय, जिससे कि करोड़ों व्यक्ति उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि भेंट कर सकें। लेकिन यह उनकी इच्छा थी, और इसे उन्होंने बार-बार दुहराया या कि ऐसी कोई बात न होनी चाहिए। हमें ऐसा न करना चाहिए। वे लेपादि द्वारा धारीर को सुरक्षित रखने के घोर विरोधी थे। इसलिए हम लोगों ने उनकी इच्छा का पालन करने का निश्चय किया, दूसरों की इच्छा इससे भिन्न चाहे जितनी रही हो।

इसलिए शनिवार को दिल्ली शहर में यमुना नदी के किनारे उनका दाह-संस्कार होगा। शनिवार को दोपहर से पहले ११-३० बजे बिड़ला-भवन से उनकी अर्थी निकाली बायगी और यह एक पूर्व-निश्चित मार्ग से चलकर यमुना नदी तक जायगी। शाम के लगभग ४ दजे दाह संस्कार होगा। स्थान और मार्ग की सूचना रेडियो तथा समाचार-पत्रों द्वारा दे दी जायगी।

दिल्ली के लोगों को, जो अपनी अंतिम श्रद्धांजिल भेंट करना चाहें, इस मार्ग के किनारे इकट्ठे हो जाना चाहिए। में यह सलाह न दूंगा कि बहुत लोग बिड़ला भवन में आवें, बिल्क यह कि बिड़ला भवन से लेकर यमुना तक के इस लम्बे मार्ग के दोनों ओर इकट्ठे हो जायें। में उम्मीद करता हूँ कि वे शांतिपूर्वक और बिना प्रदर्शन के ऐसा करेंगे। इस महान आत्मा को श्रद्धांजिल अर्पण करने का यहीं सबसे अच्छा और उपयुक्त ढंग होगा। इसके अतिरिक्त शनिवार हम सबके लिए उपवास तथा प्रार्थना का दिन होना चाहिए।

जो लोग दिल्ली से बाहर भारत में अन्य जगहों में रहते हैं, वे भी निस्संदेह इस अंतिम श्रद्धांजिल में, जिस रूप में उनसे होगा, भाग लेंगे। उनसे लिए भी यह दिन उपवास और प्राथंना का होना चाहिए। और दाह-कमें के लिए निश्चित समय पर, यानी शनिवार को सायंकाल ४ वजे लोगों को नदी अथवा समुद्र तट पर जाकर प्रायंना करनी चाहिए। जब हम प्राथंना करें, तो सबसे बड़ी प्रार्थना यह होगी कि हम इस बात को प्रतिज्ञा करें कि अपने को सत्य के लिए और उस उद्देश्य के लिए, जिसके लिए हमारा यह महान देशवासी जीवित रहा और मरा, हम अपने को अपित करेंगे। यही सबसे अच्छी प्राथंना है जो हम उनके और उनकी समृति के प्रति भेंट कर सकते हैं। यही सबसे अच्छी प्राथंना है जो हम उनके और इम भारत और अपने लिए कर सकते हैं। जय हिन्द।

## एक गरिमा ऋदश्य हो गई

महोदय, आपने जो कुछ कहा है उससे क्या में अपने को सम्मिलित कर सकता हैं? प्रमुख व्यक्तियों के निधन पर इस सभा में श्रद्धांजिल भेंट करने और उनकी प्रशंसा तथा बोक स्मति में कुछ कहने की परम्परा रही है। अपने मन में में निश्चय नहीं कर पाया हूँ कि मेरे लिये या इस सभा में किसी के लिये भी इस अवसर पर अधिक कहना उपयुक्त भी होगा, क्योंकि में व्यक्तिगत रूप से भी और भारत सरकार का मिलया होने के नाते भी घोर लज्जा का अनुभव करता हैं कि हम अपनी सबसें महान निधि की रक्षा करने में असफल रहे। हम इस सम्बंध में ठीक उसी प्रकार असफल रहे हैं जिस प्रकार कि कई महीनों से हम बहुत से निर्दोष परुषों, स्त्रियों और बच्चों की रक्षा करने में असफल रहे हैं। यह हो सकता है कि यह भार और कार्य हमारी या किसी भी सरकार की शक्ति से बाहर का रहा है। फिर भी यह असफलता है। और आज यह बात कि इस महान व्यक्ति की, जिसकी हम असीम आदर और प्रेम प्रदान करते रहे हैं, हम न बचा सके, हम सभी के लिये लज्जाजनक है। एक भारतीय की हैसियत से मेरे लिये यह लज्जा की बात है कि एक भारतीय ने उनके विरुद्ध अपना हाय उठाया; एक हिन्दु की हैसियत से भी मेरे लिये लज्जा की बात है कि एक हिन्द ने आज के सब से बड़े भारतीय श्रीर इस युग के सब से महान् हिन्दू के प्रति यह न्शंस कर्म किया ।

हम जब लोगों की प्रशंसा करते हैं तो मली भौति चुने हुए शब्दों में करते हैं, और हमारे पास बड़प्पन की कुछ माप-तौल होती है। पर हम उनकी किस प्रकार प्रशंसा करें और माप-तौल करें, क्यों कि वे उस साधारण मिट्टी के बने ही न ये जिसके कि हम बने हैं। वे आये, उनका जीवन काफी लम्बा रहा और वे उठ गयें। इस सभा में उनके प्रति हमारी प्रशंसा के शब्दों की आवश्यकता नहीं, क्यों कि उन्होंने जीवन में जो प्रशंसा प्राप्त की वह इतिहास के किसी जीवित व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुई। उनकी मृत्यु के बाद इन दो-तीन दिनों में उन्हें संसार मर की श्रद्धांजलि प्राप्त हुई है, हम उसमें क्या जोड़ सकते हैं? हम, जो कि उनके बच्चे रहे हैं, और कदाचित् उनके सरीर से उत्पन्न बच्चों से अधिक उनके सिक्षकट रहे हैं, उनकी प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम चाहे कितने ही, अयोग्य हों, हम, अधिक या कम अंश में, उनकी आत्मा के बच्चे रहे हैं।

संविधान परिवद् (व्यवस्थापिका), नई दिल्ली, में २ फरवरी, १९४८ को दिया गया वक्तव्य ।

एक आलोक जाता रहा और वह सूर्य जो हमारे जीवन को गर्मी और प्रकाश देता था. डब गया और हम ठंड और अँधकार में कांप रहे हैं। फिर भी, वह न चाहेगा कि हम ऐसा अनुभव करें। आखिर उस आलोक ने, जिसे हमने इतने ववाँ तक देखा, देवी ज्वाला के उस मनुष्य ने, हमें भी बदला-और हम जैसे भी हैं, इन वर्षी में उन्हीं के बनाये हुए हैं, और उस देवी ज्वाला से हममें से बहुतों ने एक छोटी-सी चिनगारी ग्रहण की है, जिसने हमें शक्ति दी है, और जिसने हमसे कछ हद तक उनके निद्धित मार्ग पर काम कराया है। इसलियं यदि हम उनकी प्रशंसा करते हैं तो हमारे शब्द कुछ तुच्छ लगते हैं, और यदि हम उनकी प्रशंसा करते हैं तो हम कुछ हद तक अपनी भी प्रशंसा करते हैं। बड़े आदिमियों और विख्यात आदिमियों के कांसे और संगममेंर के स्मारक बनाये जाते हैं, लेकिन यह ज्योति-यरुष अपने जीवन-काल में अनेक कर्तव्यों द्वारा करोड़ों-करोड़ों हृदयों में प्रतिष्ठित हुआ, इससे हम सभी-चाहे थोड़ी मात्रा में ही सही-कुछ कुछ वैसे ही बन गये जैसे कि वे थे। इस प्रकार वे सारे भारत में फैल गये, न केवल महलों में, या चुनी हुई जगहों में या सभाओं में बिल्क छोटे और पीडित लोगों की प्रत्येक भोंपड़ी और कृटिया में। वे करोड़ों व्यक्तियों के हृदयों में जीवित है और अनंत युगों तक जीवित रहेंगे।

तो हम उनके बारे में और सिवा इसके क्या कह सकते हैं, कि इस अवसर पर हम विनम्नता का अनुभव करें। उनकी प्रशंसा करने के हम अधिकारी नहीं हैं—उनकी, जिनका हम पूरी तरह और पर्याप्त रूप में अनुसरण नहीं कर सके। यह उनके प्रति प्रायः अन्याय होगा कि हम उनके विषय में कुछ शब्द कह कर रह जायँ, जब कि वे हम से काम और मेहनत और त्याग की अपेक्षा करते थे। बहुत अंकों में, पिछले तीस या अधिक सालों में, उन्होंने इस देश को त्याग की ऐसी पराकाष्ठा तक पहुँचाया, जैसी कि इस क्षेत्र में अन्यत्र न मिलेगी। वे इसमें सफल हुए। फिर भी अन्त में ऐसी घटनाएँ घटी जिनसे निस्संदेह उन्हें बड़ा ही कष्ट पहुँचा, यद्यपि उनकी कोमल मुखाकृति से मुसकान कभी न गई और न उन्होंने किसी से कोई कठोर वचन कहा। फिर भी, उन्हें कष्ट हुआ होगा—कष्ट इस बात का कि यह पीढ़ी जिसे कि उन्होंने शिक्षा दी थी, कसौटी पर पूरी न उतरी, और कष्ट इस बात का कि हम लोग उनके दिखाए मार्ग को छोड़कर चले। और अन्त में उन्हीं के एक बच्चे के हाथ ने—क्योंकि वह भी तो किसी भी दूसरे भारतीय की तरह उनका बच्चा ही हैं—उन्हें मार गिराया।

बहुत युगों बाद इतिहास इस काल पर, जिससे हम गुजरे हैं, अपना निर्णय देगा। वही इसकी सफलताओं और विफलताओं का निश्चय करेगा। हम लोग इसके इतने सिन्नकट हैं कि ठीक ठीक निश्चय नहीं कर सकते और यह नहीं समक्ष सकते कि क्या हुआ है, और क्या नहीं हुआ। हम जो कुछ जानते हैं वह यह है कि एक गरिमा की जो अब नहीं रही। हम जो कुछ जानते हैं वह यह है कि तत्काल अधकार है, यहापि निश्चय ही वह बहुत पना अंवकार नहीं है क्योंकि जब हम अपने दिलों की देखते हैं तो अब भी उस जीवित ज्वाला को पाते हैं, जिसे उन्होंने प्रदीप्त किया था और यदि यह जीवित ज्वाला मौजूद है, तो इस देश में अन्धकार नहीं हो सकता और हम लोग, अपने यत्न से उनको याद करते और उनके मार्ग पर कलते हुए, इस देश को, स्वयं तुच्छ होते हुए भी, जो ज्वाला उन्होंने हमें दी, उसी से फिर आलोकित करने में सफल होंगे।

वे कदाचित् अतीत भारत के—और क्या में यह कहूं कि भविष्य के भारत के भी ?—सब से वह प्रतीक वे जो हमें प्राप्त हो सकते थे। हम उस अतीत और आने वाले भविष्य के बीच वर्तमान के भयावह छोर पर खड़े हैं और हम सभी प्रकार के खतरों का सामना कर रहे हैं, और सब से बड़ा खतरा कभी-कभी विश्वास की कमी है, जो हमारे सामने उपस्थित होती है, नैराश्य की भावना है जो सामने आती है, हदय और आत्मा का हताश होना है जिसे हम उस समय अनुभव करते हैं जब कि हम आदशों को गिरता देखते हैं, जब हम देखते हैं कि वे बड़ी बातें, जिनकी हम चर्चा करते थे, थोथे सब्द मात्र रह गए हैं, और जीवन दूसरी ही दिशा में जाता दीखता है। फिर भी, में विश्वास करता हूँ कि कदाचित् यह समय बीध ही बीत जायगा।

अपने जीवन में तो यह ईश्वरीय पुरुष महान् था ही, वह अपनी मृत्यु में भी महान् हुआ, और मुफे इसमें किंचित् संदेह नहीं कि अपनी मृत्यु द्वारा भी उसने उस बड़े उद्देश्य की संवा की, जिसकी कि वह आजन्म करता रहा। हम उनके लिये शोकाकुल हैं, और सदा शोकाकुल रहेंगे क्योंकि हम मनुष्य हैं और अपने प्यारे स्वामी को नहीं मूल सकते। लेकिन में जानता हूँ कि वे इसे न पसन्द करते कि हम उनके लिये शोक करें। जब उनके प्रियतम और निकटतम व्यक्ति उठ गये हैं तो उनकी आंखों में ओंसू नहीं आये हैं—केवल उनमें एक दृढ़ निश्चय उत्पन्न हुआ है कि जिस महान् उद्देश्य की सेवा करना उन्होंने चुना उसमें वे लगे रहें। इसलिये यदि हम केवल शोकाकुल होते हैं तो वे हमें किड़कोंगे। यह उनको श्रद्धांजिल भेंट करने का कोई डंग नहीं। एकमात्र ढंग यह है कि हम अपना दृढ़ निश्चय प्रकट करें और यह नई प्रतिज्ञा करें कि हम उचित आचरण करेंगे और अपने को उस महान् कार्य के लिये समर्पित करेंगे जिसे कि उन्होंने उठाया था, और जिसे कि उन्होंने इतनी बड़ी हद तक पूरा किया। इसलिये हमें काम करना है, हमें परिश्रम करना है, हमें त्याग करना है और इस प्रकार, कम-से-कम कुछ हद तक, यह सिद्ध करना है कि हम उनके योग्य अनुयायी है।

महोदय, जैसा आपने कहा, यह स्पष्ट है कि यह घटना, यह दुर्घटना, केवल एक पागल आदमी का असंबद्ध कृत्य नहीं है। यह परिणाम है अहिंसा और घृणा के उस खास बातावरण का जो इस देश में कई महीनों और वर्षों से, खासकर पिछले कई महीनों से बना हुआ है। वह बातावरण हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमें घरे हुए है, और यदि हमें उस उद्देश्य की पूर्त करनी है जिसे कि उन्होंने हमारे सामने रक्खा, तो हमें इस बातावरण का मुकाबला करना है, उसके विषद लड़ना है और घृणा और हिंसा, आदि बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकना है।

जहां तक इस सरकार का संबंध है, में आशा करता हूँ कि वह इसका सामना करने में कोई यत्न, कोई उद्योग उठा न रखेगी, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम अपनी कमजोरी से या किसी कारण से जिसे हम पर्याप्त समभते हैं, इाब्द या लेख या कार्य द्वारा इस हिंसा को और घृणा के इस प्रचार को रोकने का समुचित प्रयत्न नहीं करते तो हम वास्तव में इस सरकार में रहने के योग्य नहीं हैं, हम छोग निश्चय ही उनके अनुयायी होने के योग्य नहीं हैं और हम उस महान् आत्मा के लिये, जो दिवंगत हुई है, प्रशंसा के शब्द कहने के योग्य भी नहीं हैं। इसलिये इस अवसर पर, या किसी भो अवसर पर, जब हम इस महान् दिवंगत स्वामी के विषय में सोचें तो उचित यही है कि हम काम और परिधम और त्याय की व्यान में रखकर सोचें। जहाँ भी हम बुराई देखते हों उसका सामना करने के विचार से और जिस रूप में उन्होंने हमारे सामने सत्य को रक्खा है उसे ग्रहण किये रहने के विचार से हम उनके विषय में सोचें, और यदि हम ऐसा करेंगे, तो हम चाहे जितने अयोग्य हों, हम कम से कम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और उनकी आत्मा के प्रति उचित श्रद्धांजलि भेंट करेंगे।

वे वले गये और सारा भारत आज अपने को अनाय अनुभव कर रहा है और विछोह के शोक में डूब रहा है। हम सभी को इस भावना का आभास है और में नहीं कह सकता कि इससे हम कब मुक्त ह.गे। साथ ही साथ हम एक गवंपूणं कृतज्ञता की भावना का भी अनुभव कर रहे हैं कि इस पीढ़ी का सौभाग्य रहा है कि हम इस महान् व्यक्ति के संपर्क में आये। आने वाले युगों में, अब से सैकड़ों, और संभवतः हजारों वर्ष बाद, लोग इस पीढ़ी का ध्यान करेंगे जब कि यह ईश्वरीय पुरुष इस धरती पर चलता था, और हमारा ध्यान करेंगे, जो कि चाहे जितने छोटे रहे हों, उनके दिलाये मार्ग पर और उस पवित्र धरती पर, जिस पर उनके पैर पड़े, चल सके हैं। आइये इम उनके योग्य बनें।

#### अंतिम यात्रा

आसिरी सफर खतम हुआ, अंतिम यात्रा समाप्त हो गई। प्रायः ५० वर्ष से भी अधिक समय तक महात्मा गांधी हमारे इस देश में सर्वत्र भमण करते रहे, हिमालय और सीमा-प्रान्त और ब्रह्मपुत्र से लेकर कन्याकुमारी तक सारे प्रांतों में, देश के सभी हिस्सों में वे घूमे—साली तमाशा देखने के लिये नहीं बल्कि जनता की सेवा करने के लिये, जनता को पहिचानने के लिये। शायद और कोई भी भारतीय ऐसा न होगा जिसने इस भारत देश में इतना ध्रमण किया हो, यहाँ की जनता को इतना पहिचाना हो, और जनता की इतनी सेवा की हो। तो उनकी इस दुनिया की यात्रा खत्म हुई। हमारी और अपकी यात्राएँ अभी जारी हैं।

कुछ लोग उनके लिए शोक करते हैं। और शोक करना कुछ मुनासिव भी है, उचित भी है। लेकिन शोक किस बात का ? गांधी जी के गुजरने का या किसी और बात का? महात्मा जी का जीवन और महात्मा जी की मृत्यु दोनों ही ऐसी रही हैं, कि हमेशा के लिये हमारा देश उनकी वजह से चमकता रहेगा।

क्षोक किस बात का ? हाँ, शोक अपने पर है, महात्मा जी पर नहीं। अपने ऊपर, अपनी दुबंछता पर, हमारे दिखों में जो हेय है, जो अदावतें हैं और जो छड़ाइयां हम आपस में छड़ते हैं उन पर। याद रिखये, महात्मा जी ने किस बात के छिए अपनी जान दी? याद रिखये, क्या बात पिछछे चन्द महीनों से उन्होंने विशेष-रूप से पकड़ी थी? अब हम उनका आदर करते हैं परन्तु आदर खाछी नाम का तो नहीं होना चाहिये, आदर होना चाहिये उनकी बातों का, उनके उपदेश का और विशेषकर उस बात का जिसके छिये उन्होंने अपना जीवन अपण कर दिया। और फिर हम और आप यही इस विवेणी से, गंगा तट से, घर जाकर जरा अपने अपने दिखों से पूछें कि हमने अपना कर्तव्य कितना किया। हमें जो रास्ता महात्मा जी ने दिखाया था उस पर कहाँ तक हम चले, कहां तक हमने आपस में मेछ रखने की कोशिश की, कहां तक छड़ाई की? अगर इन बातों पर हम विचार करें और फिर सही रास्ते पर चलें तभी हमार लिये और हमारे देश के छिये भला है। एक महापुरुष हमारे देश में आया, दुनिया भर में उसकी चमक फैली, हमारा देश भी चमका और फिर

१२ फरवरी, १९४८ के। प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर पूज्य बापू के अस्थि-विसर्जन के बाद दिया गया भाषण।

हमारे देश के और हमारे ही एक भाई के हाथ से उनकी हत्या हुई। क्या बात है? आप सोचें। एक आदमी पागल हो या न हो, लेकिन क्या बात है कि इस आदमी ने हत्या की। इसिंखये कि इस देश में एक दूसरे के दिलों में, एक दूसरे के विरुद्ध, दुश्मनी और लड़ाई-अगड़े का विष फैलाया गया है। उसी विष में से ये सब जहरीलें पौधे निकल रहे हैं। अब आपका और हमारा काम है कि उस जहर को हम खत्म करें। हमने अगर महात्मा जी से कुछ सबक सीखा है तो किसी एक व्यक्ति सं, एक शक्स से, दुश्मनी का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, लेकिन जो बुरा काम है, जो जहरीली बात है, उससे दुश्मनी करेंगे, उसका मुकावला करेंगे और उसको हरायेंगे। यह सबक हमने महात्मा जी से सीखा है। हम कमजोर हैं, फिर भी उनके साथ रहकर कुछ बड़प्पन हममें भी आ गया है। उनके साये में हम भी लोगों को कुछ लम्बे चौड़े मालुम होने लगे। लेकिन असल में तेज उनका था, प्रताप उनका था, शक्ति उनकी थी और रास्ता उनका या। कुछ लड्सड़ाते, कुछ ठोकरें साते हम भी उस रास्ते पर बले, इसलिये कि हम भी कुछ सेवा कर सकें। देश का अब वह सहारा गया, लेकिन में कैसे कह सकता हूं कि वह गया ? क्योंकि यहाँ आज जो लाखों आदमी मौजूद हैं उनके अन्दर से और देश के करोड़ों आदिमयों के दिलों से क्या गांधी जी की तस्वीर हटेगी? नहीं, क्यों कि आज जिन करोड़ों लोगों ने उनको देखा है वे याद रखेंगे। आगे नई नस्लें आयेंगी, नये अंकूर उगेंगे, जो अपनी आंखों से उन्हें नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी उनके दिल में वह तस्वीर जमी रहेगी, क्योंकि देश के इतिहास में वह जम गई है। आज कहा जाता है कि वह गौधी-युग एक तरह से खत्म हुआ, जो ३०-४० वर्ष हुए भारत में शुरू हुआ था। लेकिन खत्म कैसे हुआ, समाप्त कैसे हुआ ? वह तो एक तरह से, एक दूसरे ढंग से अब शुरू हुआ है। अब तक उनके साये में हम उनका सहारा लेते थे, उनसे हमें मदद मिलती थी । अब हमें और आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है। ही, उनके उपदेश का सहारा लेना है, उनकी याद का सहारा लेना है, उनसे थोड़ा-बहुत जो सीखा है उसको सामने रखकर चलना है। सहारा तो उनका काफी है; लेकिन अब अपने पैरों पर खड़ा होना है और विशेषकर जो उनका आखिरी उपदेश है, संदेश है, उसको बाद रखना है। वह उपदेश यह है कि हमें डरना नहीं चाहिये। वे हमेशा यह सिखाते थे कि हम अपने दिल से डर निकाल दें, द्वेष निकाल दें, एक दूसरे से लड़ाई-भगड़ा बन्द कर दें, और अपने देश को आजाद करें। उन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, स्वराज्य लिया। स्वराज्य लिया और ऐसे तरीके से लिया कि सारी द्निया को आश्चर्य हुआ। वह हमें मिला तो, लेकिन मिलते वक्त हम उनका सबक भूल गये, हम बहक गये और लड़ाई-भगड़ा करने लगे जिससे देश का नाम बदनाम हुआ। आज कल हमारे यहाँ कितने ही नौजवान हैं जो बहके हुए हैं और न जाने क्या-क्या नारे लगाते हैं, और न जाने क्या क्या गलत बातें कहते हैं।

पर वे इस देश के नौजवान हैं। हमें उनको सही रास्ते पर छाना है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हैं कि लोगों के दिलों में, यह जो ढेंप का जहर फैला हुआ है, जो कहता है कि हिन्दू को मुसलमान से लड़ना है मुसलमान को हिन्दू से छड़ना है या सिख को और किसी से लड़ना है, जो वामिक भगड़े पैदा करता है या धर्म के नाम पर राजनैतिक भगड़े पैदा करता है, वह बुरी चीज है, और उसे दूर करना ही होगा। उसने हमारे देश को नीचे गिराया है और अगर हम होशियार नहीं होते तो हमें तया हमारी आजादी को तबाह करेगा। इसलिये हिन्दुस्तान को होशियार करने के लिये महात्मा जी ने लगभग दो-तीन सप्ताह पहले उपवास किया था। उनकी तपस्या और उनके बलिदान से जनता कुछ जागी, कुछ हम ने और जनता के प्रतिनिधियों ने जाकर उनसे इकरार किया, प्रतिज्ञा की कि हम इस गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। उन्होंने अपना वत उपवास खत्म किया। उस समय किसको मालूम था कि बोडे ही दिनों में मौन और उपवास का एक लम्बा सिलसिला शुरू हो जायगा ? सप्ताह में, वे एक दिन मौन रहते थे, पर आज हमेशा के लिये हमारे और आपके लिये मौन हो गये। तो आखिरी सबक उनका यह था इस लड़ाई-भगड़े को रोका जाय। बहुत कुछ लोग उस सबक को समभ्रे, अ,प और हम भी सब समभ्रे और देश भी समभा। आप यह याद रिखये कि अगर ऐसा लड़ाई-भगड़ा जारी हुआ, अगर ऐसी बातें हमारे देश में हुई, जिनका एक नमूना और बहुत ही खतरनाक नमना महात्मा जी की मौत है, अगर हमारे देश में लोग हाय उठाने लगे, और महात्मा जी जैसे महापुरुष की हत्या करने लगे, सो भी इस लिये कि वे उनकी राय से सहमत नहीं है या उनकी राजनीति को समभते नहीं हैं, तो यह देश के लिये बड़ा खतरनाक होगा। हम कहते हैं कि हमारे देश में बनता का राज्य हो, स्वराज्य हो, इसके माने क्या है ? इसके माने ये हैं कि हम एक-इसरे को समभें, सारी जनता अपने प्रतिनिधि चुने और जो बात वे निश्चय करें, वह की जाय । अगर इस तरह हम एक-दूसरें की समभ कर नहीं चलते और हर आदमी एक दूसरे से लड़ता है तो देश कैसे बचेंगा? वह तो तबाह ही जावगा । यहां हमारे देश के फीज के बहुत से सिपाही बैठे हैं । अपने देश की आजादी और देश के लिये गरूर करना उनका कर्तव्य है। वे देश की सेवा करें, देश की रक्षा करें। अगर सिपाही एक-दूसरे से छड़ा करें तो फौज की फौज ही सत्म हो जायगी । फिर फीज की ताकत तो नहीं रही। इस तरह देश की ताकत और देश की शक्ति एक दूसरे से लड़ने से खत्म होती है। भगड़े की जो बातें हों उनका मिलकर और एक-दूसरे को समभाकर, फैसला कर लेना, यही ठीक स्वराज्य है, ठीक जनता का राज्य है। तो इस राय पर जो लोग नहीं चलना भारते व दसरे रास्ते पर चलते हैं। किन्तु जब वे हमको और आपको नहीं समभा मकते तो फिर तलवार और बन्दुक लेकर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं।

वे अपने भाइयों को, इस लिये मारते हैं क्योंकि जनता उनके विरुद्ध है। अगर जनता उनके विरुद्ध न हो तो वे फिर जनता के दल पर हुकूमत की कुर्सी पर बँठ सकते हैं। लेकिन जब वे यह जानते हैं कि जनता उनके विरोध में है और वे जनता को अपनी तरफ नहीं ला सकते तो भगड़ा-फसाद करते हैं ताकि हुकुमत में उलट-फोर हो और उससे वे कोई फायदा उठायें। लेकिन यह समभना लड़-कपन है कि मार-पीट या अगड़ा फसाद करके इस देश की हक्मत बदली जा सकती है या उसमें कोई उलट-फेर किया जा सकता है। जो आदमी कुछ भी नहीं समझता वही ऐसी बात कह सकता है। फिर भी ऐसी बात हुई तो क्यों हुई? इसलिये कि हमारे देश के बहुत से लोगों ने, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो ऊँची-ऊँची पदिवयों पर हैं, इस जहरीले विष की फिजा को देश में बढ़ाया। अब हमारा और आपका काम है कि इस जहर को पकड़ें और इसे खत्म करें, नहीं तो याद रिखये यह देश इस जहर में डूब जायगा। मुभी विश्वास है कि हम इसका विरोध पूरी तरह करेंगे। हमने बहुत कुछ लो कर यह सबक सीक्षा है। हमारं दिल और हाय-पैर इसलिये कमजोर थे कि महात्मा जी की मृत्यु हो चुकी है। हम और आप में से कितने ऐसे हैं जो इस बात की प्रतिज्ञा नहीं करेंने कि हम ऐसा भगडा-फसाद नहीं होने देंगे, जिससे महात्मा जी मरे, जिससे हमारे देश का, ही नहीं सारी दनिया का महापुरुष मरा। इस प्रतिज्ञा को जहां तक हममें ताकत है, हमपुरा करेंगे।

तो आप और हम सब इस गंगा के तट से बापस जायंगे। हमारा दिल उदास है, उस में अकेलापन है। विचार आता है कि क्या अब कभी हम गौधी जी को नहीं देखेंगे। दौड़-दौड़ कर हम उनके पास जाते थे। जब कोई दिल में परेशानी होतीं थी, जब कोई बड़ा प्रश्न होता था और समक्ष में न आता था तब हम उनसे सलाह स्रेते थे। अब कोई सलाह देने वाला नहीं है और न कोई हमारे बोक्स को उठाने बाला है। हमारे देश में न जाने कितने हजार या लाख पुरुष उनको अपना मित्र समभते वे और उनके पास दौड़-दौड़ कर जाते थे। सभी उनके बच्चे से हो गये थे। इसीलिये उनका नाम 'राष्ट्रिपता' था। वे हमारे देश के पिता थे। उनके न रहने से देश के लाखों करोड़ों घरों में आज उतना ही शोक है जितना कि पिता के मर जाने से होता है। तो हम यहाँ से जायंगे उदास होकर, अकेले होकर। पर साथ ही हम यहाँ से जायंगे एक गरूर लेकर--गरूर इस बात का कि हमारे देश में हमारा नेता एक ऐसा महापुरुष या जिसने सम्पूर्ण देश को सचाई के रास्ते पर दूर तक पहुँचा दिया, और हमें जो लड़ाई का तरीका बताया वह भी हमेशा सचाई का था। याद रिक्षये, उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया वह लड़ाई का था, वह चपचाप हिमालय की चोटी पर बैठने वाले महात्मा का नहीं था। वे हमेशा अच्छे कामों के लिये लड़ाई लड़ने वाले थे।

उनकी लड़ाई सत्य, अहिंसा और शांति की थी, जिससे उन्होंने ४० करोड़ आदिमियों को आजाद कराया। इसलिये हमें चुपचाप नहीं बंठा रहना है। हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है और हमारा कर्तव्य यह है कि हमने जो प्रतिज्ञा की है, उसे पूरा करें और हमारे देश में जो विष फैला है और खराबियों पैदा हुई हैं उनको हटाकर सच्चाई के रास्ते पर, धमें के रास्ते पर चलें। हम इस देश को ऐसा स्वतंत्र और आजाद बनायें कि इसमें हर धमें का आदमी, खुशी से मिलकर रहे और एक-दूसरे की सहायता करे और दुनिया को भी हम रास्ता दिखायें। यह प्रतिज्ञा करके हम यहाँ से जायं तो हमारे लिये भला है। हमने एक बड़ा सबक तो सीखा और अगर हम अपनी दुबंखता के कारण इस बात को नहीं कर सके, तो फिर यह कहा जायगा कि एक महापुरुष आया और चला गया लेकिन जनता उसके योग्य नहीं थी, बहकती थी, छोटी थी और उसके बड़ेपन को भी नहीं समभती थी।

इन पिछले तीस-चालीस वर्षों में आपने और हमने न मालूम कितनी बार 'महात्मा जी की जय' के नारे लगाये। सारे देश में वह आवाज गूँ जी। परन्त उस आवाज को सुनकर महात्मा जी का दिल दुखता था। वे अपनी जय क्यों चाहते । वे तो विजयी पुरुष थे । उनकी जय आप क्या करेंगे ? जय तो हम।री और आपकी होने वाली है। उनकी जय तो है, हमेशा के लिये, एक विजयी पुरुष की हैसियत से। हजार-दस हजार वर्ष तक उनका नाम लिया जायगा। और जय हमारी और आपकी वे चाहते थे, इस देश की जनता की और विशेष कर गरीब जनता की। वे किसानों, हरिजन भाइयों, दरिद्रों और गिरे हुओं की सेवा करते थे और उनको जाकर उठाते थे। उनके ढंग पर उन्होंने अपना रहन-सहन बनाया और कोशिश की कि देश में कोई नीचा न हो। वे दरिद्रनारायण की चर्चा किया करते थे। इस तरीके से उन्होंने आपकी और हमारी जय चाही थी, देश की जय चाही थी । लेकिन हमारी और आपकी और देश की जय और तो कोई नहीं कर सकता था। वह तो हम अपने बाहुबल से ही कर सकते थे। इसलिये उन्होंने हमें मंत्र पढ़ाया और सिखाया कि हम क्या करें और क्या न करें। वे खाली ऊपरी जय नहीं चाहते थे, और देशों की तरह शोरगुल मचाकर या हुल्लड़ और वेईमानी करके या तलवार बंद्क भी चला कर वे जीतना नही चाहते थे, क्योंकि ऐसी जीत बहुत दिनों तक नहीं चलती । सत्य की विकय ही स्थायी विजय होती है। इसलिये अपनी लड़ाई में उन्होंने सत्य और अहिंसा के ही अस्त्र का सदा प्रयोग किया। जिस विजय की नीव सत्य पर रखी जाती है, उस पर कितनी ही बड़ी इमारत बनाई जा सकती है। ऐसी इमारत कभी गिरती नहीं, क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत है। आज कल की दुनिया में कांति होती है, इन्कलाब और उलट-फेर होते हैं, कभी

देश नीचे जाता है कभी ऊपर। फरेब, भूठ और दगाबाजी का बोलबाला है, यह आज कल की राजनीति है। उन्होंने हमें दूसरी ही राजनीति सिखाई, सचाई, अहिंसा, और एक दूसरे से प्रेम करने की राजनीति । उन्होंने हमें बताया कि हमारे इस भारत देश में बहुत से धर्म और मजहब हैं। ये बहुत दिनों से चले आये हैं और अब भारत के ही हो गये हैं, विदेश के नहीं। ये सब हमारे हैं और इनके मनाने वाले सब हमारे भाई हैं। हमें मिलकर रहना है। किसी को अधिकार न हो कि वह दूसरे के अधिकार को छीने, किसी को अधिकार न हो कि वह किसी दुसरे का हिस्सा ले। हमारी जनता का राज्य हो और उसमें सारे ३०-४० करोड़ हिन्दुस्ता-नियों का बराबर का भाग हो। यह न हो कि बोड़े से अभीर लोग उसके बड़े हिस्सेदार बन जायें और हमारी सारी जनता गरीब ही रह जाय। यह स्वराज्य महात्मा जी का नहीं था, आम जनता का या और आम जनता का स्वराज्य एक कठिन बात है; लेकिन धीरे-धीरे हम इस तरफ जा रहे हैं उनका सबक सीख कर और उनकी शक्ति और तेज लेकर हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब उनका यह आखिरी सबक देलकर समय आ गया है कि हम ज्यादा चुस्ती से आगे बड़ें और समर्फें, उसकी खरावियों को खत्म करें और फिर आगे बढ़ें। तब असल में हम और आप बहुत जोरों से और सचाई से कह सकेंगे कि 'महात्मा गांधी की जब ।'

#### सब से बड़ा भारतीय

दी सप्ताह हुए जब भारत ने और दुनिया ने उस दुर्घटना का हाल जाना जो भारत को आने वाले युगों तक कलंकित करेगी। ये दो सप्ताह दुःस और हृदय-मंधन के, प्रवल और दबे हुए मावों की उठती हुई बाढ़ के, और करोड़ों आंखों से गिरने वाले आंसुओं की धार के रहे हैं। काश कि ये आंसू हमारी कमजोरियों और छोटेषन को बहाकर हमें उस गुरु के कुछ योग्य बनाते जिसका मातम हम मना रहे हैं। इन दो सप्ताहों में भू-मंडल के कोने कोने से, राजाओं और सत्ताधारियों ने और बड़े बड़े अधिकारियों और साधारण लोगों ने, जो स्वभावतः उन्हें अपना मित्र, सांबी और नेता समभते थे, श्रद्धांजियां भेंट की हैं।

भावनाओं की यह बाढ़ घीरे-घीरे ही कम होगी जैसा कि इस तरह की भावनाओं का नियम है। फिर भी हममें से कोई भी ऐसा नहीं है जो यहले जैसा बना रहे, क्योंकि वें हमारे जीवन और चितन के ताने-चाने में समा गये थे।

लोग उनके स्मारक के कप में उनकी कीसे या संगममंर की मूर्तियाँ या स्तम्भ बनाने की बात चलाते हैं और इस तरह उनका उपहास करते हैं और उनके संदेश को कूठा बनाते हैं। हम उन्हें किस तरह की श्रद्धांजिल भेंट करें जिसे कि वे स्वयं पसंद करते? उन्होंने हमें जीने और मरने का ढंग बताया है और अगर हमने वह सबक नहीं सीखा, तो यही बेहतर है कि हम उनका कोई स्मारक न बनायें क्योंकि उनका जो एकमात्र उपयुक्त स्मारक हो सकता है वह है उनके दिसाये रास्ते पर श्रद्धा से चलना और जिन्दगी और मौत में अपना कर्तव्य पालन करना।

वें सबसे वड़े हिन्दू और सबसे वड़े भारतीय थे, इतना बड़ा अनेक पीढ़ियों में कोई नहीं हुआ, और उन्हें हिन्दू और भारतीय होने का गर्व था। उन्हें भारत से इसिलये प्रेम था कि उसने सदा ही कुछ अक्षुण्ण सत्यों का प्रतिनिधित्व किया है। यद्यपि वे बड़े ही धामिक व्यक्ति ये और उस राष्ट्र के पिता कहलाये जिसे कि उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, फिर भी किसी संकीणं धामिक या राष्ट्रीय बंधन से उनकी आत्मा बंधी नहीं थी। इस प्रकार वे एक महान् अन्तर्जातीय व्यक्ति बने। उनका विश्वास मनुष्य मात्र की एकता में था और उन्होंने विश्वेष कप से सर्वेत्र करोड़ों गरीबों, दुलियों और दिलतों की सेवा को अपनाया था।

१४ फरवरी, १९४८ को नई दिल्ली से प्रसारित भाषण।

उनकी मृत्यु के अवसर पर जितनी श्रद्धांजिलयाँ उन्हें मेंट हुई, उतनी इतिहास में किसी दूसरे मनुष्य को नहीं मिली। कदाचित् सब से अधिक प्रसन्नता उन्हें उन सीहादंपूर्ण श्रद्धांजिलयों से प्राप्त हुई होती जो कि पाकिस्तान के लोगों से उन्हें मिली है। दुर्घटना के दूसरे दिन हम सभी क्षण भर के लिये उस कड़एपन को भूल गये जो पिछले महीनों के संघर्ष और बिलगाव के कारण हममें पैदा हो गया था, और गांधी जो भारत के लोगों के प्रिय नेता के रूप में सामने आये, उस भारत के जो कि इस जीवित राष्ट्र के बटवारे से पहले था।

छोगों के हृदय और मस्तिष्क पर उनके इस गहरे प्रभाव का क्या कारण था ? जाने वाले युग इस विषय पर अपना निर्णय देंगें। हम लोग तो उनके समय से इतने निकट हैं कि उनके अद्मुत रूप से संपन्न व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का ठीक ठीक अनुभव भी नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग भी इस बात का अनुभव करते हैं कि सत्य के लिये उनमें महान् प्रेम था। यही सत्य-प्रेम उन्हें यह घोषणा करने के लिये बराबर प्रेरित करता या कि अच्छे उद्देश्य की सिद्धि बुरें साधनों द्वारा नहीं हो सकती । अगर साधन बुरे हों तो स्वयं उद्देश्य में टेड्रापन आ जायगा । जब कभी वे समभते थे कि उन्होंने मूल की है तो यही सत्य-प्रेम उन्हें अपनी भूलों की घोषणा करने के लिये प्रेरित करता था-अपनी कुछ भूलों को उन्होंन हिमालय जैसी वड़ी भूलें बताया है। यही सत्य प्रेम उन्हें बुराई और असत्य से, वह जहीं भी हों और परिणाम जों भी हो, लड़ने की प्रेरणा देता था। इस सत्य ने गरीबों और अकिंवनों की सेवा को उनके जीवन की एक प्रबल प्रेरणा बना दिया था, क्योंकि जहां भी विषमता, भेद और दमन है वहीं अन्याय, बुराई और असत्य भी हैं। और इस तरह वे सामाजिक या राजनैतिक बुराइयों से पीड़ित सभी छोगों के प्रिय और एक आदशं जनसमाज के प्रतिनिधि बन गर्ये थे। इस सत्य के कारण ही ऐसा था कि जहां भी वे बैठ जाते वह स्थल मंदिर बन जाता था और जहां उनके पैर पड़ जाते वह स्थल तीयं हो जाता या ।

वे शरीर से हमें छोड़कर चले गये और अब हम उन्हें फिर कभी न देख सकेंगे, और न उनका मीठा स्वर सुन सकेंगे न दौड़ कर उनकी सलाह लेने जा सकेंगे लेकिन उनकी अमिट स्मृति और अमर संदेश हमारे साथ सदा बने रहेंगे । हम इनका आदर किस तरह कर सकते हैं और जीवन को उनके अनुरूप कंसे बना सकते हैं ?

भारत में वे एकता के महान प्रवर्तक थे। उन्होंने हमें सिखाया कि दूसरों के साम केवल सिहण्णुता का बरताव हो नहीं करना चाहिये बिल्क उन्हें समान उचीगों में मित्र और साथी समफ्रना चाहिये। उन्होंने हमें अपने छोटे-छोटे स्वायों और पलपातों से ऊपर उठकर दूसरों में भलाई देखने की शिक्षा दी। उनके जीवन के अंतिम कुछ महीने और स्थयं उनकी मृत्यु हमारे छिये इस उदार सहिष्णुता

और एकता के उनके संदेश के प्रतीक बन गये हैं। उनकी मृत्यु से कुछ पहले हमने उनके सामने इसके लिये प्रतिज्ञा की थी। हमें इस प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिये और याद रखना चाहिये कि भारत यहां के सभी रहने वालों का, वे चाहे जिस धर्म के हों, समान्य घर है। वे हमारी महान विरासत के बरावर के सामीदार है और उनके बरावर के अधिकार और कर्तथ्य हैं। हमारा एक मिलाजुला राष्ट्र है, जैसा कि सभी बड़े राष्ट्र अनिवायं रूप से होते हैं। यदि हमने दृष्टि-कोण की कोई संकीणता दिखाई और इस बड़े राष्ट्र को सीमाओं में बांधने का यत्न किया तो यह उनकी अतिम शिक्षा के साथ दगा होगी और निश्चय ही हम तवाह हो जायेंगे और उस आजादी को सो बैठेंगे जिसके लिये उन्होंने परिश्रम किया और जिसे उन्होंने एक बड़े अंश में हमारे लिये हासिल किया।

भारत के साधारण व्यक्ति की, जिसने कि अब तक इतने दुस फेले हैं, सेवा करना भी उतना ही आवश्यक है। उसका हक सब से उपर होना चाहिये और उसकी दशा के सुधार के रास्ते में जो कुछ भी बाधा हो उसे अलग हटा देना चाहिये। नैतिक और मानुधिक दृष्टि से ही नहीं, बिल्क साधारण राजनैतिक समभ-वृक्ष की दृष्टि से भी यह आवश्यक हो गया है कि आम आदभी का स्तर ऊंचा किया जाय और उसे उन्नित करने का पूरा अवसर दिया जाय। जो सामाजिक संगठन उसे यह अवसर नहीं देता, वह अपने आप को खोटा प्रमाणित करता है और उसे उदल देना चाहिये।

गांधी जी चले गये हैं परन्तु उनकी प्रज्वलित आत्मा हमारे चारों और व्याप्त है। अब हमारे ऊपर बोभ आ पड़ा है और तत्काल यह आवश्यक हो गया है कि हम इस बोभ को अपनी पूरी सामर्थ्य से उठायें और निभाए। हमें आपस में मिल जुल कर रहना है और साम्प्रदायिकता के उस घोर विष का मुकाबला करना है जिसने हमारे युग के सब से बड़े व्यक्ति की जान ली। हमें इसको जड़ से उखाड़ना है, भटके हुए लोगों के प्रति प्रतिशोध की भावना से नहीं, बल्कि स्वयं इस बुराई के साहसपूर्ण विरोध की भावना से। यह बुराई गांधी जी की मृत्यु से समाप्त नहीं हो गई। और यह बात तो और भी लज्जाजनक है कि कुछ लोगों ने इस हत्या पर विभिन्न प्रकार से खुशियां मनाई। जिन्होंने ऐसा किया धा ओ इस तरह के विचार रखते हैं वे भारतीय कहलाने के अधिकारी नहीं हैं।

मैंने बताया है कि राष्ट्र के इस संकट के अवसर पर हमें मिल-जुल कर रहना चाहियें और जहां तक संभव हो सार्वजनिक विवाद से बचना चाहियें और मुख्य बातों में एकमत प्राप्त करने पर जोर देना चाहिये। में समाचार-पत्रों से विशेषरूप से जनुरोध करूंगा कि वे इस आवश्यक कार्य में महायता दें और व्यक्तिगत अथवा ऐसी आलोचनाएं न करें जो देश में फूट को उत्तेजना देती हों। में विशेष रूप से यह अनुरोध कांग्रेस के अपने उन करोड़ों मित्रों और साथियों से भी करूंगा जिन्होंने महात्मा गांधी का नेतृत्व स्वीकार किया है अगर्चे वह अकसर कसीटी पर पूरे नहीं उतरे।

असवारों में पढ़कर और अन्य मुत्रों से भी यह जानकर कि सरदार पटेल और मेरं बीच गहरे भेद के होने की दबी हुई चर्चा हो रही है, मुक्ते बेहद दुख हुआ है। बेशक बहुत वर्षों से स्वभाव के तथा दूसरे भेद बहुत विषयों पर हम लोगों में रहे हैं, लेकिन कम से कम भारतवर्ष को यह जानना चाहिये कि इन भेदों से ऊपर हमारे राज-नैतिक जीवन की प्रमुख बातों में हमारा एकमत रहा है और वड़े-बड़े कामों में हमने चौथाई सदी बल्कि इससे अधिक समय तक मिलजुल कर उद्योग किया है। सुल और दुल में हम बराबर साथ रहे हैं। क्या यह संभव है कि हमारे राष्ट्र के भविष्य के लिये जो यह संकटकाल सामने आया है उसमें हम में से कोई छोटापन दिखायेगा और राष्ट्रहित के अतिरिक्त किसी दूसरी बात पर ध्यान देगा? में सरदार पटेल के प्रति सम्मान और आदर प्रकट करूंगा, न केवल उनकी राष्ट्र के प्रति आजन्म सेवाओं के लिये विलक उन महान कायों के लिये भी जो कि उन्होंने उस समय से किये हैं, जब से कि वह और में भारत सरकार की सेवा में रहे हैं। वे युद्ध और शांति के समय हमारी जनता के बहादुर सरदार रहे हैं। जब कि दूसरे डिग जाते वे दुइनिष्ठ रहे हैं और वे एक बड़े संगठनकर्ता हैं। इन अनेक वर्षों में उनके साथ काम करने का मेरा सौभाग्य रहा है और समय के साथ-साथ उनके प्रति मेरा प्रेम और उनके महान गुणों के प्रति मेरा आदर बड़ता गया है।

हाल में अखवारों में कुछ अनिषकृत समाचार प्रकाशित हुए हैं जिनसे लोगों में गलतफहमी फैल गई है कि मैंने अपने पुरान मिश्र तथा साथी जयप्रकाश नारायण के विरुद्ध कड़ी भाषा में आलोचना की है। ये समाचार गलत हैं। मैं यह कहना चाहुंगा कि भारत के समाजवादी दल की कुछ नीतियों भे मुक्ते गहरा दुख पहुंचा है। और मैं समक्ता हूं कि आवेश में आकर या घटनाओं के आधात से दे गलत काम और गलत बयानी में पड़े हैं, लेकिन मुक्ते जयप्रकाश नारायण की योग्यता या सचाई में कभी भी संदेह नहीं रहा। एक मित्र के रूप में में उनका आदर करता रहा हूं और मुक्ते विश्वस है कि एक समय आयेगा जब कि वे भारत के भाष्य को स्वरूप देने में बड़े महत्व का भाग लेंगे। दुर्भाग्य से समाजवादी दल ने बहुत समय से नकारात्मक नीतियां ग्रहण की हैं और उसने उन व्यापक विचारों को छोड़ दिया है जिन पर कि पहले ध्यान देना चाहिये।

इसलिये, अपने सार्वजनिक जीवन में सिहण्णुता और सहयोग लाने के पक्ष में

और उन सभी शक्तियों के पक्ष में जो कि भारत को एक बड़ा और उम्नित्तील राष्ट्र बनाना चाहती है, मिल-जुल कर काम करने का में अनुरोध करता हूं। मेरा अनुरोध है कि साम्प्रदायिकता और संकीण प्रांतीयता के विष के विष्ठ जीतोड़ प्रयत्न हो। मेरा अनुरोध है कि उद्योग के क्षेत्र के संघष बंद हों, और भारत के नवित्मीण के लिये सभी लोगों का मिल-जुल कर प्रयत्न हो। इन महान कार्यों के लिये में प्रतिज्ञा करता हूं और मुक्ते पूरा विश्वास है कि इस पीढ़ी के लोगों द्वारा गांधी जी के स्वप्न किन्हीं अंशों में पूरे होंगे। इस प्रकार हम उनकी स्मृति का सम्मान कर सकेंगे और उनके लिये एक उपयुक्त स्मारक का निर्माण कर सकेंगे।

#### सबसे उपयुक्त स्मारक

स्वभावतः भारत का प्रत्येक भाग महात्मा गांधी जी का किसी न किसी रूपमें स्मारक निर्माण करना चाहता है। प्रांतीय सरकारें, रियासतों की नरकारें, म्युनिसि-पैलिटियों, स्थानीय बोर्ड और सावंजनिक संस्थाएं तथा अन्य व्यक्ति सभी अपने-अपने ढंग से स्मारक स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं। मंदिरों से लेकर प्रतिमाओं तक के निर्माण के विभिन्न सुभाव रखेगये हैं। अपने एक हाल के वक्तव्य में सरदार पटेल ने पूरे जोर के साथ उन सभी प्रयत्नों के प्रति विरोध प्रकट किया है जो मंदिरों तथा ऐसे स्मारकों के निर्माण के लिए हो रहे हैं और जिनसे मूर्तिपूजा का आभास होता है। इससे निश्चय ही गांधी जी अप्रसन्न हुए होते और वास्तव में उन्होंने ऐसे विषयों पर अपने विचार बड़े कठोर शब्दों में प्रकट किए हैं।

स्पष्ट ही सबसे उपयुक्त स्मारक उनकी महान शिक्षाओं का अनुसरण करना और राष्ट्र के विकास के लिए उनके रचनात्मक विचारों को आगे बढ़ाना है।

फिर भी यह तो निश्चित-सा ही है कि कुछ मूर्तियों तो स्थापित की ही आयंगी। यदि ऐसा हो, तो इस बात का अधिक से अधिक यत्न होना चाहिए कि केवल कलात्मक कृतियों की स्थापना की ही इजाजत दी जाय। दुर्भाग्य से भारत में भूति-कला का स्तर गिरा हुआ है और अधिकतर लोग व्यक्ति के जैसे तैसे दूर के सादृश्य से भी संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे शहर और सार्वजिनक स्थल ऐसी कृतियों से भरे पड़े हैं जिन्हें कल्पना की कैसी भी खींच-तान से कलात्मक या देखने में सुन्दर नहीं कहा जा सकता। अनेक अवसरों पर मुक्ते ऐसी कच्ची कृतियों को देखकर आधात पहुंचा है। मैं उन लोगों को, जो इस प्रकार के स्मारकों का विचार कर रहे हैं, इस बात के लिए आगाह कर देना चाहता हूं कि जल्दी में कोई निर्णय न करें, बल्कि कांग्रेस सभापित के सभापितत्व में स्थापित राष्ट्रीय स्मारक सिमित के इस प्रश्न पर विचार विमर्श की प्रतीक्षा करें।

एक और विषय है जिसकी ओर में जनता का ध्यान दिलाना चाहूंगा। सार भारत में सड़कों, चौकों, और सार्वजनिक इमारतों का नामकरण गांधी जी के नाम पर करने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बहुत सस्ते ढंग का स्मारक है और इसमें बिना श्रम या व्यय के कुछ संतोष तो मिल ही जाता है। प्राय: मुक्ते तो

नई दिल्ली में २५ फरवरी, १९४८ को दिया गया वक्तव्य।

यह उनके नाम से लाभ उठाने का प्रयत्न लगता है और बिना किसी उद्योग के यह दिखाना जैसा लगता है कि हम उनका सम्मान करते हैं। इससे भी अधिक बांछनीय तो यह है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक नामों को, जिनकी अपनी विशिष्टता है, बदला न जाय। यदि ऐसी प्रवृत्तियां रोकों नहीं जातों तो गांधी जो के नाम पर हजारों सड़कें, पाके और चौक हो जायंगे। इससे न तो हमारी सुविधाओं में वृद्धि होगी और न राष्ट्रियता की कीतिं में। नतीजा केवल यह होगा कि बातें नीरस ढंग से बुहराई जायंगी और अध्यवस्था उत्पन्न होगी। हम में से अधिकतर लोग तब गांधी रोड गांधी नगर या गोंधीग्राम में रहने लगेंगे।

## राष्ट्रपिता

मित्रो और साथियो, आज के दिन जिसे हम राष्ट्पिता की स्मृति में विशेष हप से अपित करते हैं, में आप लोगों से क्या कहूँ ? आज में आपसे प्रधान मंत्री की हैसियत से कुछ न कह कर जवाहरलाल की हैसियत से कहूँगा, जो कि आप लोगों की तरह ही भारत की लम्बी मुक्ति-यात्रा का एक यात्री है और जिसका यह महान सौभाग्य रहा है कि गुरु के चरणों में बैठकर भारत और सत्य की सेवा करना सीखे। न में आपसे आजकल की उन समस्याओं के बारे में कुछ कहूंगा जिनसे हमारा दिमाग परेशान है और जिनकी और निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्क में उन बुनियादी बातों के विषय में कहना चाहूंगा जिन्हें गांधीजी ने हमें सिलाया है और जिनके बिना जीवन सारहीन और खोखला रहेगा।

उन्होंने हमें निष्कपट व्यवहार और सत्य से प्रेम करना सिखाया, न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवनों में बिल्क सार्वजनिक बातों और राष्ट्रों के समागम में। उन्होंने हमें मनुष्य और उसके श्रम के गौरव का पाठ पढ़ाया। उन्होंने उस पुरानी शिक्षा को दुहराया कि घृणा और हिंसा का परिणाम घृणा, हिंसा और विनाश के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। और इस तरह उन्होंने निर्भीकता, एकता, सिहण्णूता और शांति का मार्ग दिखाया।

हम लोगों ने उनकी शिक्षा के अनुरूप कहाँ तक अपना जीवन द।ला ? मुक्ते भय है कि बहुत अधिक नहीं। फिर भी हमने बहुत कुछ सीखा और उनके नेतृत्व में हमने शांतिपूर्ण साधनों द्वारा अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन ठीक मृक्ति के समय हम भटक गए और बुरे मार्गो में पड़ गए। इससे उनके महान् हृदय पर असीम आधात पहुंचा, उस हृदय पर जिसकी धड़कन सदा भारत और उन महान सत्यों के लिए, जिनका कि युग-युगांतरों से भारत प्रतीक रहा, हो थी।

आज के विषय में क्या कहा जाय? जब हम उनका स्मरण करते हैं और उनकी प्रश्नंसा करते हैं और कभी-कभी बच्चों की भांति उनकी मूर्तियां स्थापित करने की बात करते हैं, तब क्या यह भी विचार करते हैं कि वह संदेश जिसके लिए वे जिये और मरं, क्या था? मुक्तं भय है कि हम सभी उस संदेश के अनुरूप अपना

महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर २ अक्तूबर, १९४८ को नई दिल्ली से प्रसारित एक भाषण ।

जीवन ढालने से बहुत दूर हैं। लेकिन इसका मुर्से निश्चित विश्वास है कि वे महान शक्तियां, जिन्हें उन्होंने संचालित किया था, मौन परन्तु जोरदार ढंग से अपना काम कर रही हैं और भारत को उस दिशा में ले जा रही हैं जिघर ले जाने की उनकी इच्छा थी। और भी शक्तियां हैं; फूट और असत्य, हिंसा और संकीणता की शक्तियां हैं, जो कि विरोधी दिशा में काम कर रही है। दोनों के बीच निरंतर संघर्ष है, जिस प्रकार कि अच्छाई और बुराई की शक्तियों के बीच सारे संसार में संघर्ष चलता है। यदि हम गांधी जी की स्मृति का आदर करते हैं तो हमें सिक्यता से ऐसा करना चाहिए और जिन ध्येयों का वे प्रतिनिधित्व करते थे उनके पक्ष में सत्तत काम करना चाहिए।

मुक्ते अपने देश का गर्व है, अपनी राष्ट्रीय थाती का गर्व है, बहुत-सी बातों का गर्व है, लेकिन में आपसे गर्वपूर्वक नहीं बिल्क बड़ी विनम्नता से कह रहा हूँ क्योंकि घटनाओं ने मेरा उत्साह भंग कर दिया है। में प्राय: संकोच अनुभव करता हूं, और भारत का स्वप्न जो में देखता रहता था, मन्द पड़ गया है। मेंने भारत से प्रेम किया है और उसकी सेवा करनी चाही है, उसकी भौगोलिक विद्यालता के कारण नहीं; इसलिए भी नहीं कि अतीत में वह महान था, बल्क इसलिए कि उसके वर्तमान में मेरी आस्था है और मुक्ते विद्वास है कि वह सत्य और स्वतंत्रता तथा जीवन के उच्च आदशों पर दृढ़ रहेगा।

क्या आप चाहते हैं कि भारत इन महान उद्देश्यों और आदशों पर दृढ़ रहे जिन्हें गांधी जी ने हमारे सामने रखा था ? यदि ऐसा है तो आपको विचार करना होगा और उनके आदेशों के अनुसार काम करना होगा । क्षणिक आवंश या तुच्छ लाभों के फेर से बचना होगा । आपको उस प्रत्येक प्रवृत्ति को जड़ से उचाड़ कर फेंकना होगा जो कि राष्ट्र को निवंश बनाती है, चाहे वह सांप्रदायिकता हो, चाहे पार्थक्य, चाहे धार्मिक कट्टरता, चाहे प्रांतीयता और चाहे वर्ग का गर्व ।

हमने बार-बार दोहराबा है कि हम इस देश में किसी प्रकार की भी साम्प्रदा-यिकता सहन नहीं करेंगे, और हम एक स्वतंत्र लीकिक राज्य का निर्माण कर रहे हैं जहां प्रत्येक धर्म और विश्वास के लिए समान स्वतंत्रता और सम्मान है, जहां प्रत्येक नागरिक को समान स्वतंत्रता तथा अवसर प्राप्त हैं। इसके बावजूद कुछ लोग अब भी सांप्रदायिकता और पार्थवय की भाषा में बात करते हैं। में आपसे यह कहना चाहता हूँ कि में इसका पूरा विरोधी हूँ और अगर आपको गांधीजी की शिक्षा में विश्वास है तो में आशा करता हूँ कि आप भी इसी प्रकार इसके विरोधी होंगे।



बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति की एक बैठक में थो नेहरू महात्मा गांधी के साथ



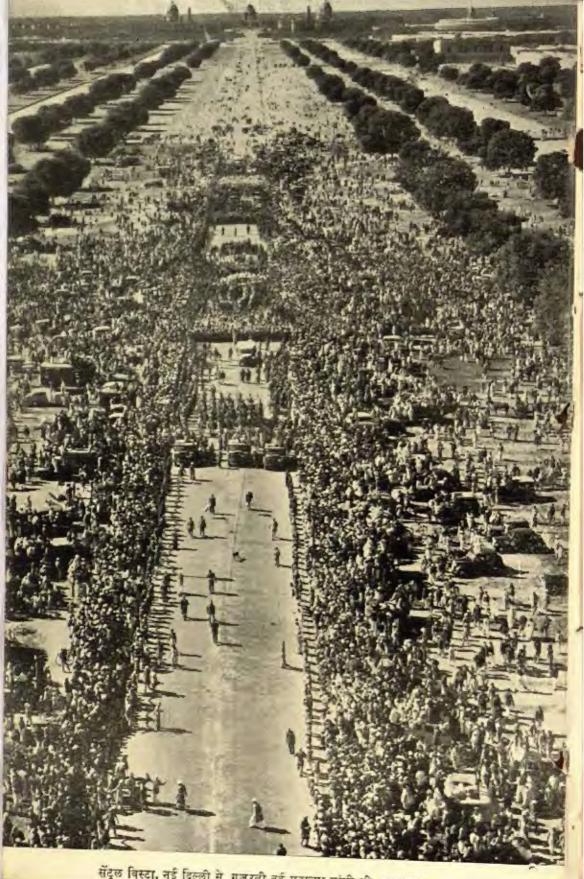

सेंद्रल विस्टा, नई दिल्ली से गुजरती हुई महात्मा गांधी की शव-यात्रा

दूसरी बुराई प्रांतीयता की है और आज हम इसे बहुत बड़ती हुई देख रहे हैं, जिसके बक्कर में पड़ कर हम महत्वपूर्ण विषयों को भूल जाते हैं। इसका भी विरोध और मुकाबला करना है।

हाल ही में कुछ लोगों ने भारत को एक आकान्ता राष्ट्र बताया है। मैं केवल यही कहूँगा कि उन्होंने ऐसा अज्ञानवश ही कहा है। यदि भारत किसी दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध आकानक उपाय अपनाता है तो मेरे और मेरे अनेक साथियों के लिए भारत सरकार में कोई स्थान नहीं रह जाता। यदि हम आक्रमण करते हैं तो अब तक जिन उद्देश्यों का हमने समर्थन किया है और जो कुछ गांधी जी ने हमें सिखाया है उस सबके प्रति हम मूठे ठहरेंगे।

हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने, पिछले सप्ताहों में एक विचित्र उसेजना दिखाई हैं। में उसके समाचारपत्रों और नेताओं के वक्तव्यों को पढ़कर दंग रह गया। इन भाषणों या वक्तव्यों का तथ्य से कोई सरोकार नहीं और ये घोर भय और बेतुकी धारणाएं उत्पन्न करने वाले हैं। अगर पाकिस्तान के लोग ऐसा पृणा और भय पैदा करने वाला साहित्य नित्य पढ़ते रहेंगे तो मुक्ते आश्चर्य नहीं कि भारत की जो तस्वीर वे अपने मन में बनाते हैं वह वास्तविकता से बिल्कुल रहित हैं। मुक्ते इसका गहरा रंज हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहिले कहा है, पाकिस्तान के लोगों को मैं अजनवी नहीं समक्ता । वे हमारे देशवासी रहें हैं, और न वे और न हम भूतकाल को मुला सकते हैं या अपना करीबी रिश्ता मुला सकते हैं, तात्कालिक उद्वेग हमें चाहें अलग करता हुआ दीखे। में बड़ी सचाई और मित्रता की भावना से पाकिस्तान के उन सभी लोगों, को जो कि भारत के विषद्ध विना सोने समक्ते प्रचार कर रहें हैं, सतक करना चाहूंगा। वे अपने ही देश तथा उसके लोगों का इससे अहित कर रहे हैं।

मैं पाकिस्तान के लोगों को विश्वास दिला सकता हूँ कि भारत किसी भी देश पर आक्रमण करने की इच्छा नहीं रखता, और पाकिस्तान के विरुद्ध तो बिलकुल भी नहीं। हम बाहते हैं कि पाकिस्तान शांतिपूर्वक रहे और उन्नति करे और हमारे और उसके घने संबंध रहें। हमारी ओर से कभी भी आक्रमण न होगा।

लेकिन कश्मीर के लोगों के विरुद्ध और भारतीय संघ के विरुद्ध भयानक और अक्षम्य आक्रमण हुआ है। हमने उस आक्रमण का मुकाबला उस तरह से किया है जैसा कि कोई भी स्वाभिमानी देश करता। स्मृतियों क्षणिक होती है और यह याद रखना चाहिए कि ग्यारह महीने से कुछ अधिक पहले कश्मीर में क्या हुआ। पाकिस्तान ने इस बात से इन्कार किया कि उसका

इस आक्रमण में कोई हाथ है और अकाट्य प्रमाणों के बावजूद इन्कार ही करता रहा । संयुक्त राष्ट्रों की सुरका परिषद् में इसी इन्कार के आधार पर उसने अपना मुकदमा खड़ा किया, और अब उसे स्वीकार करना पड़ा है कि उसकी सेनाएं कश्मीर में काम कर रही है जो कि भारतीय संघ का अंग है । इतिहास में कम मिसालें ऐसी मिलेंगी जहां कोई मुकदमा सत्य के इतने घोर प्रतिवाद के आधार पर रचा गया हो । संयुक्त राष्ट्रों के कमीशन ने विराम संधि का प्रस्ताव किया। हमने उसे स्वीकार किया। पाकिस्तान ने अपने गर्व और उन्माद में उसे अस्वीकार कर दिया।

में आपसे और पाकिस्तान के लोगों से कहना चाहता हूँ और अब में प्रधान मंत्री की हैंसियत से बोल रहा हूँ कि चाहें जो हो जाय, हम कदापि इस आक्रमण को सहन न करेंगे। हम इसका पूरे वल से मुकाबला करेंगे, क्योंकि इसमें न केवल कश्मीर की रक्षा का प्रश्न है, बिल्क भारत के लोगों के सम्मान का प्रश्न है, और राष्ट्रों के विधान की प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

पिछले वर्ष या इससे कुछ अधिक समय के बीच भारत में बहुत सी घटनाएं घटी हैं, जिनसे मुक्ते मार्मिक दुःख पहुंचा है, क्योंकि ये बुरी घटनाएं घीं और गुरु की शिक्षा के विरुद्ध थीं। छेकिन हमने काश्मीर या हैदराबाद में जो कुछ किया है उसके लिए मुक्ते कोई क्षोम नहीं। वास्तव में यदि हमन जो कुछ किया है या कर रहे हैं उसे न करते तो और भी अधिक उत्पात और हिंसा और उत्पीड़न हुआ होता। यदि भारत कश्मीर की सहायता के लिए न दौड़ता या एक एक अनाचारी गुट से दलित हैदराबाद के लोगों की मदद के लिये न जाता, तो मुक्ते उस पर लज्जा आती।

दूसरे देशों में जो कुछ भी हो, हमें शांत रहना चाहिए और गांधी जी की शिक्षाओं के प्रति सच्चे बने रहना चाहिए। अगर हम उनके प्रति सच्चे रहे तो हम अपने प्रति और भारत के प्रति सच्चे रहेंगे और अपने प्यारे देश में जो कुछ भी होगा अच्छा हो होगा। जय हिन्द !

1 Tip

# एक वर्ष पहले

मित्रो और साथियो, एक वर्ष हुआ, यहाँ से, आज ही के दिन और इसी समय मैंने एक भाषण दिया था और यह घोषित किया था कि वह प्रकाश, जिसने हमारी जीवनियों को आलोकित किया था, बुक्त चुका है, और हम अंघकार से घिर गए हैं। और अब में आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, जबकि आपने और मैंने इस घटनापूर्ण वर्ष का बोक्त अपने कंधों पर उठा लिया है।

यह प्रकाश बुका नहीं क्योंकि यह पहले से भी अधिक प्रकाशमान है और हमारे त्रिय नेता का संदेश हमारे कानों में गूंज रहा है। फिर भी हममें से बहुत से अकसर पूर्व ग्रहों और उद्देगों से प्रभावित होकर इस प्रकाश के समक्ष अपनी आंखें मूंद लेते हैं और इस संदेश के प्रति अपने कान बन्द कर लेते हैं।

आइए, हम आज अपनी आंखें, अपने कान और अपने दिलों को खोलें और श्रद्धापूर्वक उनका ध्यान करें, और सबसे अधिक इस बात पर विचार करें कि वे किन सिद्धान्तों पर दृढ़ रहें और हमसे वे क्या कराना चाहते थे।

आज शाम को हममें से बहुतों ने भारत में सर्वत्र, नगरों, कस्बों और वांबों में वह संदेश सुना जिसे गांधी जी दोहराया करते थे और हमने उसके प्रकाश में काम करने की नए सिरे से प्रतिज्ञा की है। आज की विषटनशील दुनिया में इस सन्देश की जैसी आवश्यकता है बैसी पहले कभी नहीं थी। इस दुनिया ने अपनी समस्याओं को बार-बार हिंसा और घृणा के तरीकों से हल करने का प्रयत्न किया है। बार-बार यह तरीका असफल रहा है और संकट का सामना करना पड़ा है। अब समय आ गया है कि हम अपने कट अनुभव से शिक्षा लें।

वह शिक्षा यह है कि नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करके हम अपने विनाश का ही आहुवान करते हैं और यह कि हम भारत और संसार की बुराइयों का अन्त केवल शांतिपूर्ण ढंग से और सहयोग द्वारा और स्वतंत्रता तथा सत्य की निष्काम सेवा द्वारा कर सकते हैं और हमें भारत के लोगों में एकता और सद्भावना का प्रचार करना चाहिए और वर्गभेदों को तथा जन्म, जात-पांत और

महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस पर, ३० जनवरी, १९४९ को नई दिल्ली से प्रसारित एक भाषण ।

धर्म पर आधारित भेदों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो लोग हमारे प्रति बुरे विचार रखते हैं उनके लिए हमें मित्रता पूर्वक हाथ बढ़ाना है और उनकी सद्-भावन प्राप्त करनी है।

संसार के राष्ट्रों से हमारा यह कहना है: हमारा आप में से किसी से भी कोई भगड़ा नहीं है; हम केवल आपका मैंबीपूर्ण सहयोग संसार के सभी लोगों की स्वतंत्रता और कल्याण की स्थापना के महान कार्य में बाहते हैं; हम दूसरों पर न अधिकार करना चाहते हैं और न उनने किसी तरह का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा भी अपनी पूरी सक्ति और कोई भी जोखिम उठाकर करेंगे। हमारा स्वर मन्द म ले ही हो लेकिन जो संदेश वह दे रहा है वह शक्तिहीन नहीं। उसमें सत्य की शक्ति है और उसकी विजय होकर रहेगी।

इस विचार और प्रतिज्ञा के साथ, आइए, हम अपने गुरु और प्रिय नेता को, जो हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे इतने निकट हैं, अपनी श्रद्धांजलि अपित करें। मेरी यह कामना है कि हम उनके तथा उनके संदेश और अपनी प्रिय मात्भूमि भारत के योग्य सिद्ध हों जिसकी सेवा के लिए हमने आज पुन: अपने को समर्पित किया है। जय हिन्द ! साम्प्रदायिकता

Test Control

## पांच निद्यों का यह अभागा प्रदेश

१५ और १६ अगस्त को भारत ने स्वतंत्रता मिलने की खुशी मनाई, न केवल भारत ने बिल्क भारतीयों ने, इस विस्तृत संसार में जहाँ कहीं भी वे थे। मुभे विदेशों से शुभ कामनाओं के हजारों संदेश मिले हैं। वे दुनिया के कोने-कोने से बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों, प्रसिद्ध पुरुषों और भारतीयों के पास से आए हैं। स्वतंत्र राष्ट्रों की विरादरी में भारत का स्वागत करने वाले दूसरे देशों के इन नेताओं के, संदेशों का मुभ पर गहरा असर जरूर पड़ा है, लेकिन समृद्ध पार के अपने देशवासियों के अत्यन्त मामिक संदेशों ने मेरे हृदय को जितना स्थां किया है, औरों ने उतना नहीं किया। मानुमूमि से दूर रहते हुए, वे भारत की स्वतंत्रता के शायद हमसे अधिक भूखे रहे हैं, और इस स्वतंत्रता की प्राप्त उनके जीवन की एक महान घटना है। मेरी कामना है कि नया भारत अपने प्रवासी बच्चों को, जो कि उसके प्रति इतने गर्व और प्यार से देखने हैं सदा याद रखे और उन्हें जो भी मदद दे सकता हो, दे।

करीब-करीब सारे भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर उत्सव मनाया, लेकिन पांच नदियों के अभागे प्रदेश ने ऐसा नहीं किया। पंजाब ने, पूर्व और पश्चिम में, समान रूप से विपत्ति और दुःख उठाया है। बहुत जगहों में हत्या और अग्निकांड और लूटमार हुई है और शरणार्थियों का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह उमड़ पड़ा है।

हमारी सरकार के प्रारंभिक कार्यों में एक कार्य पंजाब की चिन्ता करना था। इस-लिए १७ तारीख के सबेरे अपने सहयोगी, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह और पाकि-स्तान के प्रधान मंत्री मि० लियाकत अली खां तथा उनके कुछ साथियों के साथ में वहाँ शीधाता से गया। जो कुछ हमने वहाँ देखा और किया, उसे में आपको बताना चाहता हूँ। काफी उत्तेजनापूर्ण अफवाहें फैलती रही हैं और जनता के मन स्वभावतः सारे भारत में विचलित हैं, क्योंकि जैसी भी घटना घटे, पंजाब के निवासी, चाहे वे पूर्व के हों या पश्चिम के, हमारे अपने लोग हैं, और जो कुछ उन पर बीतती है हम पर बीतती है।

आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि १५ अगस्त तक सारे पंजाब में एक दूसरा ही शासन था। यह प्रांत गवनंमेंट आफ इण्डिया एक्ट की घारा ९३ के अन्तर्गत शासित था। १५ तारीख को शासन बदला। इस प्रकार नई प्रांतीय सरकारें अभी केवल चार दिन

नई दिल्ली से १९ अगस्त, १९४७ को प्रसारित एक भाषण!

ही हैं। यही बात नई केन्द्रीय सरकार के विषय में भी है। इन केन्द्रीय अथवा प्रांतीय सरकारों की सोधी जिम्मेदारी केवल १५ अगस्त से हैं। पूर्वी और पश्चिमी पंजाब की सरकारों को अपना काम सँमालने और विभागों के उचित संचालन से पूर्व ही, अपनी जन्मधड़ी से ही एक भयानक संकट का सामना करना पड़ा है।

पंजाब की अनयंकारी घटनाओं की कहानी हमें कई महीने पीछे इस वर्ष के मार्च महीने में ले जाती है। एक के बाद एक आफर्ते आई है और हर एक की प्रतिक्रिया दूसरी जगह हुई है। में यह कथा यहाँ न सुनाऊंगा, और न में यही बताऊँगा कि किसका दोष है। पंजाब के बहुत-से हिस्सों में काफी हत्याएं, अग्निकांड और सभी प्रकार के अपराध हुए हैं और इस सुन्दर और इतने होनहार प्रान्त ने इन महीनों में अनगिनत यातनाएं भेली हैं। इस लम्बी कहानी के कहने से कोई विशेष लाभ न होगा। हम अपना नया जीवन १५ अगस्त से आरंभ करते हैं।

मि० लियाकत जली खां, सरदार बलदेव सिंह और मैं पहले पटियाला गए और वहां हमने पूर्वी और पिक्चिमी पंजाब के मंत्रियों से और भिन्न-भिन्न नागरिक तथा फीजी अफसरों से सलाह की। हम विभिन्न संप्रदायों के नेताओं से, विशेषकर अकाली सिख नेता मास्टर तारासिह और ज्ञानी करतार सिंह से मिलें। इसके बाद हम लाहौर गये और वहां की घटनाओं का आँखों देखा हाल सुना और इसके बाद हम अमृतगर गये।

अमृतसर और लाहौर दोनों जगहों में हमने एक दारुण वृत्तांत सुना और हमने हिन्दू, मुस्लिम, सिख शरणाणियों को हजारों की संस्था में देखा। शहर में कहीं-कहीं अब भी आगें जल रही थीं, और हाल के अत्याचारों के समाचार हम तक पहुँचे। हम सब इस विषय में एकमत ये कि जैसी स्थिति हमने देखी, वैसी स्थिति में हमें दृढ़ता से कार्य करना चाहिए और जो कुछ हो गया है उसके संबंध में कड़ ए तर्क-वितर्क में नहीं पड़ना चाहिए और परिस्थिति की यह मांग बी कि कुछ भी करना पड़े, अपराधों का अन्त करना चाहिए।

ऐसा न होने से इस प्रदेश और सभी संप्रदायों के लोगों के लिए नितान्त अशान्ति और विनाश का सामना था। समाज-विरोधी लोग अपना काम कर रहे थे, सभी प्रकार की सत्ता का सुलेआम विरोध कर रहे थे और समाज के आधार-भूत ढांचे को नष्ट कर रहे थे। जब तक इन लोगों का दमन नहीं होता, चाहे वे किसी भी संप्रदाय के हों, तब तक किसी भी व्यक्ति के लिए कोई स्वतंत्रता या सुरक्षा नहीं बी; और इसलिए हम सभी लोगों ने जो वहां उपस्थित थे, चाहे वे दोनों कन्द्रीय या दोनों प्रांतीय सरकारों के थे और चाहे वे विभिन्न संप्रदायों के नेता थे, यह प्रतिज्ञा की कि इस हत्या और अग्निकांड का अन्त करने के लिए अपनी परी शक्ति लगाएंगे।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने कारगर उपाय किए हैं जो न केवल शासन और फौजी दृष्टिकोण से, बल्कि इससे मी महत्वपूर्ण बात-अपनी समस्त जनता की लोकप्रियता के दृष्टिकोण से प्रभावकारी हैं।

हमने पंजाब की दोनों प्रांतीय सरकारों के ऊंचे पदाधिकारियों की समितियां स्थापित की हैं और नागरिक तथा फौजी अधिकारियों के बीच संपर्क स्थापित करने वाले पदाधिकारी नियुक्त किए हैं, जिससे कि दोनों प्रांतीय सरकारों और फीजों में आपस में अधिक से अधिक सहयोग हो सके। हमने केन्द्रीय सरकारों को इस कार्य में सहायता देने के लिए वचनबढ किया है। लोकप्रिय नेताओं ने हमें अपने अधिक से अधिक सहयोग का आश्वा-सन दिया है।

मुझे विश्वास है कि हम इस स्थिति को कारगर ढंग से वश में ला सकेंगे और जल्दी ही पंजाब में अमन की हालत लौटेगी, लेकिन इसके लिए क्या सरकारी अफसर, और क्या सभी संबंधित लोग, सभी के अधिकतम उद्योग की और निरंतर सतकंता की आवश्यकता है। हममें से हर एक को, जिसे कि अपने देश का ध्यान है, इस बांति और सुरक्षा की स्थापना के काम में सहायता करनी चाहिए।

बतीत में, दुर्भाग्यवश, हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक ऋगड़े हुए हैं। मविय में उन्हें वर्दास्त न किया जायगा। जहां तक कि भारत सरकार का संबंध है, वह प्रत्येक सांप्रदायिक उत्पात का दढ़ता से दमन करेगी। वह प्रत्येक भारतीय को बराबरी के दर्जे का समभेगी और उसे उन सभी अधिकारों को दिलाने का उद्योग करेगी जो किसी दूसरे को प्राप्त हैं।

हमारा राज्य सांप्रदायिक राज्य नहीं है, वह एक लोकतंत्रात्मक राज्य है जिसमें प्रत्येक नागरिक के समान अधिकार हैं । सरकार इन अधिकारों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है।

मि॰ लियाकत अली खां ने मुक्ते विश्वास दिलाया है कि पाकिस्तान सरवार की भी यही नीति है।

हमने शरणार्थियों को लाहीर से अमृतसर और अमृतसर से लाहीर पहुँचाने का प्रबंध कर लिया है । ये रेलगाड़ियों और मोटरलारियों द्वारा

¥-- 1010

पहुँचाए जायंगे और हम आशा करते हैं कि जिन लोगों की इच्छा होती, वे बहुत जल्दी अपने निदिब्द स्थल पर पहुँचा दिये जायेंगे। इसके अलावा हम उनके रहने और खाने का भी प्रबंध कर रहे हैं। भारत सरकार ने पूर्वी पंजाब सर-कार को ५ लाख रुपये सरणाधियों की सहायता के लिए देना आज मंजूर किया हैं। इसके अतिरिक्त उसने उन शरणाधियों के लिए, जो दिल्ली तथा और जगहों में पहुँच गए हैं, ५ लाख की स्वीकृति दी है। हमारे शरणाधीं-किमिश्नर श्री चन्द्रा अमृतसर के लिए तुरन्त रवाना हो रहे हैं।

हम लाहौर में एक डिप्टी हाई किमक्तर नियुक्त कर रहे हैं, जिनका काम वहाँ हमारे हितों का ध्यान रखना और विशेषकर उन शरणाथियों की देखभाल करना होगा जो कि पूर्वी पंजाब में आना चाहते हैं। हम पूर्वी पंजाब की सरकार के पास शरणाथियों को टिकाने के लिए कुछ तम्बू मेजने की आशा कर रहे हैं; हर प्रकार से जो हमारे लिए संभव होगा, हम पंजाब के पीड़ितों की सहायता करेंगे। जहाँ तक कि पूर्वी पंजाब का प्रक्त हैं, वहां सीधी हमारी जिम्मेदारी है और हम उसके अनुसार कार्य करेंगे।

जहाँ हम उन लोगों को जो पूर्वी पंजाब में आना बाहते हैं, प्रत्येक सहा-यता पहुंचावेंगे, वहां हम यह न चाहेंगे कि नई सरहदों के आरपार लोगों के सामूहिक प्रवजन को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि ऐसा होने से सभी को अपार कष्ट पहुँचेगा। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जत्दी शांति और ब्यवस्था स्थापित हो जायगी और लोगों को अपने-अपने मंधों में लगने की सुरक्षा प्राप्त होगी।

हमने यह सब तो किया है, लेकिन अन्त में भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हमें लोगों से क्या सहयोग प्राप्त होता है। इस सहयोग की दृढ़ आशा करके ही हम आगे वढ़ रहे हैं और विश्वास के साथ यह घोषणा कर रहे हैं कि हम इस पंजाब की समस्या को धीध ही हल करेंगे। ये भयानक उपद्रव होते रहे तो वहां या भारत में कहीं भी हम कोई उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए में सभी संबंधित लोगों से प्रायंना करता हूँ कि इस दायित्व का मजबूती और साहस से सामना करें और यह दिखा दें कि स्वतंत्र भारत एक कठिन परि-रियति पर किस प्रकार काबू पाता है।

पंजाब की समस्या हमारी प्राथमिक समस्याओं में से हैं और मैं जल्दी ही या जब भी जरूरत हो वहाँ फिर जाने का विचार कर रहा हूँ। चूंकि हम जनता का सहयोग चाहते हैं, इसलिए हमें उनको ठीक-ठीक बात बताना चाहिए। इसलिए मैंने बाज जाप से यह सब कहा है, और आवश्यकता पड़ने पर मैं फिर आप से कहुँगा।

इस बीच में, में आशा करता हूँ कि लोग वे सिर-पैर की अफवाहों पर विश्वास न करेंगे, जो कि सहज में फैल कर लोगों के मन पर असर डालती हैं। वास्तविकता काफी बुरी है, लेकिन अफवाहें उसे और भी बुरी बना देती हैं।

जिन लोगों ने पंजाब के इन बुरे दिनों में तकलीफों उठाई है उनके प्रति हमारी गहरी समबंदना है। बहुतों ने अपनी जानें गंबाई हैं, बहुतों ने अपना सबंस्त्र खो दिया है। हम मरों को जिला नहीं सकते, लेकिन जो लोग जिन्दा हैं उन्हें निश्चय ही सरकार से अब सहायता मिलनी चाहिए, और बाद में सरकार को उन्हें फिर से बसाना चाहिए।



# धर्म ऋौर राजनीति का भयावह गठबन्धन

महोदय, इससे पहले कि यह विवाद और आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार का जो रुख है, उसे बता दूं। सरकार इस प्रस्ताव का स्वागत करती है और इस प्रस्ताव के पीछे जो उहेश्य है, उसकी सिद्धि के लिए, जो कुछ उसकी शक्ति में है, करना चाहती है। माननीय प्रस्तावक की वारावाही वक्तृता के बाद, मुफे इस प्रस्ताव की बांछनीयता के संबंध में, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बास्तव में यह एक अनिवार्य नीति है, जिसे कि हर एक स्वतंत्र देश को जरूर अपनाना चाहिए। इस नीति के कार्यान्वित होने के विरुद्ध संभव है कि पहले कुछ कारण रहे हों, यद्यपि में समभता हूं कि पहले भी हममें से जिन्होंने कुछ अंशों में भी सांप्रदायिकता को स्वीकार किया या, उन्होंने भूल की यी और बुढिहीनता का काम किया था और उनकी नासमभी से हमें बहुत नुकसान हुआ। फिर भी पहले हालतें दूसरी थीं। परन्तु जब एक देश स्वतंत्रता से परिचालित होता है, तब इस नीति के अलावा दूसरा उपाय ही नहीं होता । नहीं तो गृह-युद्ध अनिवाय है। वास्तव में हमने देख लिया है कि राजनीति में सांप्रदायिकता ने हमें कही पहुंचा दिया है, और हमें इस बात को साफ-साफ अपने मन में समभ लेना चाहिए, और देश को समभ लेना चाहिए कि धर्म और राजनीति का सांप्रदायिकता के रूप में मेल एक अत्यन्त भयावह मेल है। और उससे बहुत बुरे और कुत्सित परिणाम उत्पन्न होते हैं।

यह भाषण संविधान परिषद् (व्यवस्थापिका) नई दिल्ली, में ३ अप्रैल, १९४८ को परिषद् के सदस्य श्री अनन्तशयनम आयंगर के निम्न प्रस्ताव पर होने वाले वादविवाद के अवसर पर दिया गया था:—

"क्यों कि जनसत्ता के उचित रूप में कार्यान्वित होने के लिए और राष्ट्रीय एकता तथा मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय जीवन से सांप्रदायिकता अलग हो, इस परिषद का मत है कि किसी भी सांप्रदायिक संगठन को जो कि अपने विधान से अथवा अपने किसी पदाधिकारी या अधिकार में उपनिहित विवेक द्वारा अपनी सदस्यता से बमं, जाति और उपजाति या इनमें से किसी कारण से लोगों को वंचित करता है, अपने संप्रदाय की वास्तविक धार्मिक और सांस्कृतिक आवश्य-कताओं के अतिरिक्त अन्य कामों में भाग लेने की आज्ञा न हो और इस प्रकार के कामों को रोकने के लिए अयवस्था संबंधी तथा शासकीय सभी उपाय किए आयं।"

यह प्रस्ताव अपने संशोधित रूप में प्रधान मंत्री द्वारा उनके भाषण के अन्त में संशोधन के स्वीकृत होने पर सभा द्वारा स्वीकृत हुआ था।

हम सदा इस बात पर बल देते रहे हैं कि राजनीति और नीतिशास्त्र में मेल रक्ता जाए और में आशा करता है, कि हम सदा इसी पक्ष में रहेंगे । चौथाई सदी या इससे भी अधिक काल से महात्मा गांधी ने हमें राजनीति की नैतिक स्तर पर रखना सिखाया है। हमें इसमें कहाँ तक सफलता मिली है, इसका निर्णय संसार के ऊपर और आनेवाली पीढ़ियों के ऊपर है। लेकिन, कम सै कम, एक विशेष बात यी कि हमने इस महान आदर्श को अपने सामने रखा और अपने निबंल और लड़खड़ाते ढंग से सही, उसे कार्यान्वित करने की कोशिश की। छेकिन राजनीति का और धर्म का संकीर्णतम अर्थ में संयोग, जिसका परिणाम सांप्रदायिक राजनीति है-इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक अत्यन्त भयानक संयोग है और इसका अन्त कर देना चाहिए। माननीय प्रस्तावक ने जैसा बताया है, यह स्पष्ट है कि यह संयोग देश के लिए व्यापक रूप से हानिकर है। यह बहु संस्थकों के लिए हानिकर है, लेकिन यह कदाचित् किसी भी अल्प संस्थक सम्-दाय के लिए, जो इस से लाभ उठाना चाहता है, सबसे अधिक हानिकर है। में समभता हैं कि भारत का अब तक का इतिहास भी यह दिलायेगा। लेकिन हर हालत में एक अल्पसंस्थक समुदाय, जो कि अपने को अलग-अलग रखना चाहता है, देश के लिए हानिकर है, और सबसे अधिक वह अपने ही हितों को हानि पहुंचाता है, क्योंकि अनिवार्य रूप से वह अपने और दूसरों के बीच में एक रकावट सड़ी करता है-धमें के स्तर पर इकावट नहीं, बल्कि राजनीति के स्तर पर रुकावट और कभी-कभी कुछ अंशों में आर्थिक स्तर पर भी; और इस प्रकार आचरण करते हुए वह कभी भी वास्तव में वह प्रभाव नहीं रख सकता, जिसके लिए उसे उचित रूप से आकांक्षा करनी चाहिए। इस समय संविधान-परिषद् में भारत के भावी संविधान का निर्माण हो रहा

है और इसमें संदेह नहीं कि वह इसे दो तीन महीनों में अन्तिम रूप देकर पक्का कर देगी और कोई भी प्रस्ताव जो हम स्वीकार करें उससे उस संविधान को, जिस रूप में वह स्वीकार होगा, बदला नहीं जा सकता। लेकिन आखिर संविधान बनाने वाली सभा कमोबेश यही सभा है, कुछ विशेष अन्तर नहीं। और यदि यह सभा इस प्रस्ताव की भावना के अनुकूल विचार रखती है तो मुक्ते कुछ भी संदेह नहीं कि संविधान परिषद भी इस प्रस्ताव के अनुकूल विचार रखेगी। इसके अतिरिक्त, उस संविधान-परिषद के संवंध में जो भी प्रमाण हमारे सामने हैं, वे बताते हैं कि वह इस प्रस्ताव की शर्तों के अनुकूल दूर तक पहुंच चुकी है। इसने हमारे पुराने संविधान की बहुत-सी सांप्रदायिकता की पोषक बातों को अलग कर दिया है। ऐसी और बातें रहेंगी या नहीं, स्पष्ट है कि मैं इसकी जमानत नहीं दे सकता। लेकिन जहां तक कि मेरा संबंध है, में समभता हूं कि साम्प्रदायिकता, वह चाहे जिस रूप में हो, जितनी कम हो उतना ही हमारे संविधान के और सरकार के ब्यावहारिक संचा-लन के लिये अच्छा है।

अव, महौदय, जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा, हम इसके अन्तर्गत घ्येय का और इसके पीछे जो भावना है उसका सरगर्मी से स्वागत करते हैं। छेकिन इस प्रस्ताव में इसे कार्यक्ष्म में लाने के लिए व्यवस्था संबंधी और शासकीय उपायों की चर्चा हुई है। ये शासकीय तथा व्यवस्था संबंधी उपाय क्या होंगे, इसका फौरन बता सकना असंभव है। इसके लिए बहुत गहरो छान-बीन आवश्यक होगी, खास तौर से व्यवस्था सम्बन्धी वातों के सम्बन्ध में। और अनुमानतः सरकार के लिए उचित मार्ग यह होगा, कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, जैसा कि मुक्के विश्वास है कि यह होगा, तो वह यह विचार करे कि कौन से शासकीय और विश्वेषकर कौन से व्यवस्था सम्बन्धी उपाय इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए आवश्यक होंगे। इसके बाद सभा के अगले अधिवेशन में व्यवस्था सम्बन्धी उपायों तथा सिफारिशों पर विचार किया जाए।

इस बीच में निस्संदेह हमारा नया संविधान बन चुका होगा और उस समय, हमें यह विचार करन में सहायता मिलेगी कि वे व्यवस्था सम्बन्धी उपाय नए संविधान के अनुसार क्या हों। लेकिन हमें उस समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है, उद्देश यह है कि हमें इस प्रस्ताव के अभिप्राय के अधिकतम अनुकुल काम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस प्रस्ताव का उद्देश्य, में मानता हैं, यह भी है कि इस विषय में देश का पय-प्रदर्शन हो, जिसमें कि देश जहाँ तक संभव हो यह साफ-साफ समभ छ कि हमारे लिए काम करने का एकमावठीक ढंग यह है कि साम्प्रदायिकता के राजनैतिक पहलू के हर एक रूप और प्रकार से छटकारा पाया जाय। इसे हम स्वीकार करते हैं। अब, इस समय, जैसा कि कुछ सदस्य बाद में बता सकते हैं, प्रस्तावित संविधान के मसविदे में कुछ निश्चित साम्प्रदायिक तत्व हैं। उदाहरण के लिए, मेरा स्थाल है कि यह प्रस्ताव है कि यद्यपि सम्मिलित और सामान्य निर्वाचक-मंडल हों फिर भी अल्पमत वालों के लिए या परिगणित जातियों के लिए, में समभता हैं, कमोबेश जनसंख्या के आघार पर जगहें सुरक्षित रहें। अब में यह नहीं कह सकता कि इसके सम्बन्ध में जंतिम निर्णय क्या हो। व्यक्तिगत रूप से में उम्मेद करता हूँ कि जिल्ली कम सुरक्षित जगहें हों, उतना ही अच्छा है। और मैं समऋता हूँ कि किसी और वर्ग या बहुसंस्पकों की दृष्टि की अपेक्षा, स्वयं अल्प-संस्थकों या जिनके लिए जगहें सुरक्षित करने का विचार है उनके अपने हितों की दृष्टि से यह अधिक अच्छा रहेगा।

इस विषय का एक और पहलू भी है, जिसे ध्यान में रखना चाहिए। हम जनसत्ता और एकता आदि की बात करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि शीछ ही हम देश में अधिकाधिक जनसत्ता और एकता पावेंगे। यह जनसत्ता केवल राजनीति का मामला ही नहीं है। जनसत्ता की उन्नीसवीं सदी की यह कल्पना, कि हर व्यक्ति को एक बोट देने का अधिकार प्राप्त हो, उन दिनों एक काफी अच्छी कल्पना थी। लेकिन वह अपूर्ण थी और आज लोग एक अधिक विस्तृत और गहरी जनसत्ता की कल्पना करते हैं। आखिरकार एक दिख के, जिसे एक मताधिकार प्राप्त हो और लखपती के बीच, जिसे भी एक ही मताधिकार प्राप्त हो, कोई समता नहीं हैं। लखपती के पास अपना प्रभाव डालने के सौ साधन हैं, जो कि दिख को प्राप्त नहीं हैं। आखिरकार उस आदमी के, जिसे शिक्षा की महा। सुविधाएं प्राप्त रही हैं, और उस के बीच, जिसे ये प्राप्त नहीं रही हैं, कोई समानता नहीं हैं। इसिलए शिक्षा, सम्पत्ति तथा और प्रकार से आदमियों में आपस में बड़े भेद होते हैं। में समभता हूं कि लोगों के बीच कुछ हद तक भेद रहेंगे भी। योग्यता और समभ के विचार से सब मनुष्य समान नहीं हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि लोगों को अवसर की समानता प्राप्त होनी चाहिए और जहाँ तक जिसकी योग्यता हो, वहाँ तक उसे पहुँचने का मौका मिलना चाहिए।

अब आज भारत में यह मानी हुई बात है कि कुछ दलों, वर्गों और व्यक्तियों के बीच बड़े-बड़े भेद हैं। जो लोग चोटी पर हैं और जो सबसे नीचे हैं, उनके बीच एक बढ़ी साई है। अगर हमारे यहां जनसत्ता होनी है, तो यह आवश्यक और अनि-वायं हो जाता है कि न केवल इस खाई पर एक पुल बांधा जाय, बल्कि यह खाई बहुत कम की जाय। वास्तव में जहां तक अवसर का प्रश्न है, जहां तक अन्त में साधारण जीवन की हालतों का प्रश्न है, और जहाँ तक जीवन की आवश्यकताओं का प्रश्न है. उक्त भेदों को बहुत कम करना ज़रूरी है। ऐश आराम की वस्तुओं को अभी छोड़ा जा सकता है, गद्यपि में मुक्ते कोई वजह नहीं जान पड़ती कि कुछ लोग ऐझ आराम के लिये क्यों विशिष्ट समभें जायें। सेकिन यह कदाचित एक दूर की तस्वीर है। अब चुंकि भारत में इतने बड़े भेद हैं, हम लोगों का यह कत्तं व्य हो जाता है कि न केवल मानवता की दृष्टि से, बल्कि जनसत्ता की पृति की दृष्टि से भी, जो लोग सामाजिक और आधिक दृष्टि से नीचे गिरे हुए हैं, उन्हें उठावें और उन्हें बढ़ने और उन्नति करने के सभी संभावित अवसर दें। यही देश की साधारणतः मानी हुई नीति रही है और यही सरकार की स्वीकृति नीति है। तो इस नीति के अनुसार कुछ सुरक्षित जगहें कायम की गई, उदाहरण के लिए परिगणित लोगों के लिए । अनेक छात्रवृत्तियाँ, पाठ्य पुस्तकें संबंधी सुविधाएं आदि दी गई है, और निस्संदेह इससे भी अधिक दी जायंगी न केवल परिगणित जातियों को, बल्कि देश के और पिछड़े हुए वर्गों को भी। आदिवासी जन हैं और और छोग भी है, जिन्हें सभी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। हमारे लिए यह कहना काफी नहीं कि हमने एक आदिवासी को भताधिकार दे दिया और उसके प्रति हमने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया। सैंकड़ों हजारों वर्षों तक उसके प्रति अपना कत्तंब्य पालन न करके, उसे एक मताधिकार देकर हम अपने को और कर्तांब्यों से मुक्त समअते हैं। अतएव हमें सदा इस दृष्टि से विचार करना है कि जिन्हें अब

तक अवसर नहीं मिलें हैं, हमें उनके स्तर को ऊँचा करना है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं समभता कि राजनीति के स्तर पर ऐसा करने का सबसे अच्छा उपाय उनके लिए जगहों की सुरक्षा आदि है। मैं समभता हूँ कि सबसे अच्छा तरीका और बुनियादी तथा सारभृत तरीका आधिक और शिक्षा के क्षेत्रों में उनकी शीधता से तरक्की करना है। इसके बाद वे अपने पैरों पर आप खड़े हो सकेंगे।

जब आप किसी व्यक्ति या समुदाय को ऐसा सहारा देते हैं, जिससे उसे अपनी शक्ति का, जो कि वास्तव में उसके पास है नहीं, ग्रम होता है, तो बड़ा खतरा पैदा होता है। यह सहारा बाहरी होता है और जब यह हटा लियां जाता है, तो यकायक समदाय कमजोर पड जाता है। एक राष्ट्र को आखिर अपने पैरों के बल खडा होना चाहिए। जब तक वह किसी बाहरी सहारे का भरोसा रखता है, तब तक वह मजबूत नहीं, वह कमजोर है। इसलिए जैसा कि कहना चाहिए, यह बाहरी सहारा यानी जगहों की सरक्षा आदि, संभव है कि पिछड़े हुए वर्गों के लिए कभी-कभी सहायक हो, लेकिन यह राजनैतिक प्रसंग में एक भूंठा मान ले आता है, शक्ति का एक भूठा मान उत्पन्न करता है, और इसलिए अन्त में इसका प्रायः उतना महत्व नहीं जितना कि वास्तविक शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी और आर्थिक उन्नति का है, जो कि उन्हें किसी भी कठिनाई या विरोधी का सामना करने की भीतरी शक्ति देती है। फिर भी में कल्पना कर सकता हैं कि अपने इन अभागे देशवासियों की वर्तमान परि-स्थिति में, जिन्हें अतीत में ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, इस बात के लिए विशेष प्रयत्न होना चाहिए कि निश्चय ही शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में और राजनैतिक क्षेत्र में भी उन्हें उस समय तक उचित समर्थन दिया जाय, जब तक कि वे बिना किसी बाहरी सहायता के अपने पैरों के बल खड़े न होने लगें।

इसलिए में यह प्रस्ताव सरकार की ओर से स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसे स्वीकार करते हुए में इस बात को विल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जहाँ तक इसके कार्यान्वित करने का प्रश्न है, विशेषकर कानून के क्षेत्र में, इस पर पुन: घ्यानपूर्वक विचार करना होगा और वह अन्त में पुनः इस सभा के सामने लाना होगा।

"सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी" शब्दों को जिनकी इस प्रस्ताव के एक संशोधन में चर्चा हुई है, प्रस्ताव में जोड़ना स्वीकार करने में मुक्ते सरकार की ओर से कोई आपत्ति नहीं है, यह अब इस प्रकार पढ़ा जायगा:

"......अपने सम्प्रदाय की वास्तविक धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य कामों में भाग छेने की आज्ञा न हो....."।

FIRE COURT IN THE COURT OF STATE OF STA

Ministra for the most of the control of the control

[ F [ "" | "" |

कांश्मीर

# कौन ज़िम्मेवार है ?

आज रात में आपसे काश्मीर के बारे में कहना चाहता हूँ। इस प्रसिद्ध घाटी के सौन्दर्य के बारे में नहीं, बिल्क उस भय-कंप के बारे में जिसका काश्मीर को हाल में सामना करना पड़ा है। हम लोग बहुत संकट के दिनों से होकर गुजरे हैं और हमें कितने ही महत्त्वपूर्ण और दूर तक प्रभाव डालने वाले निर्णय करने पड़े हैं। हमने ऐसे निर्णय किए हैं और में आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ।

पड़ोसी सरकार ने, ऐसी भाषा में जो सरकारों की तो क्या बल्कि जिम्मेदार लोगों की भी भाषा नहीं है, भारत सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उसने काइमीर को घोखें बाजी से भारतीय संघ में सम्मिलित किया है। ऐसी भाषा के प्रयोग में में उनकी बराबरी नहीं कर सकता, और न ऐसा करने की मेरी इच्छा ही है, क्योंकि में एक जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। में मानता हूँ कि काइमीर में दंगा और बल-प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रश्न यह है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जम्मू और काइमीर रियासत के बड़े हिस्से बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा, जो कि हिषयारों और सामान से सुसज्जित हैं ध्वस्त हो चुके हैं, और उन्होंने शहरों और गांवों को लूटा तथा तबाह किया है। उन्होंने वहां के बहुत से निवासियों को तलवार के घाट उतार दिया है। इस सुरम्य और धान्त देश में भीषणता का आक्रमण हुआ और श्रीनगर का सुन्दर शहर भी नष्ट होते होते बचा।

मैं यह सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि काश्मीर के संबन्ध में हमने हर एक कदम पूरे सोच विचार के बाद और परिणामों को ध्यान में रखते हुए रखा है, और मुक्ते विश्वास है कि हमने जो कुछ किया है, ठीक किया है। इन कदमों का न उठाना हमारे लिए एक दायित्व के प्रति धोखा देना होता, और बल-प्रयोग के सामने, जिसके साथ ही साथ अग्निकांड, स्त्रियों के प्रति बलात्कार और कत्ल हो रहे हों, बुजदिली के साथ भुक जाना होता।

कुछ हफ्तों से हमें जम्मू प्रान्त के रियासती प्रदेश में आक्रमणकारी दलों के चुपके-चुपके प्रवेश करने के समाचार मिल रहे थे; इस बात के भी कि काश्मीर और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त की सरहद पर हथियारवन्द आदिमयों का जमाव हो रहा है। हम स्वभावतः इससे चिन्तित हुए, न केवल इस खयाल से कि काश्मीर और उसके लोगों से हमारे निकट के सम्बन्ध हैं, बिन्क इसलिए भी कि काश्मीर बड़े बड़े राष्ट्रों का सरहदी इलाका है, इसलिए वहीं जो कुछ हो रहा है, उसमें दिलचस्पी लेना हमारे लिए अनिवायं है। लेकिन हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे और न हम लोगों ने दस्तन्दाक्षों का कोई कदम उठाया, अगर्चे जम्मू प्रान्त के एक हिस्से पर आक्रमणकारी चढ़ आए थे।

यह कहा गया है कि जम्मू की ओर से पाकिस्तान की सरहद पार करके हमले हुए थे, और मुसलमान मारे, भगाए या निकाल दिये गए थे। हमने बुराई की निन्दा करने में कभी संकोच नहीं किया है, चाहे उसके करने वाले हिन्दू हों या सिख हों या मुसलमान हों। इसलिए अगर हिन्दुओं या सिखों या रियासत के कमं-कारियों ने जम्मू प्रान्त में कोई दुव्यंवहार किया है, तो हम निश्चय रूप से उसकी निन्दा करते हैं और उनके किए पर खेद प्रकट करते हैं।

लेकिन मेरे सामने जम्मू सूबें के ९५ गांवों की एक विस्तृत सूची है, जिनका पाकिस्तान से आए आक्रमणकारियों ने विष्वंस किया है। भिम्बर जंसे एक काफी बड़े करने को लूटकर उसे विष्वस्त कर दिया गया है। और भी करनों पर घेरा डाल दिया गया है और पुंच्छ और मीरपुर के इलाकों के काफी बड़े हिस्से आज हमला करने वालों के अधिकार में हैं। क्या यह इस बात का संकेत देता है कि काक्मीर की ओर से पिक्चमी पंजाब पर आक्रमण हुए ? इससे क्या यह नहीं जाहिर होता कि पिक्चमी पंजाब से काक्मीर रियासत में बरावर संगठित हमले होते रहे हैं? इन हमला करने वालों के पास नए से नए ढंग के आधुनिक हथियार हैं। यह कहा गया है कि अध्निज्वाला फॅकने वाले अस्त्रों का भी जपवाग हुना है और उनके पास एक बिगड़ा हुआ टैंक भी पाया गया है।

इस समय के आसपास काश्मीर रियासत ने हमसे हिथियारों की माँग की। हमने इस विषय में कोई जल्दी नहीं की और अगर्चे हमारे रियासती और रक्षा मंत्रियों ने मंजूरी दे दी थी, तथापि व्यवहार में कोई हिथियार भेजें नहीं गए।

२४ अक्तूबर की रात को मुक्ते मालूम हुआ कि एक घावा और हुआ है और इस बार वह ए वटाबाद-मानसरा सड़क की ओर से हुआ है, जो काइमीर में मुजफ्कराबाद के पास प्रवेश करती है। हमें बताया गया कि एक सी से ऊपर लारियों में हिषयारवन्द और सामान से लंस आदिमियों ने सरहद पार कर मुजफ्करा-बाद को लूट लिया है और बहुत से आदिमियों की हत्या की है, जिनमें जिले के मिजिस्ट्रेट भी थे, और अब वे भेलम घाटी की सड़क से धीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। रियासती फीजें थोड़ी-थोड़ी संख्या में सारी रियासत में फैली हुई थीं और वे इस

हिषयारवन्द और सुसंगठित धावे का मुकाबल निहीं कर सकती थीं। नागरिक जनता, हिन्दू और मुसलमान, इन हमला करने वालों के सामने से भाग रही थी।

२४ अक्तूबर की रात को पहली बार काश्मीर रियासत की ओर से भारत में प्रवेश करने की तथा सै निक सहायता की प्रार्थना की गई। २५ ता० को सबेरे हमने रक्षा-सिमिति में इस पर विचार किया, लेकिन सेना भेजने के विषय में इस कार्य की प्रत्यक्ष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, कोई निजंय नहीं किया। २६ ता० को सबेरे हमने इस मामले पर फिर विचार किया। अब तक स्थिति और भी नाजुक हो चुकी थी। धावा करने वालों ने कई कस्बों में लूटमार की थी और महूरा के बिजलीघर को, जहाँ से सारे काश्मीर में बिजली पहुँचती है, नष्ट कर दिया था। वे घाटी में प्रवेश करने ही वाले थे। श्रीनगर और सारे काश्मीर का भाग्य तराजू के काँटे पर था।

हमारे पास सहायता माँगने के जरूरी सेंदेसे न केवल महाराजा की सरकार की ओर से, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों की ओर से भी आए, खासकर काश्मीर के उस बड़े नेता और नेशनल कांफ्रेंस के सभापित शंख मुहम्मद अब्दुल्ला के पास से। काश्मीर सरकार और नेशनल कांफ्रेंस दोनों ही ने इस पर जोर दिया कि काश्मीर का भारतीय संघ में प्रवेश हम स्वीकार करें। हमने इस प्रवेश को स्वीकार करने का और हवाई जहाजों से सेना भेजने का निश्चय किया, लेकिन हमने एक शतं लगाई कि इस प्रवेश पर रियासत में शान्ति और व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद काश्मीर की जनता की राय ली जाए। हमें इस बात की चिन्ता थी कि एक संकट के लाण में और बिना काश्मीर के लोगों को अपना विचार प्रकट करने का पूरा अवसर दिए हुए हम कोई अन्तिम निर्णय न कर लें। अन्त में निर्णय करना उन्हीं का काम था।

और यहाँ में यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हमारी बराबर यह नीति रही हैं कि जहाँ भी किसी रियासत के किसी भी अधिराज्य में प्रवेश करने के विषय में भगड़ा हो, वहाँ रियासत की जनता का निर्णय ही माना जायगा। इस नीति के अनुसार हमने प्रवेश सम्बंधी प्रार्थनायत्र में यह शर्त जोड़ी।

हमने २६ अक्टूबर के तीसरे पहर काश्मीर में सेनाएं भेजने का निश्चय किया। श्रीनगर खतरे में था और स्थित गंभीर और नाजुक थी। हमारे कर्म--चारियों ने दिन रात परिश्रम किया और २७ की पी फटते ही हमारे सैनिक हवा के मार्ग से रवाना हो गए। शुरू में उनकी संस्था थोड़ी थी, लेकिन पहुँचते ही बे हमला करने वालों को रोकने में जुट गए। उनका साहसी कमांडर, जो कि हमारी सेना का एक बहादुर अफसर था, दूसरे ही दिन मारा गया। तब से सेना और सामान हवाई जहाजों से बराबर वहाँ पहुँचाए गए हैं, और हमारे कमंचारियों ने हमारे पाइलैटों और हवाबाजों ने जिस तरह इस काम में अपने को जी जान से लगा दिया है, उसकी में अपनी ओर से तथा अपनी सरकार की ओर से वड़ी तारीफ करूंगा। हवाई लाइनों ने हमसे पूरा सहयोग किया है और में उनका भी कृतज्ञ हूँ। हमारे नौजवानों ने यह दिखा दिया है कि वे किस प्रकार अवसर जाने पर, जबकि स्थिति नाजुक हो, अपने देश की सेवा के लिए तत्पर हो सकते हैं।

श्रीनगर खतरे में था और आक्रमणकारी उसके दरवाजे तक था गया था। वहाँ न कोई शासन रह गया था, न सैनिक थे, न पुलिस थी। रोशनी और विजली की शिक्त भी वहाँ नहीं थी और वहाँ बहुत से शरणार्थी इकट्टे हो गए थे। फिर भी श्रीनगर में कोई प्रत्यक्ष खलवली नहीं थी। दूकानें खुलों हुई थीं और लोगों का गिलयों में आना जाना जारी था। यह अद्भृत घटना कैसे घटी। शेख अब्दुल्ला और नेशनल काफरेंस के उनके साथियों और उनके निहत्थे मुसलमान, हिन्दू और सिख स्वयंसेवकों ने स्थिति को हाथों में लिया, व्यवस्था बनाए रखी, और खलवली उत्पन्न होने से रोकी। एक ऐसे झण में जविक ज्यादातर लोगों की हिम्मतें छूट गई होतीं, उन्होंने अद्भृत काम कर दिखाया। वे अपने संगठन की शिक्त के कारण ऐसा कर सके, लेकिन इससे भी बढ़कर इस कारण कि अपने देश की ऐसे निदंय आक्रमणकारी से रक्षा करने पर वे तुले हुए थे जो कि उनके देश का विनाश कर रहा था और दहशत पैदा करके उन्हें पाकिस्तान में शरीक होने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। भविष्य में जो भी हो, कादमीर की घाटी के लोगों ने इन पिछले कुछ दिनों में आहवयं जनक साहस, संगठन की योग्वता तथा एकता दिखाई है।

बहुत अच्छा हो कि सारा भारत जो कि साम्प्रदायिक भगड़ों के कारण विषाकत हो गया है, इस से सबक सीखें। एक बड़ें नेता शेख अब्दुल्ला की प्रेरणा से घाटी के लोग मुस्लिम, हिन्दू और सिख अपने देश की रक्षा के लिए, जो कि समान रूप से सबका है, आक्रमणकारी के विरुद्ध मिलकर एक हुए। जनता की इस सहायता और सहयोग के बिना हमारे सैनिक बहुत कम काम कर पाते।

इस नाजुक अवसर पर शेल अब्दुल्ला को शासन का प्रधान बनाने के निर्णय पर कश्मीर के महाराजा वधाई के पात्र हैं। अपनी जनता को स्वतंत्रता का संरक्षक और ट्रस्टी बनाना ही यह बड़ी बुद्धिमत्ता का काम था, जिसका कि और शासक अनुसरण कर सकते हैं।

इसलिए यह माद रखना चाहिए कि कश्मीर की लड़ाई एक लोकप्रिय नेता

के नेतृत्व में कारमीर के लोगों की आक्रमणकारी के विरुद्ध लड़ाई है। हमारे सैनिक वहाँ इस युद्ध में सहायता देने के लिए गए हैं और जैसे ही काश्मीर आक्रमणकारियों से मुक्त हो जायगा, हम सैनिकों के वहाँ रहने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रह जायगी और काश्मीर के भाग्य का निपटारा काश्मीर के लोगों पर छोड़ दिया जायगा।

हम ऐसे दिनों में से गुजरे हैं जो न केवल काश्मीर के लिए बल्कि सारे मारत के लिए संकट का रहा है। यह संकट कम हुआ है, लेकिन इसे समाप्त नहीं कह सकते और अभी बहुत से और खतरे हमारे सामने हैं। वहां कुछ भी होगा उसके लिए हमें बहुत सतकें और खूब तैयार रहना है। इस तैयारी की दिशा में पहला कदम तो यह हो सकता है कि हम भारत में सब प्रकार के सांप्रदायिक फगड़ों को समाप्त कर दें, और किसी एकतापूर्ण राष्ट्र की भांति अपनी स्वतंत्रता के प्रति हर एक खतरे का सामना करने के लिए तत्पर हो जायं। बाहरी खतरे का अच्छी तरह सामना हम तभी कर सकते हैं जबकि हमारे यहां भीतरी शांति और व्यवस्था हो और एक संगठित राष्ट्र हो।

हम काश्मीर पर धावा करने वालों और आक्रमणकारियों की बात करते हैं, लेकिन ये लोग न केवल पूरी तरह से हथियारवन्द और सुधिक्षित हैं बिल्क कुशल नेतृत्व में हैं। ये सभी पाकिस्तान के इलाके से होकर आए हैं। पाकिस्तान सरकार से यह पूछने का हमें अधिकार है कि ये लोग सीमाप्रांन्त या पिक्षमी पंजाब पार कर वहाँ कैसे पहुंचे और कैसे ये पर्याप्त रूप से हथियारवन्द हैं? क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय विधान को भंग करना और एक पड़ोसी राष्ट्र के प्रति अमित्रता का व्यवहार करना नहीं है? क्या पाकिस्तान सरकार इतनी कमजोर है कि उसके इलाके को पार कर दूसरे देश पर आक्रमण करने वाली फीजों को वह रोक नहीं सकती, या वह चाहती है कि ऐसा आक्रमण हो? इसके सिवा दूसरी बात नहीं हो सकती।

हमने पाकिस्तान सरकार से बार बार कहा है कि वह इन आक्रमणकारियों को आने से रोके और जो आ गए हैं उन्हें लौटा दे। इनका रोकना पाकिस्तान सरकार के लिए आसान है, क्योंकि काश्मीर में पहुंचने वाली सड़कों बहुत नहीं हैं और वे पुलों को पार करके आती हैं। अपनी ओर से हम कह सकते हैं कि जब आक्रमण का खतरा पूरी तरह दूर हो जायगा तो अपनी सेना का काश्मीर में उपयोग करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है।

हमने यह घोषणा की है कि काश्मीर के भाग्य का अंतिम निर्णय वहां के लोगों के हाय रहेगा। हमने यह प्रतिज्ञा न केवल काश्मीर के लोगों से बल्कि सारे संसार से कर रक्की है और महाराजा ने इसका समर्थन किया है। हम इससे पीछे न हटेंगे और न हट सकते हैं। हम इसके लिए तैयार हैं कि जब कादमीर में शान्ति और हयवस्था और कानून स्थापित हो जायं तो संयुक्त राष्ट्र जैसे अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण में जनमत लिया जाय। हम चाहते हैं कि जनता को न्याय और उचित ढंग से मत देने का अवसर मिले और हम उसके निर्णय को स्वीकार करेंगे। इससे अधिक न्यायपूर्ण और उचित प्रस्ताव की में कल्पना नहीं करता।

इस बीच हमने काश्मीर के लोगों को यह वचन दे रक्खा है कि हम उनकी आक्रमणकारियों से रक्षा करेंगे और हम इस प्रतिज्ञा का पालन करेंगे।

### काश्मीर की अग्नि-परोत्ता

मुऋइस बात की प्रसन्नता है कि मैं इस सभा को वे घटनाएं, जिन्होंने हमें काश्मीर में अपनी फीजें भेजकर हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया और जो गंभीर प्रश्न उस रियासत में उठ खड़े हुए, उनके सम्बन्ध में भारत सरकार का इस बता सकूरेगा।

इस सभा को मालूम है कि इस वर्ष १५ अगस्त को समाट के आधिपत्य का अन्त होने पर, काश्मीर ने किसी भी राज्य के साथ अपने को सम्मिल्ति नहीं किया था। यह सही है कि यह रियासत क्या निर्णय करेगी, इसमें हमारी गहरी दिलचस्यी थी। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, काश्मीर, जिसकी सरहदें तीन देशों, अर्थात सोवियत संघ, चीन और अफगानिस्तान से लगी हुई हैं, भारत की रक्षा और अन्तर्जा-तीय संपर्क के प्रक्नों से घनिष्ट रूप से संबद्ध है। आर्थिक दृष्टि से भी काश्मीर का भारत से गहरा संबंध है। मध्य एशिया से भारत आने वाले व्यापारी दलों का रास्ता काश्मीर से होकर आता है।

फिर भी रियासत पर, भारतीय राज्य में सम्मिलित होने के लिए, हमने जरा भी दबाव नहीं डाला, क्योंकि हमने अनुभव किया कि काश्मीर एक बड़ी कठिन परिस्थित में हैं। हम शासन की ओर से केवल समायोग नहीं चाहते थे, बिल्क काश्मीर जनता की इच्छा के अनुसार यह काम करना चाहते थे। वास्तव में हमने जल्दी में निश्चय कराने का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। यहां तक कि यथावत् स्थिर रहने के सम्बंन्ध में भी कोई करार करने के विषय में हमने जल्दी नहीं की, यद्यपि १५ अगस्त के बाद ही काश्मीर का पाकिस्तान से इस प्रकार का समझौता हुआ था।

हमको बाद में मालूम हुआ कि पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा जनता की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक सामान जैसे अनाज, नमक, शक्कर और पेट्रोल आदि का काश्मीर प्रवेश रोक कर, काश्मीर पर बाहरी दवाव डाला जा रहा है। इस प्रकार काश्मीर पर आर्थिक फांसी लगाने का और उसे पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए मजबूर करने का यत्न चल रहा था। यह दबाव संगीन था, क्योंकि काश्मीर के लिए इस सामान को यातायात की कठिनाइयों के कारण भारत से प्राप्त करना आसान नहीं था।

संविधान परिषद् (ब्यवस्थापिका), नई दिल्ली में २५ नवम्बर, १९४७ को दिया गया वक्तव्य ।

सितम्बर में हमें समाचार मिला कि पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के कबायली इकट्ठा करके काश्मीर की सरहद पर भेजे जा रहे हैं। अक्तूबर के आरंभ में घटनाओं ने एक गंभीर पलटा लिया। पश्चिमी पंजाब के पड़ोसी जिलों से हिलयारबन्द दल जम्मू प्रान्त में पहुंच गए और स्थानीय निवासियों पर भयानक लूट-मार करने लगें। उन्होंने गांवों और कस्वों को जलाया, और बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया। इन हिस्सों से बड़ी संख्या में शरणार्थी जम्मू में पहुंचने लगे।

जम्मूकी सरहद के स्थानीय निवासियों ने, जो कि मुख्यतया हिन्दू और राजपूत हैं, बदला लेना शुरू किया और इन सरहदी गांवों के मुसलमानों को निकाल भगाया। इन सरहदी भगड़ों में दोनों ही दलों के लोगों ने सरहद के दोनों तरफ के गांवों को बहुत बड़ी संख्या में नष्ट कर दिया या जला दिया।

जम्मू प्रान्त पर पहिचमी पंजाब के आक्रमण करने वालों की संस्था बड़ी और वे उस प्रान्त में फैल गए। काश्मीर सरकार की सेना जिसे कि इन हमलों का कई जगहों पर मुकाबला करना पड़ता था, शीध ही छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट गई और घीरे-घीरे उसकी युद्ध करने की शक्ति जाती रही। आक्रमण करने वाले सूब संगठित थे, उनके पास कुशल अफसर थे और आधुनिक हथियार थे। जम्मू प्रान्त के एक बड़े हिस्से पर अधिकार करने में वे सफल हुए, खासतौर से पुंच्छ इलाके में। पुंच्छ का कस्वा, मीरपुर, कोटली और कुछ और जगहें मुकाबले में डटी रहीं।

लगभग इसी समय रियासत के अधिकारियों ने हमसे हथियार और लड़ाई का सामान मौगा। हमने सामान्य कम में उन्हें लड़ाई का सामान देना स्वीकार किया। लेकिन वास्तव में हमने कोई सामान उस समय तक नहीं भेजा, जब तक कि घटनाओं ने एक और नाजुक परिस्थिति नहीं पैदा कर दी। इस दर्जे पर भी भारत में सम्मिलित होने की चर्चा नहीं उठी।

इस समय काश्मीर की जनता के संगठन के नेता, काश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस के समापित शेख मुहम्मद अब्दुल्ला, जेल से मुक्त किए गए और हम लोगों ने उनसे और काश्मीर के महाराजा के प्रतिनिधियों से काश्मीर की स्थिति के संबंध में परामश्रों किया। हमने उन दोनों से यह स्पष्ट कर दिया कि यद्यपि हम काश्मीर के भारत प्रवेश का स्वागत करेंगे, तथापि हम यह नहीं कि यह प्रवेश जल्दी में या दबाववश्र हो। बल्कि हम उस समय तक रुकना पसन्द करेंगे, जब तक कि जनता निर्णय न करें। शेख अब्दुल्ला की भी यही राय थी।

२४ अक्तूबर को हमने सुना कि बड़े-बड़े हथियारबन्द दल, जिनमें कि सीमा प्रान्त के कवायली और अवकाशप्राप्त सैनिक दोनों ही थे, मुजफ्फराबाद के नाके को तोड़ कर श्रीनगर की ओर कूच कर रहे थे । ये आक्रमणकारी पाकिस्तान का इलाका पार करके आए थे और उनके पास बेन तोपें, मशीनगर्ने, मार्टर बन्दूकें और अग्निक्षेपक यंत्र थे । उनके साथ यातायात की सैकड़ों गाड़ियाँ भी थीं। वे लूट-मार करते और आग लगाते हुए तेजी से घाटी में उतर रहे थे।

इस स्थिति पर २५ और २६ अक्तूबर को हमने अपनी रक्षा-समिति में बड़ी गंभीरता से विचार किया। २६ के सबेरे स्थिति यह थी कि धावा करने वाले श्रीनगर की ओर कूच कर रहे थे, और कोई फौजी दस्ता ऐसा नहीं था जो उनका सामना कर सके। दो दिन तक उड़ी के पास रियासती सेना ने अपने बहादुर कमांडर के नेतृत्व में, जो कि मस्ते दम तक इस हमले को रोके रहा, इनका सामना किया। इस तरह जो दो दिन हासिल हुए, वे बड़े मूल्यवान थे।

इन हालतों में महाराजा और शेख अब्दुल्ला दोनों की तरफ से हम से यह कहा गया कि हम भारतीय संघ में रियासत का प्रवेश स्वीकार करें और भारत की फौजी शक्ति से काश्मीर की सहायता करें। तुरन्त निर्णय करना आवश्यक या, और अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि यदि हमने निर्णय करने में २४ घंटे की भी देर की होती तो श्रीतगर चला गया होता, और उसकी वही दशा हुई होती बो कि मुजफ्फराबाद, बारामूला और दूसरी जगहों की हुई। हमारे लिए यह स्पष्ट या कि हम किसी भी सूरत में निर्देगी और गैरिजिम्मेदार हमलावरों के जिस्ये काश्मीर की बरबादी देख नहीं सकते थे। ऐसा करना, सबसे खराब किस्म की कट्टरता और आतंक के सामने सिर भुकाना होता और सारे भारत पर उसके बहुत बुरे परि-णाम होते। इस स्थित में बीच में दखल देना कोई आसान काम नहीं था और इसमें पूरा जोखिम और खतरा था। फिर भी हमने जोखिम उठा कर दखल देने का निश्चय किया, क्योंकि ऐसा न करने का नतीजा काश्मीर की बरबादी और भारत के लिए और भी ज्यादा खतरा होता।

लेकिन, प्रवेश को स्वीकार करते हुए, हमने महाराजा से यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि अब से उनकी सरकार को जनता की इच्छा पर चलना होगा और श्रेख अब्दुल्ला को, मैसूर में स्वीकृत नए नमूने पर, एक अन्तरकालीन सरकार बनाने का काम सौंप देना होगा। श्रेख अब्दुल्ला को, निश्चित रूप से, काश्मीर के लोगों का, वे चाहे मुस्लिम हों या हिन्दू हों या सिख हों, बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त था। इसके अतिरिक्त हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जैसे ही काश्मीर में कानून और व्यवस्था स्थापित हो जायगी, और उसकी भूमि हमलावरों से साफ हो जायगी, रियासत के भारत प्रवेश का प्रश्न जनमत से हल किया जाय।

बाद की फीजी कार्यवाही बताने में में इस सभा का समय नहीं लूंगा। जो घटनाएँ

हुईं, वे अच्छी तरह मालूम हैं और उनसे हमारे सैनिक संगठन का, हमारे सैनिकों और उड़ाकों का गौरव बढ़ता है। इस बात का भी ध्यान रखना लाहिए कि हमारी कार्यवाही कठिन परिस्थितियों में अधिकांश हवाई यातायात पर ही निर्मर रही है। हमारी नागरिक यात्रा-लाइनों ने और उनके उड़ाकों ने भी वहां बड़ी सफलता से काम किया है।

एक बात जिसने कि हमारी सफलता में बड़ी मदद दी, कम से कम उतनी ही मदद दी, जितनी कि हमारी फौजी कार्यवाही ने, वह धी शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नागरिक शासन का कायम रहना, और नागरिकों के संयम का बना रहना। नागरिक जनता ने बिल्कुल निहत्यी होते हुए और दुश्मन के शहर से चन्द मीलों पर होते हुए भी जैसा आचरण किया, वह उसके साहस और स्थिरता का साक्षी है। वह ऐसा कर सकी क्यों कि उनका एक बड़ा नेता था, और क्योंकि हिन्दू, मुसलमान, और सिख सब ने अपने नेता के नेतृत्व में मिलजुल कर दुश्मन को भगाने और अपनी जन्मभूमि काश्मीर को बचाने का निश्चय कर लिया था। यह बात भारत की आधुनिक समय की घटनाओं में बड़े माक की है और ऐसी है, जिससे देश के और हिस्सों को उपयोगी शिक्षा मिल सकती है। श्रीनगर की रक्षा में निश्चय ही इस बात का बहुत ही बड़ा महत्त्व है।

इस समय स्थिति यह है कि हमारे सैनिकों ने पुंच्छ की रक्षा कर ली है, और कोटली से वें ८ मील पर हैं। जिस जमीन पर वें लड़ रहे हैं, वह बड़ी ऊबड़ और पहाड़ी है, और सड़कों तथा निकासों को हमला करने वालों ने नष्ट कर दिया है। इसलिए प्रगति मन्द है। पुंच्छ इलाके में, जहां कि आक्रमणकारियों ने अधिकार कर लिया था, बहुत से गैर मुस्लिम निवासी करल कर दिए गए हैं।

यहाँ पर मैं यह कहना चाहूँगा कि जम्मू के निकट शुरू नवम्बर १९४७ में कुछ घटनाएँ घटीं जिनका मुक्ते बहुत अफससोस है। मुस्लिम शरणाधियों के दल जम्मू से बाहर पहुँचाए जा रहें थे, जबिक उन पर गैर मुस्लिम शरणाधियों ने तथा औरों ने हमला कर दिया और एक बड़ी संस्था में जानें गईं। जो सैनिक उन्हें साथ ले जा रहें थे उन्होंने प्रशंसा योग्य काम नहीं किया। मैं यह बता दूँ कि हमारे कोई सैनिक वहाँ मौजूद न थे और न उनका इसमें कोई भाग था। हमने अपने सैनिकों को लोगों की रक्षा करने की और निज्यक्ष ब्यवहार की, तथा स्थानीय निवासियों से मेल मिलाप बढ़ाने की कड़ी आजाएँ दें रखी हैं। मुक्ते यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि उन्होंने इन आदेशों का पालन किया है।

इस सभा को मालूम है कि पाकिस्तान सरकार ने काश्मीर में की गई हमारी कार्यवाही के विरुद्ध प्रतिवाद किया है। ऐसा करने में उसने जिस भाषा का प्रयोग किया है, वह किसी भी सरकार को शोभा नहीं देती। उन्होंने हम पर घोला देने और पड्यंत्र करने का इलजाम लगाया है। मैं केवल यह कहूँगा कि मुभे पूरा विश्वास है कि काश्मीर के संबंध में भारत सरकार का प्रत्येक कार्य सीधा और खुला हुआ रहा है, और मैं किसी भी समय संसार के सामने उसकी वकालत कर सकता हूँ। सच बात तो यह है कि हम लोग इस मामले में अत्यधिक सतक रहे हैं, जिससे कि क्षणिक उद्देग में कोई गलत बात न हो जाय। हमारे सैनिकों का आवरण बराबर अच्छा और हमारी परम्पराओं के योग्य रहा है।

यही बात में पाकिस्तान सरकार के विषय में नहीं कह सकता। उसका कहना है कि कगड़ का आरंभ पूर्वी पंजाब और काश्मीर में मुसलमानों की भारी हत्या से हुआ है और काश्मीर पर आक्रमण कवायलियों पर उस सब की एक सहज प्रतिक्रिया थी। मेरे विचार में यह बिल्कुल भूठ हैं। मुक्ते बहुत अफसोस है कि जम्मू प्रान्त के कुछ हिस्सों के मुसल्मान मारे गए या निकाल भगाए गए। परन्तु हमारी सरकार या हमारे सैनिकों का इस सब में कोई हाब नहीं या। पिछले चन्द महीनों में पंजाब में यह आपस की मारकाट एक बड़ी दुखदायी बात रही है और जम्मू पर इसका गहरा असर पड़ा। हमारे पास यह सिद्ध करने के काफी प्रमाण हैं कि काश्मीर पर ये सारे हमले क्या जम्मू प्रान्त में और क्या काश्मीर में, पाकिस्तान सरकार के ऊँचे पदाधिकारियों द्वारा जानवृक्ष कर संगठित किए गए हैं। उन्होंने कबाइलियों और अवकाशप्राप्त सैनिकों को इकट्ठा करने में मदद दी, उन्होंने इन्हें युद्ध के साधन, लारियां, पेट्रोल और अफसर दिए। वे अब भी ऐसा कर रहे हैं। यही नहीं, उनके बड़े पदाधिकारी इस सबका खुल्लमखुल्ला ऐलान कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि आदिमियों का कोई बड़ा गिरोह हथियारवन्द दस्ते बनाकर, विना वहाँ के अधिकारियों की सदिच्छा, चडमपोशी या सिक्य सहायता के पाकिस्तान इलाके को पार नहीं कर सकता था। बरबस यही नतीजा निकलता है कि काश्मीर के घावों की पाकिस्तान के अधिकारियों ने होशियारी से योजना की और इस निश्चित उद्देश्य से उनका संग-ठन किया, कि रियासत पर बलपूर्वक अधिकार कर उसे पाकिस्तान में सम्मिलित होने को विवश कर दिया जाय। यह न केवल कश्मीर के प्रति बल्कि भारतीय संघ के प्रति एक दुश्मनी का काम था। पाकिस्तान की सरकार का रुख जानने के लिए उसके तथा मुस्लिमलीय के अर्थ सरकारी पत्रों को देखना पर्याप्त है। यदि हमने इस योजना की सफल होने दिया होता तो हमलोग काश्मीर के लोगों से दगा करने के अपराधी होते और भारत के प्रति अपने कर्तव्य से घोर रूप में विमुख होते। इसका परिणाम भारत की सांप्रदायिक और राजनैतिक स्थिति पर सर्वत्र भयावह होता। पाकिस्तान सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि हमारे सैनिकों और आक्रमणकारी काश्मीर से एक साथ हट जाएँ। यह एक अजीव सा प्रस्ताव है और इसके यही माने हो सकते हैं कि आक्रमण करने वाले वहाँ पाकिस्तान सरकार के कहने से पहुंचे हैं। हम लूटेरों से, जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में हत्याएं की हैं और जिन्होंने काश्मीर को बरबाद करने की कोशिश की हैं, कोई बातचीत नहीं कर सकते। उनकी हैं सियत एक राज्य की हैं सियत नहीं हैं, चाहे उनके पीछे एक राज्य का सहारा हो। हम काश्मीर में लोगों की रक्षा करने के लिये वहाँ गए हैं और जैसे ही यह कर्तव्य पूरा हो जायना, हमारे सैनिकों की वहाँ ठहरने की आवश्यकता नहीं रहेंगी और तब हम अपनी फीजें वापस बुटा लेंगे। जब तक यह खतरा दूर नहीं होता तब तक हम काश्मीर के लोगों का साथ नहीं छोड़ सकते। अगर पाकिस्तान सरकार बास्तव में शान्ति चाहती है, तो वह इन हमटा करने वालों का आना रोक सकती है, और इस तरह शांति और व्यवस्था की स्थापना में शीधता करा सकती है। इसके बाद काश्मीर के लोग अपना निणय कर लें और हम उनके निणय को स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर यह हथियारों की लड़ाई जारी रहती है तो लोगों को शांतिपूर्वक निणय करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा; तब इस युद्ध में लगे हुए लोगों के त्याग और शक्त द्वारा ही कमशः अंतिम निणय हो सकेगा।

अपनी नेकनीयती स्थापित करने के लिए हमने यह सुकाब दिया है कि जब लोगों के अपने भविष्य के निर्णय का अवसर आवे तो उसे एक निष्पक्ष न्याय-मंडल के निरीक्षण में, जैसा कि संयुक्त राष्ट्रों का संगठन है, होना चाहिए।

काश्मीर के विषय में विचारणीय यह है कि उसके भविष्य का निर्णय जनता के मत के अनुसार होगा या हिंसा और नंगी शक्ति द्वारा। पाकिस्तान से प्रोत्साहन पाकर आक्रमणकारियों ने तलवार के जोर से और प्रत्यक्ष रूप में कश्मीर के लोगों की बड़ी संख्या की इच्छा के विरुद्ध उसे पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिये मजबूर करने का प्रयत्न किया है। राजनैतिक उद्देशों की सिद्धि के लिए हम ऐसे तरीकों की कामयावी नहीं देख सकते। यह एक दु:खद बात है कि पाकिस्तान आर्थिक और सामाजिक पुनर्स पठन के आवश्यक कार्यों पर ध्यान देने की बजाय ऐसे उपायों में भाग ले रहा है।

काश्मीर अग्निपरीका से गुजरा है और मुफे विश्वास है कि यह सभा चाहेगी कि मैं काश्मीर के लोगों तक, पिछले हफ्तों में उनपर जो कुछ वीती है, उसके लिए इस सभा की सहानुभूति पहुंचा दूँ। यह सुन्दर देश, जिसे कि प्रकृति ने ऐसी रमणीयता प्रदान की है, ऐसे लोगों द्वारा वरवाद किया गया है, जिन्होंने हत्याएं, आतिशजनी लूट-मार और स्त्रियों और बच्चों पर गंदे हमले किए हैं। काश्मीर के लोगों ने जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण बड़ी मुसीवतें उठाई है, फिर भी सोख अब्दुल्ला के प्रभावशाली नेतृत्व में वे मुसीवत की घड़ी में एक साथ मिलकर इटे रहे हैं और उन्होंने सारे भारत के लिए इस बात की एक मिसाल पंश्न की है कि

साम्प्रदायिक एकता द्वारा क्या-क्या हासिल किया जा सकता है। भविष्य में चाहे जो कुछ भी हो काश्मीर के इतिहास का यह अध्याय पढ़ने योग्य होगा और हम इस बात का कभी खेद न करेंगे कि मुसीबत के समय हम उन बहादुर लोगों की सहायता कर सके। काश्मीर और भारत अनेक प्रकार से युगों से एक साथ बँधे रहे हैं। इन पिछले चन्द हफ्तों ने हमारे पुराने सम्बन्धों में एक नई कड़ी जोड़ दी है, जिसे कोई काट नहीं सकता।

. .

#### काश्मीर सम्बन्धी तथ्य

जैसा कि अब भठी भांति मालूम है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् के सामने पाकिस्तान से या वहाँ होकर आने वाले लोगों के द्वारा काश्मीर पर हमले का मामला रख दिया है।

सरकार बाहती है कि अन्तर्राष्ट्रीय नीति और औचित्य को घ्यान में रखते हुए जहाँ तक उसके लिए संभव है, वह समाचार-पत्रों और जनता को पूरी-पूरी बातें बता दें। उसने अभी तक इसलिए प्रतीक्षा की कि सुरक्षा परिषद् इस विषय पर विचार कर ले, तब इसपर कुछ कहा जाय, लेकिन इस दृष्टि से कि पाकिस्तान के वैदेशिक मंत्री तथा औरों ने इसपर वक्तव्य दिये हैं, यह उचित ही है कि यथार्थ बातों को संक्षेप में बता दिया जाय।

मैंने इससे पहले कई अवसरों पर, जबसे कि २७ अक्तूबर १९४७ को हमने अपने सैनिक काइमीर भेजे, वहां की यथार्थ वातों को देश के सामने रखा है। हमारे सैनिक काइमीर की घाटी और श्रीनगर की रक्षा करने में और दुवमन को भेलम घाटी की सड़क से उड़ी तक पीछे भगाने में सफल हुए।

तब से एक विस्तृत मोवे पर काश्मीर रियासत और पाकिस्तान की प्रायः पूरी सरहद पर लड़ाई जारी हैं। बहुत बड़ी संस्था में हिष्यारवन्द लोग ब्यूह बनाकर, आधुनिक शस्त्रों से पूरी तरह सुसज्जित हो कर काश्मीर रियासत के इलाके में कई जगहों पर दाखिल हुए हैं, और इससे भी बड़ी तादाद में लोग सरहद पर पाकिस्तान की ओर इकट्ठा हुए हैं।

पाकिस्तान के ये सरहदी हिस्से, इन आक्रमणकारियों के कार्य के अड्डे बन गए हैं, और इन अड्डों की सुरक्षा प्राप्त करके वे बड़ी संख्या में सरहद पार करके आते हैं, और काइमीर रियासत के इलाके में, जो कि भारतीय संघ का इलाका है, लूटमार और अग्निकाण्ड करते हैं।

आत्मरक्षा के आधार पर भारत सरकार के लिये यह उचित ही होता यदि वह इन अड्डों पर आक्रमण करने वालों के आधारों को समाप्त कर देती। लेकिन उसने लड़ाई के क्षेत्र की सीमित रखने के विचार से और इस आधा

नई दिल्ली में, पत्रकारों की एक कांफ्रेंस में २ जनवरी, १९४८ को दिया गया एक वक्तव्य।

से कि पाकिस्तान इन हमला करने वालों को उकसाना और मदद देना बन्द कर देगा, बड़ी विवेकशीलता से ऐसा नहीं किया।

पिछले दो महीनों में पाकिस्तान सरकार से बराबर यह अनुरोध किया गया है कि भारत पर हमला करने के लिये वह अपने इलाके का उपयोग किया जाना रोके। यही नहीं कि उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि यह एक निश्चित बात है कि इन हमला करने वालों को, जिनमें कि बहुत-से पाकिस्तान राष्ट्र के व्यक्ति हैं, पाकि-स्तान सरकार ने सब तरह की सहायता दी है।

पाकिस्तान के इलाके से उन्हें मोटरों और रेलगाड़ियों से आने-जाने दिया जाता है, उन्हें पेट्रोल, खाना और रहने का स्थान दिया जाता है, और जो हिययार उनके पास हैं वे साफ तौर पर पाकिस्तानी सेना के हिथयार हैं। काइमीर युद्ध में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के आदिभयों को पकड़ा है।

यही नहीं कि पाकिस्तान सरकार ने इस आक्रमण को रोकने के लिये कोई कारगर कदम नहीं उठाया, बल्कि उसने आक्रमणकारियों को सिक्रय हमले बन्द करने के लिये कहने से भी इन्कार किया।

भारत सरकार एक मित्र और पड़ोसी देश का भारतीय इलाके पर आक्रमण करने के लिये बड्डे के रूप में उपयोग होना सहन नहीं कर सकती। लेकिन जब तक कि परिस्थितियां मजबूर न कर दें, तब तक मजड़ा बचाने की इच्छा से, उसने यह निश्चय किया कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संगठन की सुरक्षा परिषद् के सामने पेश कर दिया जाय।

२२ दिसम्बर, १९४७ को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के पास एक नियमित लिखित अनुरोध मेजा गया। इस पत्र में पाकिस्तान के अ कमण करनेवाले कार्यों और पाकिस्तान द्वारा आक्रमणकारियों को विविध रूप में दी जाने वाली सहायता का संजेप में उल्लेख था, और पाकिस्तान सरकार से कहा गया था कि वह पाकिस्तानियों को जम्मू और काश्मीर रियासत पर किये जाने वाले हमलों में भाग लेने से रोके तथा आक्रमणकारियों द्वारा काश्मीर रियासत पर किये जाने वाले हमलों के लिये पाकिस्तानी इलाके के उपयोग को रोके, (२) उन्हें किसी प्रकार का फीजी या अन्य सामान न दे, (३) और ऐसी कोई सहायता न दे जिससे कि वर्तमान लड़ाई के अधिक समय तक खिंचने की संभावना हो।

भारत सरकार ने फिर अपनी यह उत्कट इच्छा प्रकट की कि वह पाकि-स्तान के साथ मैत्रीभाव बनाये रखना चाहती है, और यह आशा प्रकट की कि उसका अनुरोध तुरंत बिना किसी प्रकार की-मानसिक स्कावट के स्वीकार किया जायगा। लेकिन उसने यह भी बताया कि यदि ऐसा न हुआ, तो वह अपने और जम्मू तथा काश्मीर रियासत की सरकार के हितों की रक्षा के लिये, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य की हैसियत से अपने अधिकारों तथा उत्तरदायित्व का उचित ज्यान रखते हुए, जो भी उचित समकेगी करेगी।

चूं कि इस नियमित अनुरोध का कोई उत्तर न मिला, दो स्मरण-पत्र इसलिय भेजे गये। आखिरकार ३० दिसम्बर को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में संयुक्त राष्ट्र संघ के भारतीय प्रतिनिधि ने इस मामले को निणंग के लिये पेश कर दिया। ३१ दिसम्बर को इस हवाले की एक प्रति तार द्वारा पाकिस्तान सरकार के पास भेज दी गई।

इस हवाले में इस विषय की यथार्थ वातों का बयान या, और कहा गया था कि उन बातों से निम्नलिखित निश्चित परिणाम निकलते हैं: —

- (क) आक्रमणकारियों को पाकिस्तान के इलाके से होकर आने दिया जाता है;
- (ख) उन्हें पाकिस्तान के इलाके की अपने हमलों का अड्डा बनाने दिया जाता है;
  - (ग) उनमें पाकिस्तानी नागरिक सम्मिलित हैं;
- (घ) वे अपने फौजी सामान का बहुत सा हिस्सा, यातायात के साधन और सामान (जिसमें पेट्रोल भी है) पाकिस्तान से प्राप्त करते हैं; और
- (ड ) पाकिस्तान के अफसर उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनका निर्देशन कर रहे हैं और अन्य प्रकार से उन्हें सहायता दे रहे हैं।

पाकिस्तान के अतिरिक्त और कोई जरिया नहीं या जिससे कि इतना आयुनिक फौजी सामान, प्रशिक्षण और निर्देश उन्हें प्राप्त होते । इसलिये भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद् से यह अनुरोध किया कि वह पाकिस्तान सरकार से यह कहे कि:—

- (१) पाकिस्तान सरकार अपने फौजियों तथा नागरिकों को जम्मू और काइमीर रियासत पर होने बाले हमले में भाग लेने या उसमें मदद पहुंचाने से रोके;
- (२) वह अन्य पाकिस्तानियों को जम्मू और काश्मीर रियासत में होने बाली लड़ाई में कोई भी भाग लेने से रोके।
  - (३) वह आकमणकारियों को (क) काश्मीर के विरुद्ध आकमण में अपने

इलाके के उपयोग से रोके; (ल) फौजी या और सामान न दे; (ग) न कोई ऐसी सहायता दे जिससे कि युद्ध के अधिक समय तक खिनने की संभावना हो।

इसलियं सुरक्षा परिषद् से किया गया हवाला ऊपर बतायं हुए विषयों तक सीमित है। ये बहुत जरूरी बातें हैं, क्योंकि पहला कदम लड़ाई का रोकना होना चाहियं और यह तभी हो सकता है जब कि हमला करने वाले वापस चले जायं। यह याद रखना चाहियं कि जो भी लड़ाई हुई है वह भारतीय संघ के इलाके में हुई है, और भारतीय सरकार का यह प्रकृत अधिकार है कि वह आक्रमणकारियों को अपने इलाके से मार भगावं। जब तक कि काश्मीर रियासत से आक्रमणकारी निकल नहीं जाते, तब तक किसी और मामले पर विचार नहीं हो सकता।

भारत सरकार को बहुत खेद है कि यह भयंकर संकट उपस्थित हो गया है। इसे उत्पन्न करने में उसका कोई हाथ नहीं है। भयंकर बाहरी आक्रमणकारी सेनाओं ने जिन्होंने काइमीर रियासत के निवासियों के साथ बवंरतापूर्ण व्यवहार किया है और जिन्होंने बहुत से गाँवों और कस्बों को नष्ट कर दिया और जला दिया है, उनके कारण यह स्थिति भारत सरकार के सामने आई है। कोई भी सरकार इस तरह के आक्रमण को सहन नहीं कर सकती।

फिर भी, इस इच्छा से कि कोई काम ऐसा न हो जिससे और जिटलताएँ उत्पन्न हों, इस सरकार ने जितनी सिहण्णुता संभव थी दिखाई है और पाकिस्तान सरकार से बार-बार अनुरोध किया है। पर इन अनुरोधों का कोई परिणाम नहीं हुआ। इसिलिये भारत सरकार ने इस विशेष प्रश्न को सुरक्षा परिषद् में पेश करने का निश्चय किया। स्वभावतः उसने आत्म-रक्षा से प्रेरित होकर, आने वाली परिस्थित में जैसा भी उचित हो वैसा कार्य करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रक्खी है।

पाकिस्तान के वैदेशिक मंत्री ने, हाल में समाचारपत्रों के संवाददाताओं से वातवीत करते हुए भारत सरकार पर बहुत से अभियोग लगाये हैं। मैं इन अभियोगों के उत्तर न दूंगा, सिवा इसके कि उनका पूर्णतया प्रतिवाद करूं। पिछले वर्ष में जो कुछ हुआ है वह अच्छी तरह विदित है, और हम इस बात के लियं तैयार है कि उनकी पूरी छानवीन हो। जाहिर है कि ये सब अभियोग इसलिये लगाये गये हैं कि काश्मीर संबन्धी विषय ऐसी और बातों के जंगल में ढंक जाय जिनका कि उससे कोई संबंध नहीं।

यह सराग्षर भूठ है कि भारत सरकार ने विभाजन को रद्द करने या पाकिस्तान का गला घोटने का प्रयत्न किया है। केवल यह बात, जो कि सभी स्वीकार करते हैं कि हम बहुत उदारतापूर्ण आधिक शतों पर राजी हुए, इसका सबूत है कि हम पाकिस्तान की मदद करना और उससे मित्रता का संबंध रखना चाहते हैं। यह सरासर भूठ है कि हमने इन आधिक समभौतों को अस्वीकार कर दिया। हम उन पर कायम हैं और उन्हें पूरा करेंगे, लेकिन यह भी सही है कि हमने पाकि-स्तान से कहा है कि हम ये रकमें इस वक्त नहीं दे सकते, जब कि हमारे दिये हुए बन के भारत के विरुद्ध युद्ध में उपयोग होने की संभावना है।

काश्मीर का मामला बिल्कुल अलग है। अगर एक बर्बर दुश्मन द्वारा एक मित्र इलाके पर किये गये हमलों को प्रोत्साहन मिलता है, और उन्हें सहन किया जाता है, तो इस ढंग से न भारत के लिये कोई भविष्य है न पाकिस्तान के लिये। इसलिये इनका मुकाबला करना है और हम पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। काश्मीर राज्य को उनसे पूरी तरह से मुक्त करना ही होया। अपने हित की संकीणं दृष्टि से भी पाकिस्तान सरकार को अनुभव करना चाहिये कि इस तरह के हमले को प्रोत्साहन देना स्वयं उसके भविष्य के लिये भी भयावह है, क्योंकि एक बार जब उन्मुक्त हिंसा की शक्तियां खुलकर काम करने लगती हैं, तो वे किसी भी राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल देती हैं।

यह याद रखना चाहिये कि काश्मीर में कोई ऐसा भगड़ा नहीं है जो साम्प्र-दायिक कहा जा सके। बहुत-से काश्मीरी मुसलमान, हिन्दू, और सिख आक्रमणकारियों से लड़ रहे हैं। उनके लिये अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना एक राष्ट्रीय प्रश्न है, और हम वहां उनकी सहायता के लिये गये हैं। अपने पूरे सम्मान के साम हम उनसे प्रतिज्ञाबद हैं, और इस प्रतिज्ञा पर हम डटे रहेंगे।

समाचारपत्रों से मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर इस नाजुक स्थिति में, वे संयम से काम लें, और कोई अनिधक्तत बात न प्रकाशित करें। जब भी संभव होगा हम समाचारपत्रों को पूरी सूचना देने का प्रयत्न करेंगे। अनिधक्त समाचारों के प्रकाशन से राष्ट्र को और जिसपक्ष को हमने उठाया है, उसे हानि पहुँचने की संभावना है। Property of a pr

The plant of the party of the p

The first to the state of the first tree of the

THE THE STATE OF STATE OF THE S

FIGURE A COMPANY OF THE STREET OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

## काश्मीर से प्रतिज्ञा

पाकिस्तान को शेष नकद रूपयों की अदायगी के संबन्ध में सरकार का निरुचय बहुत सोच विचार के अनन्तर और गांधी जी की सलाह के बाद किया गया है। में इसे स्पष्ट करना चाहुंगा कि इसका मतलब यह न सममना चाहिये कि सरकार की पूर्व स्थिति की दृढ़ता या समीचीनता के विषय में, जो मेरे साथियों के विविध वक्तव्यों में व्यक्त हुई है, हमारी सर्वसम्मित में कोई अन्तर आया है। न हम उन तकों या तथ्यों को स्वीकार करते हैं, जिन्हें कि पाकिस्तान के बैदेशिक मंत्री ने अपने सब से हाल के वक्तव्य में सामने रखा है।

१५ जनवरी, १९४८ को नई दिल्ली से दिया गया वक्तव्य।

भारत ने हाथ के नकद रुपयों में से बड़ी उदारतापूर्वक ७५ करोड़ रुपये पाकि-स्तान के लिये नियत करना स्वीकार किया, जिससे कि पाकिस्तान अपना काम ठीक से आरंभ कर सके। यह अनुभव किया गया कि निर्णायक पंचों को पाकिस्तान के लिये इतनी लम्बी रकम नहीं निर्घारित करती चाहिये यी और यह आशा की जाती थी कि भारतीय संब की इस उदारता की पारस्परिक प्रतिकिया होगी । उप-प्रधान मंत्री , सरदार पटेल ने इसे स्पष्ट कर दिया या कि यह आर्थिक सौदा सभी विचार्य विषयों के सामृहिक निर्णय से संबद्ध था। लेकिन इसी बीच काश्मीर में पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध वस्तुतः एक अघोषित युद्ध छेड़ दिया, और इस लयाल से कि ५५ करोड़ रुपये (७५ करोड़ में २० करोड़ रुपये पहले ही दिये जा चुके थे) काश्मीर में भारत के विरुद्ध न खर्च किये जायें। वें तब तक के लिये जब तक काश्मीर का भगड़ा तय न हो जाय, रोक लिये गये थे। यह भारत और पाकिस्तान के बीच कडुएपन का एक और कारण बन गया। जब महात्मा गांधी ने १३ जनवरी, को अपना उपवास आरंभ किया, और राष्ट्र से दुर्भावना, पक्षपात और उद्वेगों की जो भारत और पाकिस्तान के परस्पर के संबंध को विधावत कर रहे थे, दूर करने का अनुरोध किया, तब भारत सरकार ने नियत रकम अर्थात् ५५ करोड़ रुपये पाकिस्तान सरकार को अपनी सद्भावना के संकेत के रूप में और "गांघी जी के अहि-सात्मक और उच्च उद्योग" के प्रति अपनी श्रद्धांजिल के रूप में, तुरंत देना निश्चय किया । १८ जनवरी को महात्मा गांधी ने अपना उपवास तोड़ा, जब कि दिल्ली के नागरिकों ने अपनी जांति-समितियों द्वारा यह प्रतिज्ञा की कि वे अपने हृदयों

हम इस आशा में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि यह उदार इंगित, जो कि भारत के उच्च आदशों और गांधी जी के उच्च मापदंड के अनुकुल है, संसार को हमारी शांति की इच्छा और सद्भावना के प्रति विश्वास दिलायेगा। हमारा यह भी इब विश्वास है कि यह एक ऐसी स्थिति के उत्पन्न करने में सहायक होगा जिससे प्रेरित होकर गांधी जी अपना उपवास तोड़ सकेंगे। यह निश्चित हैं कि उस उपवास का इस विशेष मामले से कोई संव घ नहीं है, और हमने इसके संव घ में यों विचार किया कि हमारी इच्छा थी कि वर्तमान खिखाब को हर तरह से कम करने का प्रयत्न किया जाय।

छः महीने पहिले हमने कलकते में एक अलौकिक घटना घटते देशी जहाँ कि ऐसे ही एक उपवास की किमियागरी के द्वारा रातों रात दुर्भावना सद्भावना में बदल गई। जिस किमियागरी ने यह परिवर्तन किया उसे हमारे गवनेर-जनरल ने 'एक व्यक्ति का सरहदी दल' बताया। जब कि पिक्सी पंजाब में ५०,००० आदमी शांति नहीं स्थापित कर सके, यह अहिसा का निहत्या सैनिक फिर काम कर रहा है। यह प्रायंना है कि वहीं भारत में और दूसरी जगह भी अपना प्रभाव डाले।

हमने भारत और पाकिस्तान के बीच भगड़े और तर्क के एक प्रधान कारण को दूर करने का प्रयत्न किया है और हम आशा करते हैं कि और प्रश्न भी हल हो जायंगे। लेकिन यह स्मरण रखना चाहिये कि काश्मीर के लोग एक भीषण और अकारण हमले से पीड़ित हैं, और हमने इस बात की प्रतिज्ञा की है कि उन्हें स्वतंत्रता दिलाने में हम उनकी सहायता करेंगे। हम उनकी स्वतंत्रता अपने किसी लाभ के लिये नहीं चाहते, बिल्क इसलिये कि एक सुन्दर देश और एक शांत जनता बरवादी से बच जाय।

और देश से साम्प्रदायिकता को दूर करेंगे।

## इतिहास का प्रवाह

महोदय, काश्मीर के संबंध में एक वक्तव्य देने के लिए में आपकी अनुमति और इस भवन का अनुग्रह चाहता हूँ। में इस भवन से अनुरोध कहेंगा कि वह कुछ समय के लिए इसे धैये से सुने. क्योंकि मुफे बहुत कुछ कहना है, चाहे जितने संक्षेप में में कहूं—यह नहीं कि में कोई सनसनीपूणं बातें प्रकट करने जा रहा हूँ, सच तो यह है कि जो कुछ मुफे कहना है उसके विषय में कोई विशेष गोपनीयता नहीं है; और ये बातें पिछले कुछ महीनों में बहुत-से समाचारपत्रों में और दूसरी जगह प्रकाशित हो चुकी हैं। फिर भी यह उचित होगा कि में इस भवन के सामने, जो कुछ हुआ है, उसका एक प्रकार से सिलिसलेवार हाल रखूं। अपना काम हल्का करने के लिए, और इस भवन के सदस्यों के सुभीते के लिए, हमने काश्मीर विषय पर एक सरकारी पत्रक तैयार कराया है, जो सदस्यों में वितरण किया जायगा। इस सरकारी पत्र में ठीक आज तक की बातें नहीं जा गई हैं। इसमें प्रायः उस समय तक की बातें हैं जबिक यह मामला सुरक्षा परिषद् में पेश हुआ था। इसमें बिल्कुल पूर्ण सामग्री नहीं है, इस मानी में कि प्रत्येक तार या प्रत्येक पत्र आ गया हो, लेकिन सब मिलाकर, हमारे और पाकिस्तान सरकार के बीच संबादों का जो विनिमय हुआ है या संबद्ध संवाद इस सरकारी पत्र में आ गए हैं।

अब, इससे पूर्व कि मैं काश्मीर के इस विशेष प्रश्न पर कुछ कहूँ, मैं आपकी अनुमित से, एक और बड़े प्रश्न के संबन्ध में कुछ शब्द कहना चाहूँगा, जिसका कि काश्मीर का यह प्रश्न एक अंगमात्र है। हम छोग बहुत कि समय में रह रहे हैं; हम भारत में इतिहास के एक बड़े गितशील काल से गुजर रहे हैं। पिछले छः महीनों में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ जो कि अच्छा था, और बहुत कुछ जो कि बहुत बुरा था। लेकिन शायद, जब कि भारत का इतिहास लिखा जायगा, जबकि बाज का भय कट बहुत कुछ भुलाया जा चुका होगा, उस समय जो सबसे बड़ी बातें बताई जायगी उनमें एक उस परिवर्तन के विषय में होगी जो कि भारत में देशी रियासतों के संबंध में हुआ है। हम कुछ बहुत मार्के की घटना घटते देख रहे हैं। हम लोगों के लिए जो कि इस परिवर्तन काल के बीच में रह रहे हैं, जो कुछ हुआ है उसके महत्व का पूरा पूरा अनुमान लगाना कि कि भारत में १३० या संविधान परिषद (ब्यबस्थापिका), नई दिल्ली में, ५ मार्च, १९४८ को दिया

गया वक्तव्य ।

१४० वर्षों से करीब-करीब उन्नीसवीं सदी के आरंभ से, कायम रही है।

हम अचानक इतिहास के प्रवाह को, इतिहास के लम्बे भाड़ को चलते और इस १३० वर्ष पुराने ढांचे को बहार कर उसके स्थान पर कुछ और ही कायम करते देखते हैं। हम निश्चित और पक्के तरीके से नहीं बता सकते कि इसका अन्तिम और ठीक-ठीक परिणाम क्या होगा यद्यपि तस्वीर काफी तेजी से स्पष्ट होती जा रही है। कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें भाग्य का हाथ है। जो कछ हो रहा है वह ऐसा नहीं कि हम उसकी आशा न करते रहे हों। बास्तव में, हम में से बहुतों के, बहुत सालों से, भारतीय रियासतों के संबंध में कछ निश्चित ध्येष रहे हैं और उनके लिए भारत में अपने राजनैतिक तथा अन्य संगठनों द्वारा रियासतों की जनता द्वारा, प्रान्तों की जनता द्वारा और दूसरे प्रकार से हमने काम किया है। और सब कुछ लेकर जो आज हो रहा है वह उन्हीं ध्येयों के अनकल हो रहा है जिन्हें हमने निर्दारित किया था। इसलिए आश्चर्य की कोई बात नहीं है। फिर भी, महोदय, क्या मैं यह स्वीकार करूँ, कि में भी, जो कि अनेक वर्षों से रियासती जनता के आन्दोलन के निकट सम्पर्क में रहा है, अगर मुभसे छ: महीने पहले पूछा जाता कि जाने वाले छः महीनों में विकास का कम क्या होगा, तो यह कहने म संकोच करता कि इतने वेग से परिवर्तन होंगे। कई कारणों से इतने इत परिवर्तन हुए हैं। अन्त में मेरा अनुमान है, कि ये इतिहास की शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं---यह उन बहुत सी शक्तियों का, जो इतने दीर्घकाल से दबी रही हैं, उभार है। क्योंकि इन १३० वर्षों में एक अजीव हाल रहा है। उन्नीसवीं सदी के प्रारंभिक दिनों में, चौथाई सदी के भीतर, ब्रिटिश सरकार ने रियासनों का एक ढांचा बनाया था। यह वस्तुतः भारत की उस समय की स्थिति में ठीक बैठता या या नहीं या यह कि बिटिश सरकार न होती तो क्या होता । यह कहना कुछ कठिन है, जो भी हो, बिटिशों की प्रमुख शक्ति ने इस प्रथा का सुजन किया और निस्संदेह वे अपने लाभ के लिये जैसा समभते थे, उस रूप में यह प्रथा चलती रही; इसलिए नहीं कि उसमें कोई दम था, जैसा कि आज जाहिर है, बल्कि इसलिए कि वह प्रमुख शक्ति या सर्वोपरि कहलाने वाली शक्ति चलती रही। भारत में और बाहर दुनिया में तरह तरह के परिवर्तन हो रहे थे, फिर भी भारतीय रियासतों का ढांचा बना रहा। हममें से बहुतों ने बताया कि यह दकियानुसी है, पुराना पड़ गया है, इसे बदलना चाहिए, यह बदल के रहेगा, आदि। लेकिन अब जबिक एक विदेशी शासन का वरद हस्त हट गया है, तो दबाव भी हट गया है। जो शक्तियां रोक रखी गई थीं अचानक काम करने लगी और हम उन्हें काम करते हुए देखते हैं--बहुत तेजी से काम करते हुए देखते हैं। शक्तियां बेशक ' मौजूद हैं, हममें से किसी ने उन्हें दवाया नहीं, लेकिन में समझता हूं कि स्थिति से, एक टंड़ी और कठिन स्थिति से निवटने के विषय में, यह सभा मुभसे सहमत होगी, कि हम पर मेरे भित्र तथा सहयोगी, उपप्रधान मंत्री का आभार है।

अतएव रियासतों के विषय में एक परिवर्त्तनशील भारत के इस महान प्रसंग में ही हमें उसके किसी लास पहलु को देखना है। दुर्भीग्य से छः महीने पुन हमने भारत का विभाजन, उसके दो टुकड़े होना और एक टुकड़े का भारत से अलग होना देखा । इस विभाजन की किया के ठीक बाद ही एक दूसरी किया आरंभ हुई,--या यह कहें कि ये दोनों ही कियाएं बराबर चली आ रही थीं,-भारत की एकता आरंभ हुई। हमने भारत के इस एकीकरण का ऋम प्रान्तों में, और विशेष रूप में रियासों में, देला है। इसलिए ये दोनों चीजें साथ साथ चलती रही हैं--प्यक होने का कम और एकता का कम और लेखा लगाने पर यह कहना कठिन है कि हमारा नका क्या रहा और नुकसान क्या रहा है। यह एकता का कम कहाँ तक आगे जायगा, और हमें कहाँ ले जायगा, यह कहना कठिन है। फिर भी हम लोगों के लिए, जो कि भारत के इतिहास के इस अनोचे और गतिशील यग में रह रहे हैं, जो कुछ हुआ है उसे एक परिप्रेक्षित में देखना कौतूहलजनक है, बगर्त कि हम इसे इस नाटक में भाग लेने बालों की भांति न दें खें, बल्कि अलग हट कर एक इतिहास--कार की तरह पीछे मृद्रकर देखें। जो इतिहासकार पीछे देख्ट डालते हुए रियासतों के भारत में इस अनुकलन को देखेगा, वह नि:सन्देह इसे भारतीय इतिहास की एक प्रमुख बात स्वीकार करेगा।

अच्छा, महोदय, यह प्रक्रिया अनेक रूप ग्रहण कर रही है। बहुत सी छोटी-छोटी रियासतें तो भारत के साथ मिला ली गई हैं, कुछ रियासतों को आपस में मिलाकर रियासती संघ बना दिये गए हैं, जो कि भारतीय संघ की इकाई के रूप में हैं, कुछ बड़ी रियासतें अलग बनी रहने दी गई हैं। छेकिन जो बात इतने ही महत्त्व की है—और, अगर में कह सकता हूँ, तो इससे भी अधिक महत्त्व की है—वह इस ऊपरी एकता की नहीं है, बिल्क भीतरी एकता की है, यानी रियासतों में प्रजातंत्री संस्थाओं तथा उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के विकास की है, क्योंकि इससे बास्तविक एकता होती है, सरकार के अंचे स्तर पर नहीं बिल्क जनता के स्तर पर। ये दोनों प्रक्रियायें जारी रही हैं, और क्या में इस भवन को स्मरण दिलाऊं कि ये दोनों ही उन ध्येथों के अनुसार हैं, जिनके लिए बहुत वर्षों तक हमने परिश्रम किया है।

अब, रियासती पढ़ित के परिवर्तनों के इसी प्रसंग में, मैं चाहूँगा कि यह सभा काइमीर के विशेष मामले पर विचार करे, यद्यपि इसका मामला जलग ही है, और इसमें कई बातें पेश आती हैं। आज भारत की दो रियासतें हैं जो कि इस कम में और रियासतों से विल्कुल अलग हैं। ये रियासतें हैं हैदराबाद और काइमीर। इस समय में हैदराबाद के बारे में कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ। जहाँ तक काइमीर का मामला है, यह और रियासतों से कई कारणों से भिन्न है; कुछ तो इसलिए

कि इसका विदेशी राजनीति से उल्फाव हो गया है, यानी भारत और पाकिस्तान के संबन्धों से इसका उल्फाव हो गया है। इसलिए जो दो खास रियासती प्रस्त हैं वे कुछ दव गए हैं। यह एक अजीव बात है कि यह मामला इस प्रकार उल्फाया है। पर इसमें कोई अजीव बात नहीं, बिल्क जिस तरीके पर उल्फाव हुआ है, वह अजीव है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार हमें बराबर आश्वासन देती आई है कि काइमीर की हाल की घटनाओं से—इमलों और आक्रमणों से—उनका कोई सरोकार नहीं; वे इस कवन को दुहराते चले जा रहे हैं, फिर भी बो इन घटनाओं से लाभ उठाना चाहते हैं। इसलिए एक तरफ तो जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी से वे इनकार करते हैं, दूसरी तरफ वे जो भी हागिल करके उसमें हिस्सा बंटाना चाहते हैं। हर हालत में, काइमीर की समस्या औरों से जुदा है।

लेकिन एक क्षण के लिए काइमीर की समस्या की इस बाहरी पेचीदगी को छोड दिया जाय, और अगर जाप विचार करें तो मुखतमा यह भी वही समस्या है, यानी जनता की स्वतंत्रता के विकास की समस्या है और एक नवीन एकीकरण के विकास की भी । भारत सरकार का और रियासती सचिवालय का यह उद्देश्य रहा है कि सभी रियासतों के छोगों की इस भीतरी स्वतंत्रता का विकास हो ; अगर वहत सी रियासतों ने भारत में सम्मिलित होना स्वीकार कर िखा है तो इसका यह कारण नहीं कि रियासती सिचवालय ने एक बढी लाठी के बल पर ऐसा करा लिया। यह जनता से उत्पन्न होने वाली शक्तियों के कारण हुआ है और दूसरे प्रभावों के कारण भी, जिनमें से मुख्य यह है कि एक बाहरी शक्ति जो कि रियासतों को बल्कि रियासती प्रथा को कायम किए हुए यी अचानक अलग हो गई, बिटिश सरकार की शक्ति और उसका समर्थन उसे प्राप्त न रहा। उसके हट जाने पर तुरन्त इमारत डहने लगी, और यह एक अदभत बात है-अर्थात एक इमारत का, जो कि कछ ही महीने या एक वर्ष पहले इतनी सुदृढ़ दिखाई पहती बी. अचानक बहना-यह उन लोगों के लिए तो आश्चयंजनक नहीं या जो कि वस्त-स्वित जानते थे, लेकिन निश्चय ही उन लोगों के लिए जो कि चीजों को सही इंग से देखते हैं यह बात आश्चयंजनक थी। इस लिए इस बात की जानते हुए और अनमब करते हुए कि आखिरकार रियासती जनता ही अपने भविष्य का निशंय करेंगी, मूलतया हम लोग जनता की स्वतंत्रता का ध्येय रखते रहे हैं। हम उन्हें मजबुर करने नहीं जा रहे हैं, और वास्तव में आज की दुनिया को देखते हुए हम किसी रियासत में ऐसा कर भी नहीं सकते । दूसरी मजब्रियां है, जैसे भोगों लह मजबूरियां। यह ठीक है; कोई इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। और भी मजब्रियां हैं। और स्वभावतः इस समस्या पर विचार करते हुए, हमें अर्थात् भारत सरकार को भारत के भीतरी और बाहरी सुरक्षा के हितों को भारत के व्यापक हितों की दुष्टि से देखना पड़ता है। लेकिन इसे छोड़ दिया जाय तो हम और किसी

तरह का दबाव स्वतंत्रता के विकास पर नहीं डालना चाहते। वास्तव में हम रियासत के लोगों को इसका प्रोत्साहन देना चाहते हैं। हम जच्छी तरह जानते हैं कि यदि ऐसी स्वतंत्रता का विकास हुआ, और रियासत के लोगों को अपने संबंध में निश्चय करने की स्वतंत्रता मिली, तो वह उन्हें हमारे निकट लाने का बलशाली कारण बनेगी, क्योंकि हम आशा करते हैं कि हम भारत में जो भी संविधान स्वीकार करें, वह जनता की इच्छा पर पूर्णतया आधारित होगा।

अब, काश्मीर के प्रकृत पर जाने से पहले क्या में कुछ शब्द कहूँ, और बें ये हैं: इस मामले में में कुछ कठिनाई का अनुभव करता हूँ, क्योंकि इस प्रकृत पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में बहस हो रही है, या फिर होने जा रही है, और में कोई बात ऐसी न कहना चाहूँगा जिससे यह मतलब लगाया जाय कि मामले को निवटाने के मार्ग में, चाहे सुरक्षा परिषद् में हो चाहे दूसरी जगह, कठिनाइयां डाली जा रही है। क्योंकि हम हृदय से निबटारा चाहते हैं, हम उत्सुक्ता से यह चाहते हैं कि ये बड़ी शक्तियां साधारण रूप से कार्य करने का अवसर पाय और अपने परिणाम को प्राप्त करें; इसके अतिरिक्त कोई भी दूसरा परिणाम कृत्रिम परिणाम होगा। हम कोई भी परिणाम ऊपर से नहीं लाद सकते और निक्चय ही पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। अन्त में, मुभे तिनक भी संदेह नहीं कि और जगहों की तरह काक्सीर में भी वहां की जनता ही अन्तिम निर्णय करेगी और जो कुछ हम चाहते हैं वह यह है कि उन्हें बिना किसी बाहरी दबाव के ऐसा करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो।

अब, एक बात काश्मीर के विषय में और है जिसे कि में इस सभा के सामने रखता चाहूँगा। भारत में हम लोग दुर्भाग्यवश हर एक समस्या को या बहुत सी समस्याओं को सांप्रदायिकता की दृष्टि से हिन्दू बनाम मुसलमान, या हिन्दू और सिख बनाम मुसलमान आदि, के रूप में देखने के अत्यधिक अभ्यस्त हो गए हैं। दुर्भाग्य से हमें उत्तराधिकार में यह चीज मिली है, और इसने हमें जिस हद तक नुकसान पहुंचाया है वह भुलाया नहीं जा सकता, न उन विपत्तियों को हम भूल सकते हैं जिनमें इसने हमें डाला है। मुक्ते आशा है कि हम इस सांप्रदायिक भावना को, कम-से-कम भारत में दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम उने खतम कर देने की आशा करते हैं—शायद आकिस्मक रूप से नहीं, फिर भी निश्चित रूप से बहुत तेजी से।

इस सांप्रदायिक संवर्ष के प्रसंग में, काश्मीर बिलकुल अलग ही है, क्योंकि काश्मीर सांप्रदायिक संवर्ष का क्षेत्र नहीं है। आप चाहें तो इसे राजनैतिक संवर्ष का मामला कह सकते हैं। या यह और किश्ची प्रकार का संवर्ष हो सकता है, लेकिन यह मूलतया

सांप्रदायिक संघर्ष नहीं हैं। इसलिए, काश्मीर की यह लड़ाई, अगर्चे इससे काश्मीर के लोगों को बड़ी तकलीफें पहुँची हैं और अगर्चे इसने भारत सरकार और भारत के लोगों पर एक बोक डाला है, आशा के एक चिन्ह की मांति है, क्योंकि इसमें हम कुछ तत्वों का, हिन्दू, मुसलमान, सिख और दूसरी को एक ही स्तर पर और अपनी स्वतंत्रता के लिए राजनैतिक युद्ध में एक विशेष सहयोग, संगठन और में लजोल देखते हैं। इस बात पर में जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ हमारे विरोधियों और आलोचकों द्वारा यह बराबर कहा जाता है कि यह सांप्रदायिक मामला है, और हम वहां पर हिन्दू या सिख अल्पसंस्थकों की काश्मीर की मुसलमान जनता के विरुद्ध, सहायता करने के लिए गए हैं। इस से ज्यादा ऊटपटांग भूठी बात हो ही नहीं सकती। अगर हमें जनता के बहुत बड़े दलों की, जिसके मानी होते हैं, काश्मीर के मुसलमानों की मदद हासिल न होती तो हम वहां अपनी सेनाएं नहीं भेज सकते थें, न यहां ठहर सकते थे। हम वहां महाराजा काश्मीर के निमंत्रण के बावजूद न जाते, अगर उसका समर्थन काश्मीर की जनता के प्रतिनिधियों द्वारा न हुआ होता, और क्या में इस समा को बताऊं कि यद्यपि हमारी सेनाओं ने बड़ी बहादुरी से काम किया है, फिर भी अगर उन्हें काश्मीर की जनता का सहयोग प्राप्त न होता तो उन्हें यह सफलता नहीं मिल सकती थी? अब, बाहर के लोग, भारत की सरहद से बाहर के लोग, हम पर काश्मीर में एक स्वायत शासक की मदद करने के लिए जाने का दोषी ठहराते हैं। इस सभा को स्मरण होगा कि जब हमने उस नाजुक. अवसर पर, जबकि हमें यह निर्णय करना पड़ा कि हम भारतीय सेनाभेजें या न भेजें, काश्मीर का भारत में मिलना स्वीकार करें या न करें, तब उन शतों में से जो हमने लगाई थीं, एक यह थी कि बहाँ लोकप्रिय शासन स्वापित होना चाहिए, ध्येय या आदशं के रूप में नहीं, बल्कि तुरन्त। यह हमने तत्काल चाहा था और जहाँ तक हो सकता था इसे तत्काल कार्यान्वित किया गया। इसलिए यह अजीव बात है कि हम पर इस तरह का इलजाम लगाया जा रहा है। इसी इलजाम को एक दूसरे प्रसंग में देखिए। काश्मीर के वे पुरुष और स्त्रियां जो हमारे साथ हैं, जो कि अपनी स्वतंत्रता और आजादी के लिए वहाँ लड़ रहे हैं, इस स्वतंत्रता के युद्ध में नवागन्तुक नहीं हैं बिल्क एक पीड़ी से वे काइमीर में, काइमीर की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे हैं। उन्होंने इसके लिए तकलीकें उठाई हैं और हममें से कुछ ने निरंकुछ शासन के विरुद्ध काश्मीर की आजादी की छड़ाई में शरीक रहने में, अपना सौभाग्य समभा है। ये लोग आज हमारे साथ हैं। उनके विरोधी कीन हैं जो कि काश्मीर में तथा दूसरी जगह उनके खिलाफ हें? यह एक दिलचस्प कल्पना है, और जांच का दिलचस्य विवय है क्योंकि ये शरीफ लोग जीकि काश्मीर के शासक के निरं-क्य होने की और वहां निरंकुश शासन होने की बातचीत करते हैं, इन दस या बीस वर्षों के बीच क्या करते रहे हैं? उन्होंने काडुमीर के लोगों की आजादी

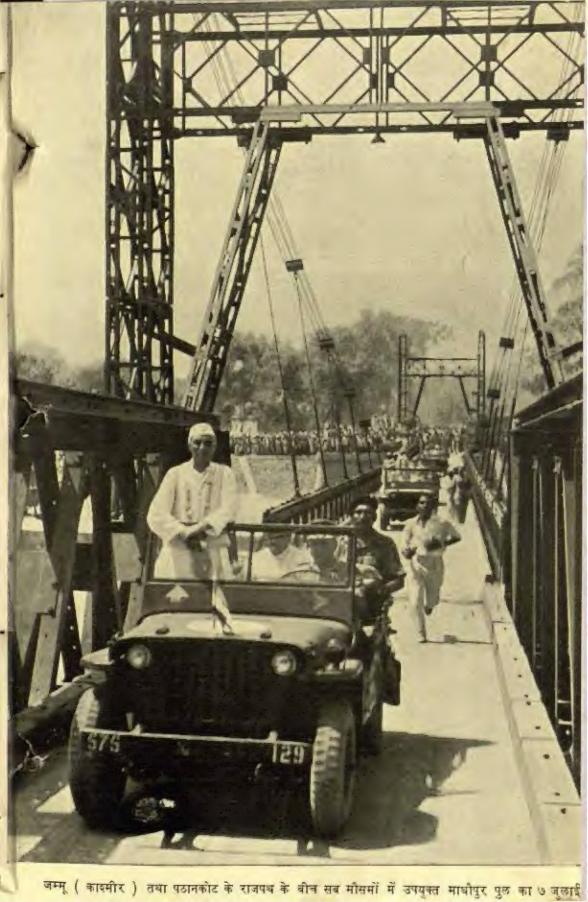





थीनगर में श्री नेहरू एक घायल मैनिक के लिये सैनिक अस्पताल में अपने हस्ताक्षर दे रहे हैं

उसर बांगें :---काश्मीर से पहली बार टेलीफोन डारा वार्त्ता कर रहे हैं

नीचे बांबें :--श्रीनगर में महिला संत्यदल का निरीक्षण करते हुए



की छड़ाई कभी नहीं छड़ी; उनमें से ज्यादातर छोग इसी निरंकुश शासन की सहायता करते रहे; उनमें से ज्यादातर लोगों ने काश्मीर में आजादी के आन्दो-लन का विरोध किया। अब, बिल्कुल दूसरे ही कारणों से वे काश्मीर की आजादी के हिमायती बने हुए हैं। और वह किस तरह की आजादी है, जिसे कि वे आज काश्मीर में लाए हैं ? काश्मीर में वे जो तथाकथित आजादी आज लाए हैं, वह उस सुद्धर देश में लूटने, हत्या करने और आतिशजनी करने की आजादी है, और जम्मू और काश्मीर रियासत की सुन्दरी स्त्रियों को भगा ले जाने की आजादी है, और नक्षेत्रल भगा ले जाने की बहिक खुले वाजार बेंचने के लिए खड़ा करने की आजादी है। इसलिए जब हम काश्मीर की कहानी पर विचार करें तो हमें इस पुळभूमि को अपने सामने रखना चाहिए । यह एक दहलाने वाली पृष्ठभूमि है और सुरक्षा परिषद् ने इसे जिस रूप में ग्रहण किया है उससे हममें से बहुत लोग व्यथित रहे हैं। सुरक्षा परिषद् में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इसके व्यौरे में में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना में महसूस करता हूँ कि इस पृष्ठभूमि को समभने की आवश्यकता है। काश्मीर में हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न नहीं है, और हमारे निरंकुश शासन के या किसी और के पक्ष में होने का हरगिज प्रश्न नहीं है। हमने पिछले पन्द्रह-बीस वर्षों के बीच यह अच्छी तरह दिसा दिया है कि रियासती जनता और उसके शासकों के संबन्य में हमारा क्या दृष्टिकोण है, विशेष कर काश्मीर के संबन्ध में। पहले दिन से जब से, हम वहां पहुंचे हैं, पिछली अर्थात् अक्तूबर से आज तक, हमने अपने अमल से उसे दिखा दिया है; और अपना भाषण समाप्त करने से पहले, काक्मीर की आजादी के बारे में हमारी क्या भावना है, इस पर मुक्ते कुछ और कहना होगा।

अब, महोदय, काश्मीर की घटनाओं के संबंध में, मैं कुछ विस्तार से कहूँगा !

इस भवन को मेरा २५ नवम्बर, १९४७ को दिया हुआ वस्तव्य स्मरण होगा। उस वस्तव्य में मैंने जम्मू और काश्मीर रियासत की उस तारीख तक की घटनाएं बयान की थीं, और बताया था कि पाकिस्तान की सरकार ने इन घटनाओं के विषय में क्या किया और हमारे ध्येय क्या हैं?

पाकिस्तान के बिलाफ हमारी शिकायत यह थी कि उसने बाहरी कबाइलियों को और अपने नागरिकों को जम्मू और काश्मीर रियासत के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भड़काया और सहायता दी। दिसम्बर के महीने में रियासत पर फौजी दबाब ने बोर पकड़ा। करीब १९,००० हमला करने बाले उड़ी के क्षेत्र में और सम्मिलित हुए। रियासत की पिश्चिमी और दिलाग-पिश्चिमी सरहदों पर १५,००० हमला करने बाले युद्ध में लगे थे। आक्रमणकारियों द्वारा रियासत की सरहद के मीतर घावे जारी थे और इनमें हत्या, अन्निकाण्ड और स्त्रियों का भगायां जाना शामिल थां। लूटमार का माल इकट्ठा करके कवायली क्षेत्रों में इसलिए पहुंचाया जा रहा था कि उसके लोभ में आकर कवायली आक्रमणकारियों के दल को बढ़ावें। हमलों में सिक्रय रूप से भाग लेनेवालों के अतिरिक्त बहुत से कवायली और दूसरे लोग, जिनकी संख्या अनुमानत १००,००० हैं, जम्मू और काश्मीर रियासत की सरहदों पर पित्वमी पंजाब के जिलों में भिन्न-भिन्न जगहों पर इकट्ठा हो रहे थे; और उनमें से बहुत से पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा, जिनमें कि पाकिस्तानी सेना के अफसर लोग भी थे, सैनिक शिक्षा पा रहे थे। पाकिस्तान के इलाके में उनकी देखभाल होती थी, उन्हें लाना, कपड़ा, हथियार और सामान दिया जाता था और वे जम्मू और काश्मीर की रियासत में, फौजी और नागरिक पाकिस्तानी अधिकारियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष में की गई सहायता से पहुँचाए जाते थे। हमला करने वालों के साज-सामान में मोर्टर तोणों और मभोली मशीन गनों जैसे आधुनिक हथियार थे; आदमी बाकायदा सिपाहियों की पोशाक पहनते थे, नियमित ब्यूह बनाकर लड़ते थे, और आधुनिक युद्ध के ढंगों का उपयोग करते थे। नरवाहित बेतार के तार के सेटों और 'वी' विन्हित सुरंगों का भी इस्तेमाल होता था।

कई बार भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि वह आक्रमणकारियों को सुविधाएं न प्रदान करे, क्योंकि यह उनकी ओर से आकामक का ओर भारत विरोधी कार्य होगा; लेकिन इसका कोई संतोधजनक उत्तर न मिला। २२ सितम्बर को, मैंने स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नई दिल्ली में एक पत्र दिया जिसमें कि संक्षेप में सहायता देने के विभिन्न तरीकों को बताया गया था और उनकी सरकार से यह कहा गया था कि इस तरह की सहायता तुरन्त और निष्टिचत रूप से बन्द कर दी जाया।

चूंकि इस पत्र का कई दिनों तक कोई उत्तर नहीं मिला, मैंने २६ दिसम्बर को स्मरण दिलाने के लिए एक तार भेजा। ३१ दिसम्बर को भारत सरकार ने बाधिगटन-स्थित अपने राजदूत को यह निर्देश दिया कि वह संयुक्त राष्ट्रों की सुरक्षा परिषद् के सभापति को एक संदेश हैं। इस सन्देश द्वारा संयुक्त राष्ट्रों के अधिकार पत्र की ३५ वीं धारा के अनुसार सुरक्षा परिषद् में इस मामले का हवाला दिया गया और उसी दिन, इसका पूरा मजमून धाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास तार से भेज दिया गया।

पहली जनवरी की, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का २२ दिसम्बर का उत्तर मुक्ते मिला। इस पत्र से काश्मीर की समस्या के हल के प्रति किसी सहायतापूर्ण दृष्टि कीण का पता नहीं चला। उसमें केवल भारत के विकद्ध बेसिरपैर के इलजाम





लगाए गए थे, जैसे कि पाकिस्तान को कुचल डालने का निश्चय, भारत के मुसल-मानों का संगठित विनाश और वल तथा छल द्वारा काश्मीर का भारतीय संघ में प्रवेश प्राप्त करना। यह पत्र इससे पहले भी प्राप्त हुआ होता तो भी हमारे संयुक्त राष्ट्रों की सुरक्षा परिषद् से किए गए इस अनुरोध में अन्तर न पड़ता कि वह पाकिस्तान सरकार से कहें कि:—

- (१) पाकिस्तान सरकार के फौजी अथवा नागरिक कर्मचारियों को, जम्मू और काश्मीर रियासत पर आक्रमण में भाग छेने या सहायता करने से रोकें;
- (२) पाकिस्तानी नागरिकों को जम्मू और काश्मीर रियासत के भीतर युद्ध में भाग लेने से मना करे;
- (३) आक्रमणकारियों को (क) काश्मीर के विरुद्ध फीजी कार्यवाही में अपने इलाके से होकर आने तथा उस के उपयोग से रोके; (ख) फीजी तथा अन्य सामान न दे; (ग) और अन्य प्रकार की कोई ऐसी सहायता न दे जिससे कि युद्ध के खिनने की संभावना हो।

इस सभा को उस स्थिति का स्मरण होगा जिसमें कि हमने काश्मीर में फीजें भेजीं। काइमीर रियासत के इलाके पर अर्थात् उसके प्रवेश के बाद जो भारतीय संघ का इलाका बन गया है उस पर आक्रमण हो रहा था, और उसके साथ हत्या, अग्निकाण्ड, लूट और स्त्रियों का भगाया जाना चर्ल रहा था। सारा देहाती प्रदेश तबाह किया जा रहा था। नए आकमणकारी पाकिस्तानी इलाके से होकर काश्मीर में बरावर आ रहे थे। जो भी लड़ाई हो रही थी, वह सब भारतीय संघ के इलाके के भीतर थी। आक्रमणकारियों के मुख्य अड्डे सरहद पर पार पाकिस्तानी इलाके में थे। वहाँ से वे रसद और सामान और आदिमयों की सहायता प्राप्त करते थे, और वहाँ आराम करने और सुरक्षापूर्वक दम छेने के लिए भागकर जा सकते थे। हमारे सैनिकों को दृढ़ आज्ञा थी कि पाकिस्तानी इलाके में न जायं। भारतीय इलाके पर आक्रमण रोकने का साधारण उपाय यह होता कि पाकिस्तान में उन्हें अड्डोन बनाने दिया जाता। चुंकि पाकिस्तान इस मामले में हमसे सहयोग करने की तैयार नहीं था, इसलिए हमारे पास बस दो रास्ते रह गए थे, यानी या तो हम आक्रमणकारियों से ठीक-ठीक निबटने के लिए अपनी हथियारबन्द सेना पाकिस्तानी इलाके में भेजें या संयुक्त राष्ट्रों से यह अनुरोध करें कि वह पाकिस्तान से ऐसा करने को कहें। इनमें से पहला रास्ता ग्रहण करने में पाकिस्तान से सशस्त्र. युद्ध की सभावना थी। इसे हम बचाना चाहते थे, और शांतिपूर्वक हल का प्रत्येक संभव उपाय कर लेना चाहते थे। इसलिए एक ही रास्ता जो हमारे लिए खुला रह गया था, वह था सुरक्षा परिषद् में इस विषय को पेश करना।

इस सभा का समय, में सरका परिषद् की ब्यौरेवार कार्यवाही बताकर न लूंगा।

यह काफी पूरी तौर पर समाचार-पत्तों में आ चुकी है। में अवस्य स्वीकार करूंगा कि यह देखकर कि जो हवाला हमने दिया था उस पर अभी तक उचित इंग से विचार नहीं हुआ है, और दूसरे मामलों को इसकी अपेक्षा विशेषता दी गई है, मुफे आस्चयं और दू:ख हुआ है। जो बातें हमने अपने हवाले में बयान कीं, अगर वे सही हैं, जैसा कि हम दावा करते हैं कि वे हैं, तो उसके कानूनी और शांति और ब्यावस्था की स्थापना की दृष्टि से दोनों तरह के स्वभावतः कुछ परिणाम होते हैं।

पाकिस्तान की तरफ से भारत पर लगाये गये उन विलक्षण आरोपों को दुहराया गया था जो कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के पत्र में जिसका मेंने हवाला दिया है, पहले लगाये गये थे। पाकिस्तान ने तुरंत कार्य करने से, जम्मू और काश्मीर में हमारे वैरियों को आदमी और सामान की सहायता देना वन्द करने से, रियासत पर पाकिस्तान से होकर आने वाले आक्रमणकारियों को रोकने से और जो कवायली अथवा पाकिस्तानी इस समय रियासत में हैं उन्हें वापस वुलाने से उस समय तक इनकार किया, जब तक कि एक ऐसा समभौता पहले न हो जाय और वह घोषित न कर दिया जाय कि भारतीय सशस्त्र सैनिक जम्मू और काश्मीर रियासत से विलकुल वापस बुला लिये जायंगे, और रियासती शासन बदल कर एक दूसरा शासन स्थापित कर दिया जायगा। भगड़े की और भी बातें थीं, लेकिन मुख्य बातें वही दो थीं, जिन्हों कि मैंने अभी बताया है।

खुलासा यह है कि पाकिस्तान ने न केवल यह स्वीकार किया कि वह हमला करने वालों की सहायता कर रहा है, बल्कि यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक उसके कुछ राजनीतिक ध्येय सिद्ध न होंगे वह ऐसा करता रहेगा । यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे कि भारत सरकार स्वीकार नहीं कर सकती थी। क्योंकि ऐसी स्वीकृति न केवल काश्मीर की जनता के प्रति विश्वासघात होता, जिसे कि भारत-सरकार अपना वचन दे चुकी थी, बल्कि हिंसात्मक और आक्रमणकारी तरीकों के आगे सिर मुकाना होता, जिसके कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही के लिये भवंकर परिणाम होते। रियासत को गहरे खतरे में डाले विना, और रियासत के छोगों को , जो हममें विश्वास रखते थे, ऐसे अनाचारी और निर्दय आक्रमणकारी को सिप्द किये बिना, जो कि रियासत और उसके छोगों में इतनी तबाही फैछा चका या, हमारे लिये अपने सैनिकों को वापस बुलाना असंभव था। न हम काश्मीर के लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी में किसी बाहरी शक्ति को शरीक कर सकते थे। शेख अब्दुल्ला के शासन के स्थान पर किसी दूसरे शासन को स्वीकार करना हमारे लिये उतना ही असंभव या। जम्मू और काश्मीर की सरकार अब निरंकुश सरकार नहीं रह गई है, यह सरकार रियासत के सब से बड़े लोकप्रिय दल का प्रतिनिधित्व करती है और ऐसे नेता के नेतृत्व में है जिसने कि अद्वितीय कठि-

नाइयों के इन कई महीनों में जनता के नैतिक स्तर को बनाये रखा है, रियासत के अधिकांश भाग पर समृचित शासन कायम रखा है, और आक्रमणकारियों द्वारा काश्मीर को ध्वस्त और तबाह करने के जो निर्दय प्रयत्न हो रहे हैं, उनके विरोध की प्रेरणा को साधारणतया जगाये रखा है। काश्मीर में अय कोई शासन तब तक संभव नहीं जब तक कि यह शासन बल पर आधारित न हो। अगर शेख अब्दुल्ला वहाँ पर जनता के समर्थन के बल पर नहीं हैं, तो वे बने नहीं रह सकते थे, और जो कुछ उन्होंने इन किटन महीनों में कर दिखाया है, वह करना और भी किटन होता। यह उन पर निर्भर करता है कि वे किसी काश्मीरी को अपनी सरकार में सहायता देने के लिये चुनें और इस विषय में हमारे लिये उनके विवेक में हस्तक्षेप करना अनुचित होगा।

मुक्ते इस बात का बड़ा खेद है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने सुरक्षा-परिषद् के सामने बहुत से ऐसे बयान दिये और भारत के खिलाफ इलजाम लगाये जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं। भारत और पाकिस्तान में पिछले छ: महीनों या इससे विधिक समय में बहुत सी. ऐसी बातें हुई हैं, जिन्होंने हम सबको लज्जित किया है, और में किसी समय भी अपनी जनता की गलतियों को स्वीकार करने के लिये तैयार हूँ, क्योंकि इसे में अच्छा नहीं समऋता कि कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्र सत्य से डिगे। यही पाठ या जो कि हमारे गुरु ने हमें सिखाया था, और हम उसे अपनी शक्ति भर ग्रहण किये रहेंगे। इन पिछले महीनों में, भारत और पाकि-स्तान में बहुत सी भयानक बातें हुई हैं, और जहाँ में इस सब भयानकता के लिये प्रारंभिक जिम्मेदारी के विषय में दुढ़ मत रखता हूँ, वहाँ में समभता हूँ कि अधिक या कम हद तक हमारी सब की कुछ जिम्मेदारी है। लेकिन जहीं तक काश्मीर की घटनाओं का मामला है, मुझे अपने मन में विश्वास है कि भारत सरकार का हर एक कार्य सीघा, खुला हुआ और परिस्थितियों को देखते हुए अनिवाय था। अक्टूबर के अन्त में हमारा वहाँ जाना, घटना-कम से विवश होकर हुआ। काश्मीर की जनता की रक्षा के लिये, जब कि वह एक भयानक खतरे में थी, हमारा दौड़ कर न पहुँचना सदा के लिये लज्जा की बात होती, एक वड़ी दगा होती, और उन्हें गहरी क्षति पहुँचाना होता। हमारी इस विषय में गहरी भावनाएं हैं, और यह केवल राजनैतिक लाभ या हानि का प्रश्न नहीं है। यह हमारे लिये एक नैतिक प्रश्न रहा है और है, चाहे इस मामले के और पहलुओं को अलग भी रक्खा जाय! और इसीलिये हर एक पग पर मैने महात्मा गांधी से परामशं किया और उनका समर्थन प्राप्त किया। जब कि अनेक इलजाम लगाये जा रहे हों और बड़े-चड़े बयान दिये जा रहे हों तो उनके उलमाव में बुनियादी वातें अक्सर भुला दी जाती हैं। चाहे कोई भी क्यों न हो, जिसने भी काइमीर में हमारे काम से परिचय प्राप्त किया है, उससे में जानना चाहूँगा कि उस विनाशक तिथि से, जब कि मुजफ्फराबाद

में आक्रमणकारी टूटे और उन्होंने लूट-मार और आतिशजनी शुरू की, हमने कौन-सा वड़ा कदम उठाया जो कि नैतिक दृष्टि से या किसी प्रकार भी गलत था?

इस लड़ाई में, जिसमें कि में फिर कहुँगा कि हमें विवश होकर पड़ना पड़ा, भारतीय सेना का कार्य अनुशासन, निष्पक्षता, सहनशीलता और बहादुरी की दृष्टि से मकें का रहा है। उमने रियासत की जनता के हर एक वर्ग की रक्षा की है। यह सुभाव देना कि पूरी शांति स्वापित होने से पहले वह वापस बुला ली जाय-न केवल अव्यावहारिक और अनुवित ही है, बल्कि काश्मीर में हमारी सेना के आदशं आवरण पर लांछन लगाना भी है। काश्मीर में हम और हमारी सेना इसलिये हैं कि विधानतः हमारी स्थिति अकाट्य है। लेकिन विधान की बात अलग भी रखी जाय, तो भारतीय संघ का काश्मीर के विषय में नैतिक पक्ष भी उतना ही अकाट्य है। अगर हम वहाँ न गये होते और अगर हमारे सशस्त्र सैनिक बहुत जोखिम उठाकर काश्मीर म शीधाता से न भेजे गये होते तो वह सुन्दर देश लूट जाता और नष्ट-भ्रष्ट और तबाह कर दिया जाता और उसके पुरुष और स्त्री जो कि युगों से अपनी बुद्धि और अपनी सांस्कृतिक परम्परा के लिये प्रसिद्ध रहे हैं, एक बर्बर आकमणकारी के पैरों तले कुचल दिये गये होते। भारत की कोई भी सरकार, जब तक कि उसमें पूरे बल से मुकाबला करने की शक्ति होती, ऐसी घटना को सहन नहीं कर सकती थी, और अगर काइमीर में ऐसी घटना घटे तो शेष भारत में क्या स्वतंत्रता या सुरक्षा हो सकती है ?

जम्मू और काश्मीर रियासत में हमारे केवल दो ध्येय हैं — वहाँ के लोगों की स्वतंत्रता और उन्नित को पक्का करना, और ऐसी किसी भी घटना को घटन से रोकना जो कि भारत की सुरक्षा को सतरे में डालने वाली हो। काश्मीर से हमें कुछ और नहीं हासिल करना है, यद्यपि हमारी सहायता से काश्मीर का बहुत लाभ हो सकता है। यदि ये दो ध्येय पूरे होते हैं तो हमें संतोष है।

संयुक्त राष्ट्रों की सुरक्षा परिषद् के सामने इस मामले को ले जाना हमारा एक आस्था-सूचक कार्य था, क्योंकि कमदाः एक विश्वव्यापी व्यवस्था और एक विश्वव्यापी शासन की सिद्धि में हमारा विश्वास है। अनेक आधातों के वावजूद हम उन आदर्शों पर दृढ़ रहे हैं, जिनका प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्रों और उनके अधिकार-पत्र होता है। लेकिन वही आदर्श हमें यह भी सिखाते हैं कि अपनी जनता के प्रति और उन लोगों के प्रति जो हममें विश्वास करते हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इन लोगों के साथ विश्वासघात करना उन बुनियादी आदर्शों से विश्वासघात करना होगा, जिनके पक्ष में संयुक्त राष्ट्र हैं या उसे होना चाहिये। प्रवेश के अवसर पर ही अप्रत्याधात हंग से हमने एकतरफा घोषणा की कि हम काश्मीर के जनता के निदेश, या उसके मतप्रहण

द्वारा प्राप्त निर्णय को स्वीकार करेंगे । हमने यह भी आग्रह किया कि काश्मीर सरकार को तत्काल लोकतांत्रिक सरकार हो जाना चाहिए। हम इस स्थित पर बराबर दृढ़ रहे हैं। हम ऐसे जन-मतग्रहण के लिए तैयार हैं, जिसमें कि सबको स्वतंत्र मत देने के लिए सुरक्षा होगी, और हम काश्मीर के लोगों के निर्णय को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

हमारा प्रतिनिधि मंडल हमसे पूरी तरह परामर्श करके लेक सक्सेस वापस गया है। वह भारत सरकार की स्थित और भारतीय जन-मत का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करके और इस ज्ञान के साथ कि उन्हें हमारा पूरा समर्थन प्राप्त है, गया है। में श्री गोपाल स्वामी आयंगार और उनके सहयोगियों के प्रति, सुरक्षा परिषद् के सामने हमारा पक्ष योग्यता और दृढ़ता से रखने के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहूंगा। योख अब्दुरला वापस नहीं गए हैं, क्योंकि उनका काम इस नाजुक स्थिति में उनकी जनता के बीच है। उनको एक भारी जिम्मेदारी बहुन करनी है। मुक्ते विश्वास है कि इस नई जिम्मेदारी का वे उस दृढ़ता और योग्यता से निवाह करेंगे, जिसने कि उन्हें काश्मीर के मुसलमानों, हिन्दुओं और सिखों में प्रिय बना दिया है। प्रतिनिधि-मंडल में उनकी जगह विदेशी मामलों के सचिवालय के सेकेंटरी-जेनरल श्री गिरिजाशंकर वाजपेयी ने, ली है जिनसे कि मुक्ते इन कठिन महीनों में बड़ा वल मिला है।

जम्मू और काश्मीर की सैनिके स्थिति के संबंध में में अधिक न कहूंगा। हमारे लिए चिन्ता के क्षण आए हैं, लेकिन किसी समय भी मुक्ते शत्रु का मुकाबला करने और उसे हराने की अपनी शक्ति के संबंध में संदेह नहीं रहा है। हमारे अफसरों और जवानों में पूरा उत्साह है, और किसी की चुनौती को स्वीकार करने के लिए वे तैयार हैं। हमें अपनी सेना और हवाई दल, दोनों के अफसरों और जवानों पर गर्व करने का अच्छा कारण है। खास तौर पर में ब्रिगेडियर उस्मान की प्रशंसा करना चाहूंगा, जिनका नेतृत्व और जिनकी सफलता भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुकूल रही है।

सुरक्षा परिषद् के सामने पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने हमारे खिलाफ अनेक ऐसे इलजाम लगाए हैं, जिनका कि काश्मीर के मामले से कोई वास्ता नहीं। उन्होंने उस बात की चर्चा की हैं, जिसे कि जूनागढ़ में उन्होंने हमारा हमला बताया है और नर हत्या और बहुत सी और बातों का जिक किया है। मैं इस भवन का समय इन बातों के विषय में नहीं लेना चाहता। हमें कुछ छिपाना नहीं है और अगर सुरक्षा परिषद् कुछ जांच करना चाहती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। अब मैं इस भवन को सूचना देना चाहूंगा कि काश्मीर के महाराजा साहव आज एक घोषणा प्रकाशित करने जा रहे हैं और मैं संक्षेप में उनको बातों को इस भवन के सामने रखूँगा, या अच्छा हो कि मैं पूरी घोषणा ही पढ़कर सुना दूं:

जम्मू और काश्मीर के श्रीमान् महाराजा हरीसिंह इंदर महिंदर बहादुर

事门

घोषणापत्र, आज सन् एक हजार नौ सौ अड़ताजीस की पाँचवीं मार्च को प्रचारित

श्रामन का ध्येय जितना शीश्र संभव हो सके सिद्ध हो, मैंने समय-समय पर रियासत के शासन में अपनी जनता के अधिकाधिक भाग लेने का प्रवंध किया है। उसी ध्येय के अनुसार मैंने जम्मू ऐएड काश्मीर केस्टिट्यूशन ऐक्ट आफ १८६६ (१८६६ का १४ वॉ ऐक्ट) द्वारा एक वैधानिक शासन की स्थापना की है, जिसके अन्तर्ग त एक मंत्रिधरिधद है, एक विधान सभा है, जिसमें कि चुने हुए सद-स्यों की बहुसंख्या है, और एक स्वतंत्र न्यायाधिकारी वर्ग है।

जो उन्नति श्रव तक हुई है, श्रीः मेरी जनता की जो वैध इच्छा है कि वयस्क मताधिकार पर श्राधारित एक पूर्ण रूप से जनसत्तात्मक संविधान तत्काल स्थापित हो, जिसमें कि धारा सभा के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिग्णी समिति के प्रमुख के पद पर मेरे वंश का वंशगत शासक हो, उसे मैने वड़े संतोप श्रीर गर्व के साथ

श्रवगत किया है।

में अपनी जनता के लोकप्रिय नेता शेख मुहम्मद अन्दुल्ला को संकट-कालीन शासन का प्रधान नियुक्त कर चुका हूँ।

श्रव मेरी इच्छा संकटकालीन शासन के स्थान पर एक जनप्रिय श्रान्तःकालीन सरकार निर्माण करने की, श्रीर उसके श्राधिकारों, कर्त्तच्यों, श्रीर कार्यों को उस समय तक के लिए निर्घारित करने की है, जब तक एक पूर्णतया जनसत्तात्मक विधान का निर्माण न हो जाय।

श्रतएव में इस पत्र द्वारा निर्देश करता हूँ कि:

?-मेरी मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री ऋौर ऋन्य मंत्रिगण प्रधान मंत्री के

परामर्श से नियुक्त होंगे, मैंने राजकीय ऋाज्ञापत्र द्वारा शेख यहम्मद ऋन्दुल्ला की पहली मार्च, १९४८ से प्रधान मंत्री नियुक्त किया है ।

२—प्रधान मंत्री श्रीर श्रन्य मंत्रीगण् मंत्रिमंडल ( कैबिनेट ) के रूप में श्रीर संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्य करेंगे। मेरै नियुक्त किए हुए एक दीवान भी मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे।

३-- मैं इस अवसर पर एक चार फिर यह गंभीर आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि मेरी जनता के सभी वर्गी की नागरिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की सेवा के अवसर एकमात्र योग्यता के आधार पर, बिना किसी धर्म या संप्रदाय के मेद-भाव के प्राप्त होंगे।

४—जेसे ही साधारण स्थितियों की स्थापना पूरी हो जाय, एक राष्ट्रीय विधान सभा (नेशनल ऋसेंबली) की संयोजना के लिए, जोकि वयस्क मताधिकार पर आधारित हो, इस सिद्धान्त का ध्यान रखते हुए कि प्रत्येक निर्वाचनच्चेत्र के प्रतिनिधि जहाँ तक संभव हो उस चेत्र की जन-संख्या के सानुपात हों, मेरी मंत्रिपरिषद उचित प्रबंध करेगी।

५—जिस विधान का राष्ट्रीय सभा निर्माण करेगी, उसमें ऋल्पसंख्यकों की सुरत्ता का पर्याप्त प्रबंध होगा ऋौर धर्म की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता ऋौर सभा करने की स्वतंत्रता की प्रत्यामृति करने वाली धाराओं का उचित समावैश होगा।

६—जैसे ही नये विधान का कार्य समाप्त हो, राष्ट्रीय समा उसे मंत्रिपरिषद द्वारा मेरी स्वीकृति के लिए उपस्थित करेगी।

७—श्रन्त में मैं इस ऋाशा को दुहराता हूँ कि एक लोकप्रिय ऋन्तःकालीन सरकार का निर्माण ऋार निकट भविष्य में एक पूर्णतया जनसत्तात्मक विधान की स्थापना मेरी प्रिय जनता के संतोष, सुख ऋार नैतिक तथा भौतिक उन्नति को पुष्ट

करेगी।

यह घोषणा में इस सभा की मेज पर रख रहा हूँ।

E CALL TE . -

स्थान क्षेत्र के त्रिकेट के त्रिक स्थान क्षेत्र क्षेत्र के त्रिकेट के त्रिकेट

A CONTRACT OF THE PROPERTY OF

PROMINER OF THE PLANT OF THE PER L

Alleria in a la la manta de le

ATTENDANCE A REPORT

The file of the top of

## भारत को कुछ छिपाना नहीं है

सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष के नाम भेजें गए मेरे ५ जून, १९४८ के पत्र के संबंध में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री मि॰ लियाकत अली खां के एक वक्तव्य का समाचार मेंने समाचार-पत्रों में देखा है। में भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के अभियोगों अर्थात् आतिविनाध और करार पूरा न करने अथवा जूनागढ़ के भारत में सम्मिलित होने की वास्तविकता के तर्क-वितर्क में न पड़्ंगा। हमारे विचार अनेक बार सुरक्षा परिषद् के सामने और मेरे तथा मेरे साथियों के वक्तव्यों में प्रकट किए जा चुके हैं। जाति-विनाश और करार पूरा न करने के अभियोगों को हम निराधार समम्मते हैं। अगर हमने सुरक्षा परिषद् के इस निर्णय का प्रतिवाद किया है कि इन अभियोगों को परिषद् के कमीशन के कार्यक्षेत्र की सीमा में रक्खा जाय, तो निश्चय ही इसका कारण यह नहीं है कि हम कुछ छिपाना चाहते हैं। भारत को कुछ छिपाना नहीं है, इससे यह दलीछ नहीं की जा सकती कि भारत को एक वाहरी संगठन द्वारा, एक ऐसे विषय की जाँच पड़-ताल के लिए जो उसकी सीमा के बाहर है, और जो वस्तुतः निराधार है, राजी हो जाना चाहिए।

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने भारत के, काश्मीर के भगड़े को सुरक्षा परिषद् में पेश करने के निश्चय को, समय प्राप्त करने और फिर फौजी वल से निर्णय करने की इच्छा से प्रेरित बताया है। सुरक्षा परिषद् में भेजी गई भारत की शिकायत से पता लगेगा कि मि० लियाकत अली को ने जो सुभाव दिया है उसके प्रतिकूल, भारत ने बरावर इस बात पर जोर दिया है कि परिषद् द्वारा उसके द्वारा की गई पाकिस्तान के विश्व शिकायत पर अविलंब कार्य होना चाहिए। सुरक्षा परिषद् के सामने काश्मीर का भगड़ा उपस्थित करके भारत का यह तात्पर्य नहीं रहा है कि जम्मू और काश्मीर रियासत से फौजी कार्यवाही द्वारा, सभी आक्रमणकारियों को निकाल वाहर करने और शांति स्थापित करने की अपनी स्वतंत्रता का परित्याग करे। एक ऐसी रियासत के संबंब में जो उसमें सम्मिलित हुई, उसे ऐसा करने का अधिकार भी है और उस पर यह जिम्मेदारी भी है। यह आश्चर्य की बात है कि मि० लियाकत अली को को भारत द्वारा, अपने साधनों का उपयोग करते हुए इस वैध और न्याय-संगत उद्देश्य की पूर्ति के लिए किये गये प्रयत्नों के खिलाफ शिकायत हो।

किर इस प्रकार के अभियोग लगाए गए हैं, कि भारतीय सैनिकों ने 'उन इलाकों में जहां ने हैं, असहाय बुड्डे आदिमियों, स्त्रियों और बच्चों के साथ निर्दय-तापूर्ण व्यवहार किये हैं। में पूरे जोर के साथ इस बेब्नियादी इलजाम का प्रतिबाद करता हैं।

इन वे बुनियाद और भूड़े अभियोगों को बार-बार दुहराने का एक मात्र उदेश्य संसार का ध्यान उन वर्षर अधावारों से हटाना है जो आक्रमणवारी पाकिस्तान की सिक्य महायता से, निदों प नागरिकों, मर्द, औरत, बच्चे. बूढ़ों पर उन इलाकों में करते रहे हैं, जिन पर उन्होंने कन्जा का लिया है या जहाँ-जहाँ से वे गुजरे है। मानवता के विषद्ध किए गए ऐसे अत्याचार कभी छिप नहीं सकते। बारामूला, भीस्बर, भीरपुर, रजीरी अपने आक्रमणकारियों के बुरे कार्यों की घोषणा करते रहेंगे।

मि० लियाकत अली खां ने शिकायत की है कि भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की सरहद में प्रवेश किया है और भारतीय उड़ाकों ने उन गाँवों पर गोलाबारी की है जो पर्याप्त रूप से पाकिस्तान की सरहद के भीतर हैं। हमारे द्वारा पाकिस्तान की सरहद में प्रवेश करने की हर एक शिकायत की, जिसकी जांच हो सकती थी, जांच की गई है। इनमें से अधिकतर शिकायतें, जांच करने पर निराधार सिद्ध हुई हैं। जैसा कि अच्छी तरह मालूम है, आक्रमणकारी रियासत के इलाके से खदेड़े जाने पर अक्सर पाकिस्तान में, माग कर पहुंचते हैं। हमारे सैनिक रियासत की हद तक उनका पीछा करते हैं। यह उनका कत्तंव्य है और उनके अधिकार की बात है। हमारे उड़ाकों के संबंध में भी पाकिस्तान की हर एक शिकायत की जांच हुई है। गड़ी हबीबुल्ला के खास मामले में, जिसका कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने हवाला दिया है, वस्तु-स्थित का पता लगाने के लिए दोहरी जांच की यई और भारत-सरकार की ओर से पाकिस्तान-सरकार के प्रति घटना के लिए खेदप्रकाश किया जा चुका है। दो संसारव्यापी युद्धों का इतिहास बताता है कि निरीक्षण में हुई स्वामाविक भूल के कारण तटस्थ लोगों को हानि से बचाना कितना असंभव रहा है। पाकिस्तान पर आक्रमण करने का कोई उद्देश्य नहीं रहा है।

मि० लियाकत अली लां ते, पाकिस्तान-सरकार के, "उत्तेजना के बावजूद बे-मिसाल सब "दिखाने की बात कही है। वे सहज ही इस बात को मूल गए हैं कि पिछली अक्टूबर में काइमीर की घाटी पर कबाइलियों द्वारा आक्रमण से, जिसकी उन्हें प्रेरणा और सहायता पाकिस्तान से मिली, भारत सरकार को किस प्रकार उत्तेजित किया गया और अब भी किया जा रहा है। अभी उड़ी के युद्धक्षेत्र में भी पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सैनिकों का अपने पूरे वल से मुकाबला कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में पाकिस्तान सरकार के लिए यह कहना अब है कि वह "भारत से

शांति और मैत्री के संबंध बनाए रहने को उत्सुक हैं" या यह कि भारत काश्मीर में जो कुछ कर रहा है उससे "पाकिस्तान की रक्षा को भीषण खतरा है" या यह कि जम्मू और काश्मीर के मुसलमानों के विरुद्ध "हत्या और विनाश" का कार्य हो रहा है।

रियासत के मुसलमानों की हत्या और विनाश की बात तो बहुत दूर है, भारतीय सेना का उपयोग तो पाकिस्तान द्वारा छोड़े हुए लुटेरों से उनकी रक्षा के लिए हुआ है। एक अन्तःकालीन सरकार, जो कि जनता की प्रतिनिधि है, जिसके नेता एक मुस्लिम हैं जो कि जम्मू और काश्मीर में लोकप्रिय और प्रगतिशील शक्तियों के वर्षों से सर्वप्रमुख नेता रहे हैं, रियासत में कायम की गई है। भारतीय संघ में सम्मिलित होने के प्रश्न पर भारत ने बार-बार कहा है कि जम्मू और काश्मीर के लोगों का स्वतंत्रतापूर्वक दिया गया जनमत उसे मान्य होगा। पाकिस्तान ने यद्यपि युद्ध की घोषणा किए बिना, आक्रमणकारियों और रियासत के भीतर उपद्रवियों की सहा-यता के लिए सब कुछ किया है, भारत सरकार ने शांति के हित में बद्धितीय संयम से काम लिया है। वह अभी भी के पड़ोसी राज्य पाकिस्तान के साथ अत्यन्त मैत्रीपूर्ण ढंग से रहना चाहती है। लेकिन उसकी इस इच्छा की पूर्ति में, ऐसा वक्तव्य जिस तरह का कल मि० लियाकत अली खां द्वारा दिया गया बताया जाता है, बाधक हो सकता है, सहायक नहीं।

## काश्मीर की कहानी आगे चलती है

महोदय, में इस भवन की मेज पर कुछ कागजात रखना चाहता हूँ और उनके संबन्ध में एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। ये पत्र काइमीर के संबन्ध में विठाए गए संयक्त राष्ट्र कमीशन के विषय में हैं, जो कि अब लगभग दो मास से भारत और पाकिस्तान में आया हुआ है। इस भवन के माननीय सदस्यों ने आज सबरे के समाचारपत्रों में इस कमीशन और भारत-सरकार के बीच होने वाले कुछ पत्र-व्यवहार को, करीब तीन स्पाह पहले कमीशन द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव को, भारत-सरकार द्वारा उस पर दिए गए उत्तर को, पढ़ा होगा और पाकिस्तान के उत्तर के कुछ भलक भी उसे मिली होगी। पूरे पत्र अभी समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं हुए हैं और वास्तव में हमें आज ही सबरे, कराची से भेजे गए एक विशेष दूत द्वारा प्राप्त हुए हैं। निश्चय ही ये पत्र समाचार-पत्रों में प्रकाशित होंगे। इस बीच में इस सभा की मेज पर मैं इनमें से कुछ पत्र रखूंगा और शेष पत्रों को भी, जैसे ही वे टाइप हो जायंगे आज मेज पर रख दिया जायगा।

अब, यह भवन जानता है कि यह कमीशन यहाँ पिछले दो महीनों या कुछ अधिक से आया हुआ है और सभा ने इस प्रकाशित पव-ध्यवहार से यह जाना होगा कि उसका प्रस्ताव क्या था और उस के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या थी। वास्तव में सभा को मालूम हो गया होगा कि हमने विराम संधि और युद्ध स्थिति किए जाने के संबंध में कुछ धतें स्वीकार कर ली हैं। लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है। अब, में इस समय इस मामले पर बहुत विशेष वातें न कहना चाहूँगा। कुछ तो इसलिए कि मुभे सबेरे इन पत्रों को पढ़ने का समय न मिल सका और मैं उन्हें लिधिक ध्यान से पढ़ना चाहूँगा। कुछ इसलिए कि कमीशन विचार कर रहा है कि आगे वह क्या कदम उठावे या न उठाये, और मेरे लिए यह बहुत उचित न होगा कि कोई ऐसी बात कहूँ जिससे कि कमीशन असमंजस में पड़ जाय।

जैसा कि यह भवन शायद जानता है, कमीशन की यह इच्छा थी कि हम इन पत्रों का प्रकाशन और उनके संबन्ध में इस भवन में कुछ वक्तव्य देना आज की तिथि तक स्थिनित रक्कें। कमीशन से परामर्श के आरंभ से ही हम चाहते रहे संविधान परिषद् (व्यवस्थापिका), नई दिल्ली, में ७ सितंबर, १९४८ की दिया गया भाषण। हैं कि इस भवन को और देश को पूरी तरह से विद्वास में लें और जानकारी दें क्योंकि हम ऐसे जरूरी और महत्वपूर्ण विषय में इस भवन की जानकारी और अनुमित के बिना कोई कदम नहीं उठाना चाहते ये लेकिन वर्तमान परिस्वितयों में बहुत इच्छा रखते हुए भी हमारे लिए यह कठिन हो गया कि जब कमीशन इस नाजुक बातचीत में लगा हो तब इस भवन में, हम कोई वक्तव्य दें। इसलिए उनके अनुरोध पर हमें इस प्रकार के प्रकाशन को समय—समय पर टालना पड़ा। आखिर उन्होंने अपना वक्तव्य कल कराची में ४ बजे प्रकाशित किया। अब यद्यपि इस विषय पर में अधिक नहीं कहना चाहता फिर भी कुछ बातें हैं जिन पर में इस भवन का ध्यान दिलाना चाहुँगा। ये बातें खूब जानी हुई हैं—न केवल इस सभा बिल्क सारे देश द्वारा। फिर भी कभी-कभी जानी हुई और मानी हुई बातों से इन्कार किया जाता है, और जब उन्हें स्वीकार किया जाता है तो दूसरी बात हो जाती है।

काश्मीर की प्रस्तुत कहानी और विपत्ति करीब दस महीने पहले आरंभ हुई। पिछले साल, अक्टूबर के अन्त के करीब पाकिस्तान के इलाके से होकर आने बाले लोगों द्वारा काश्मीर पर आक्षमण हुआ, और भारत सरकार को एक बड़ी किटन समस्या का सामना करना पड़ा, जिसका निर्णय किसी भी सरकार के लिए बहुत किटन होता, और हमें यह निर्णय चन्द घंटों के भीतर करना पड़ा। हम लोगों ने निर्णय किया, और तबसे हम उसी निर्णय का अनुसरण कर रहे हैं। हमें उस समय यह स्पष्ट हो गया था और यह बात अब सारी दुनिया को, जो इस जियम में कुछ जानना चाहती है, विदित हो गई है कि इस आक्रमण को पाकिस्तान सरकार ने न केवल उकसाया और प्रश्रय दिया बल्कि उसे सिक्रय रूप से सहायता भी दी। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि मदद देने के अतिरिक्त पाकिस्तान की सेना इसमें सिक्रय भाग ले रही थी। अब इन दस महीनों से बरावर पाकिस्तान सरकार इस बात से इनकार करती रही है। उसने इससे जोरों के साथ और बार-बार इन्कार किया। हमने इसे मंयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को बताया।

वास्तव में हम सुरक्षा परिषद् के सामने बहुत सीधा-सा बयान लंकर गए, वह यह कि काश्मीर की आंति को पाकिस्तान के इलाके से होकर आने वाले इन आक्रमणकारियों ने भंग किया है; और हमने अपना पक्ष जितना हो सकता था उतने संयम से रखा, यदापि हम उसे और जोरों से रख सकते थे। हमने कहा कि यह निदिचत है कि पाकिस्तान से होकर आने वाले लोग पाकिस्तान की सहायता और सिदच्छा से ही आयेंगे और इसलिए हमने सुरक्षा परिषद् से यह अनुरोध किया कि वह पाकिस्तान से कहे कि वह उनकी सहायता न करे और न उन्हें इस प्रकार आने दे। मेरे विचार में यह एक बहुत ही

संयत अनुरोध था और बहुत ही संयत भाषा में किया गया था। पाकिस्तान ने इस वाकये से इनकार किया और मुरक्षा परिषद् के सामने जो लम्बे वाद-विवाद हुए उनमें भी वह न केवल इन्कार करता गया बिल्क इस बात पर उसकी तरफ से मुंभलाहट और गुस्सा दिखाया गया कि कोई भी उसके विरुद्ध ऐसा इलजाम लगा सके। खैर, आज में उसके इन्कार की इस लम्बी दास्तान में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन जो बात है वह यह है कि आज उसने ही यह स्वीकार किया है कि वह इनकार भूठा था। अब यह एक महत्त्वपूर्ण मामला बन गया है।

यह न केवल व्यावहारिक राजनीति और जो स्थिति हमारे सामने है उसके दष्टिकोण से, बल्कि नैतिकता परस्पर, सदाचार और राष्ट्रों के बीच परस्पर की शिष्टता के दृष्टिकोण से भी यह महत्त्वपूर्ण है । में यह जानता है कि सार्वजनिक नैतिकता और अन्तर्राष्ट्रीयता का दर्जा दुर्भाग्य से इस दुनिया में बहुत कंचा नहीं है । फिर भी, कुछ दिखावा बनाए रखा जाता है, कुछ विष्टताएं बरती जाती हैं, और किसी मापदंड को माना जाता है। में इस भवन से और देश से निवंदन करूँगा कि इन दस महीनों या इससे कुछ अधिक की कहानी और उसके विषय में जो कुछ कहा गया है, उस पर पाकिस्तान-सरकार की जिस रूप में प्रतिकिया हुई है वह इतनी अजीब है कि एक राष्ट्र के लिए शोभा नहीं देती। कल तक, और जहाँ तक दनिया जानती है, कल ४ बजे शाम तक, पाकिस्तान ने यह नहीं माना या कि वह किसी भी रूप में काश्मीर के आक्रमणों में भाग ले रहा है। हमें अवस्य मालम था। इस बात का बिल्कल निश्चित और प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास था। आखिरकार आप वड़ी फीजों पर परदा नहीं डाल सकते। फिर भी कल ४ वजे शाम तक, जबकि वे पत्र जनता के लिए प्रकाशित किए गए, सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया गया। वास्तव में पिछले कई सप्ताहीं से इससे बराबर इन्कार होता रहा, जबकि यह बड़ी पाकिस्तानी सेना काश्मीर में सिक्य थी, और भारतीय संघ के प्रदेश में भारतीय सेना के विरुद्ध यह में लगी हुई थी।

कृपया इसे याद रिक्षए कि पिछले दस महीनों में काश्मीर में जो भी लड़ाई हुई है वह भारत के इलाके में हुई है। पाकिस्तान के इलाके में कोई लड़ाई नहीं हुई, न उस पर कोई आकमण ही हुआ और पाकिस्तान के इलाके में कहीं भी भारतीय सेना नहीं गई। यह एक खास और बुनियादी बात है, जो किसी जांच और दूसरी बातों को अलग रखते हुए, यह सिद्ध करती है कि यदि कोई बाहरी लोग भारतीय संघ के इलाके में लड़ रहे हैं तो बही बाहरी लोग भगड़ा करने वाले हैं। वे वहाँ हैं नयों? पिछले लगभग छ: सप्ताह के बीच हमने फिर पाकिस्तान-सरकार को और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को काश्मीर रियासत में पाकिस्तानी सैनिकों का होना बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया था।

फिर भी, या तो इस बात से इनकार किया गया, या उसे टाला गया। मुर्भ यह एक गैरमामूली बात मालूम हुई। मैं और आदिमयों से भिन्न होने का दावा नहीं करता। में उम्मीद करता हूँ कि मेरे मापदंड दूसरों के मापदंड की अपेक्षा घटिया नहीं हैं। मुक्ते यह देखकर बड़ा घक्का पहुँचा है कि कोई देश, किसी भी सरकार का जिम्मेदार मंत्री इस तरह के सरासर भूठे बयान दे और उसके जरिये दुनिया को घोला देने की कोशिश करे। आपको स्मरण होगा कि लेक सक्सेस में सुरक्षा परिषद् के सामने इस विषय पर लम्बे बाद-विवाद हुए थे। पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्री ने, जो कि उस सरकार के वहाँ पर मुख्य प्रतिनिधि थे, पाकिस्तान का पक्ष सुरक्षा परिषद् के सामने रक्षा था।

में आप से इस देश से और सारे संसार से इस बात पर विचार करने का अनुरोध करूँगा कि उस मामले का आधार अब क्या रह गया। क्योंकि वह सारा मामला एक मुख्य बात पर आधारित था, यानी काश्मीर में पाकिस्तान की साजिश से इन्कार पर। उन्होंने बरावर इसमें सिक्य भाग लेने से इन्कार किया है। अगर यह बात मूठी सावित होती है, जैसा कि अब खुद उनके मुंह से मूठी सावित हुई है, तब वह मामला जिसे कि सुरक्षा परिषद् के सामने इतने परिश्रम से पाकिस्तान सरकार ने खड़ा किया था, क्या ठहर सकता है? अब उस अभियोग का क्या होता है जो कि हमने उनके विकद्ध लगाया था और जिस पर कि सुरक्षा परिषद् ने विचार ही नहीं किया, जिस पर हमें बड़ा खेद और आश्चर्य रहा? इसलिए हमें जिस मुख्य बात का घ्यान रखना है वह यह है कि एक यथार्य बात को, जिससे इस महीने से ज्यादा तक इत्कार किया गया, जब पाकिस्तान सरकार ने खुली तौर पर स्वीकार किया है। ही, इस स्वीकार का उनका अपना ढंग है। में अब कमीशन के पास भेजे गए उसके पत्र के कुछ अंश पड़कर सुनाऊंगा। उसमें कहा है:—

"भारत बराबर जम्मू और काश्मीर में अपनी सशस्त्र सेना का निर्माण कर रहा था। यह निर्माणकम २१ अप्रैल १९४८ को बन्द नहीं हुआ बिल्क और पुष्ट किया गया। अप्रैल के आरंभ में भारतीय सेना ने एक जोर का हमला किया जिससे कि स्थिति में मुख्य परिवर्तन हुआ। यह हमले की कार्यवाही बराबर जारी है। भारत सरकार का सबं विदित जहेश्य यह या कि जम्मू और काश्मीर में एक फीजी निर्णय कर लें और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संगठन के सामने एक सिद्ध तथ्य प्रस्तुत करें। इस स्थिति ने न नेवल आजाद काश्मीर सरकार के अधिकार की सारी आबादी को ही सतरे में डाला, और इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में करणार्थी पाकिस्तान में आने लगे, बिल्क पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए एक सीधा सतरा भी पैदा हो गया। इस बात ने पाकिस्तान सरकार को मजबूर किया कि अपनी सेना को सास-सास रक्षा के मोची पर भेजे।"

इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि वे इसे स्पष्ट रूप में नहीं कहते कि रक्षा के ये मोर्चे दूसरे देश में थे।

युद्ध स्थिति करने के और दूसरे प्रस्तावों पर उनके निर्णय को अलग रिक्षये। जो देश एक पड़ोसी देश के विरुद्ध, चाहे सुरक्षा, या अपने बचाव के नाम पर ही क्यों न हो, आक्रमण में भाग लेता है, ऐसा करने से कई महीने तक इन्कार करता रहता है, और अब वह अपने अपराब को सावित हुआ देखता है जिसे वह जब और किसी तरह नहीं छिपा सकता, तब जैसे-तैसे उसे स्वीकार करता है और उसके लिए कोई भी वजह बता देता है—ऐसे देश की राजनीति का औवित्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय या नैतिक दृष्टिकोण से कैसे सिद्ध किया जा सकता है? इस पर भी विचार कीजिए कि इस बयान के अनुसार उन्होंने अप्रैल में यह कार्यवाही की, यानी चार-साड़े चार महीने हुए। अगर उन्होंने यह अनुभव किया या कि उनकी सुरक्षा खतरे में थी, या कोई बात ऐसी हो रही थी जो उनके छिए भयावह थी, और इसलिए उन्हों अपनी सेना भेजनी पड़ी, तो उन्हें क्या करना चाहिए था? जाहिर है कि उन्हों भारत सरकार को सूचना दे देनी थी और संयुक्त राष्ट्र संगठन को यह सूचना दे देनी थी कि ऐसी बातें हो रही हैं और, जैसा वे कहते हैं, स्थिति में एक मुख्य परिवर्तन हुआ है और इसलिए वे ऐसा करने पर विवश हुए हैं।

इस विस्तृत संसार में में किसी भी ऐसे देश की कल्पना नहीं कर सकता जिसने ऐसा न किया होता। मन्शा का सवाल अलग रहा, यह एक स्पष्ट और अनिवायं कर्तव्य था। उन्होंने यह सेना, अपने वयान के अनुसार, पिछली अप्रैल में या उसके आसपास भेजी, और हमें यह नहीं बताया गया कि किसके इलाके में वह आ रही है, और संयुक्त राष्ट्र संगठन को भी, जिसके सामने यह प्रश्न या और जो वास्तव में उस समय भारत में एक कमीशन भेजने का विचार कर रहा था. इसकी कोई जानकारी न कराई गई। आपको स्मरण होगा कि सुरक्षा परिषद् की कार्यवाही के शुरू में, भारत और पास्कितान से इन फीजी कार्यवाहियों के संबंध में और दोनों देशों के बीच कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के विषय में अनुरोध किया गया था। जो कुछ पंक्तियाँ मैने पाकिस्तान के उत्तर से पढ़ कर सुनाई हैं उनमें भारत पर आक्रमण करने का अभियोग लगाया गया है। हम आक्रमणकारी को भारतीय संघ के इलाके से निकाल बाहर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह हमारी घोषित नीति रही है, जिसे कि हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सामने दुहराया है और जो कि हमारे लिए अनि-वायं रही है, और जो वास्तव में किसी भी देश के लिए, जिसमें अणुमात्र भी आत्म-सम्मान है, अनिवास होती।

दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार ने क्या किया? हमने आरम्भ से ही जो भी कदम उठाया है खुले तौर पर उठाया है; उसके संबंध में कुछ लुका-छिपी नहीं रही है। यह भवन काश्मीर के मामले में बहुत दिलचस्पी लेता रहा है। भारतीय जनता ने इसमें बहुत ही दिलचस्पी ली है और ठीक ही है क्यों कि हमारी सरकार ने अपने ऊपर इसका बोभ लिया है। यह एक भारी बोभ रहा है। में आपको साफ बताऊंगा कि यह मेरे लिए और खासकर मेरी सरकार के लिए क्यों एक भारी बोभ रहा है ? इसलिए नहीं कि इसमें फौजी कायंबाही करनी पड़ी है, यखपि वह भी सदा एक बोभ होती है, बिल्क इसलिए यह एक बोभ रहा है कि हम इस विषय में निद्यत रहना चाहतेथे कि किसी समय भी हम उन सिद्धान्तों के प्रतिकृत कुछ न करें, जनकी कि हमने इतने दिनों से घोषणा की थी।

क्या में इस मदन को अपनी बात बताऊं? प्रारंभिक अवस्था में, अक्टूबर के अन्त में और नवस्वर में, और वास्तव में बाद में भी, काश्मीर के विषय में में इतना चिन्तित था कि यदि कोई ऐसी बात हुई होती या उसका होना संभावित होता, जो कि मेरी दृष्टि में काश्मीर के लिए भयबाह होती, तो मेरा हृदय टूट जाता। सरकारी कानूनों के अतिरिक्त व्यक्तियत कारणों और भावुकतावश मुझे इस मामले में बेहद दिलबस्पी थी। इसे में छिपाना नहीं चाहता, कि काश्मीर में मेरी दिलबस्पी है। किर भी मेने निजी और भावुकता के पहलू को दबा रखने और इस पर भारत की भलाई और काश्मीर की भलाई के बृहत्तर दृष्टिकोण से विचार करने की कोशिश की। मेने इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार करने की कोशिश की कि हम उन सिद्धान्तों से, जिन्हें हमने अतीत में घोषित किया है, विचलित न हों या भटकें नहीं।

जब यह प्रक्त पहले उठा तब मेंने महात्माजी से मार्ग-प्रदर्शन चाहा जैसा कि में और मामलों पर प्राप्त करता था, और मेंने उनके पास बार बार जाकर उनके सामने अपनी कठिनाइयां रखीं। यह सदन जानता है कि अहिंता का वह प्रचारक फौजी मामलों में उचित सलाहकार नहीं था और यही उन्होंने कहा; लेकिन वे निरचय ही नैतिक प्रक्त पर मार्ग-प्रदर्शक थे। इसलिए मेंने अपनी कठिनाइयां और अपनी सरकार की कठिनाइयां उनके सामने रखीं। और यद्यपि इस अवसर पर में अपनी सा अपनी सरकार की जिम्मेदारी कम करने के लिए उनका नाम वसीटना ठीक नहीं समक्षता, फिर भी में इस मामले का जि क यह दिखाने के लिए करता हूँ कि इसके नैतिक पहलू की मुक्ते बराबर चिन्ता रही है। और खासकर जब मेंने देखा कि भारत में वेसी घटनाएँ घटी जैसी कि पिछले महीनों में घटी हैं जिन्होंने भारत के नाम को बदनाम किया है, तो में बहुत विचलित और चिन्तित हुआ और इसके लिए फिकम द था कि हमें जहां तक संभव हो वहां तक सीचे पथ पर कायम रहना चाहिए।

तो यह मेरा रुख रहा है और कई अवसरों पर मेंने खुले तौर पर इसकी बोषणा की है। अत्युक्ति और गोल-मोल आरोपों को छोड़कर में किसी भी व्यक्ति से यह जानना चाहुँगा, चाहे वह मित्र हो चाहे दुश्मन, कि अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह के उस दिन से लेकर जबकि हमने काश्मीर में आकाशमागं से फौजें भेजनें का महत्त्वपूर्ण निर्णय किया, आज तक हमने काश्मीर में ऐसी कौन-सी बात की है, जो किसी भी दृष्टिकोण या मापदंड से गलत हो?

में इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। हो सकता है कि व्यक्तियों ने यव-तत्र भूलें की हों, लेकिन में कहता हूँ कि भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने समग्र रूप से जो कुछ किया है वह अनिवार्य या और प्रत्येक कदम जो हमने उठाया है वह अनिवार्य कदम या, और यदि हमने वैसा न किया होता तो हम अपने को कलंकित कर लेते। इस रूप में मेने काश्मीर के प्रश्न को देखने वा साहस किया है और जब में देखता हूँ कि दूसरी तरफ सारा मामला जिसके विषय में यदि में कड़ी भाषा का प्रयोग कह तो कह सकता हूँ कि भूठ और दमा पर खड़ा किया गया है, तो क्या में गलत कहता हूँ ? यह बात है जिस पर में चाहूंगा कि यह भवन और मुक्क और दुनिया विचार करे।

इसलिए, पहली बात याद रखने की यह है कि यह सब मामला, जो कि पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद् के सामने खड़ा किया, खुद उनके इकरार के अनुसार और इस साबित हुई बात के सामने कि उसकी बड़ी सेनाएं काश्मीर में सिक्य रही हैं, अब डह जाता है और निश्चय ही ऐसी ही सेनाएं हैं, तथा आप कहना चाहें तो अन्य जो उनसे संबद्ध रही हैं, काश्मीर में भारतीय संघ के इलाके में इन दस महीनों से या लगभग इतने समय से कार्य करती रही हैं। बाद की हर एक कार्यवाही पर इस पहलू से दृष्टि डालनी चाहिए।

अब हम वर्तमान काल पर आते हैं, और यहाँ मुझे एक बात और कहनी है। यह एक आक्रमण रहा है; और यदि इसे-जैसा कि खुद उनका इकरार है- एक आक्रमण कहा जाय, तो उसके कुछ परिणाम होते हैं। अब मेरी कठिनाई यह रही है कि यदि किसी प्रश्न पर विचार करते हुए, आप अपने को विस्तार की बातों के जंगल में खो देते हैं, तो आप मुख्य बात से अलग बहक जाते हैं। काश्मीर के मसले पर लम्बें विवाद हुए हैं और पिछले और वर्त्तमान इतिहास के हर पहलू पर विचार हुआ है। लेकिन मुख्य विचायं बात क्या रही है? में इसे दुहराऊँगा, क्योंकि में समभता हूँ कि मुख्य बात पाकिस्तान का भारतीय प्रदेश पर आक्रमण है; दूसरी बात इस आक्रमण के बाकये से इन्कार है; और तीसरी उस बाकये का मौजूदा इकरार है। इस परिस्थिति की मुख्य बातों ये हैं। बहुस इतने लंबे समय से इसलिए चल रही है कि इन मुख्य बातों को नजरअंदाज कर दिया गया

था या उन पर जोर नहीं दिया गया था। हमने बेशक उन पर जोर दिया और इस प्रश्न पर बारोकी के साथ विस्तृत विचार हुआ।

यदि आप कोई बहस एक गलत बयान को लेकर आरंभ करते हैं तो सारी बहस गलत हो जाती है और आप किठनाइयों में पड़ जाते हैं। यदि आप किसी समस्या को बिना उसका विश्लेषण किए या यथार्थ रूप समभे हल करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे हल कर सकेंगे? और यही मूल किठनाई इस काश्मीर के मामले में रही है। मुख्य विचारगीय बात को या तो नजरअन्दाज कर दिया गया है, या टाल दिया गया है, या छोड़ ही दिया गया है। इसलिए हम और मामलों में फैंस गए जिनसे हमें कोई हल हासिल नहीं हो सकता। अब बुनियादी बात पाकिस्तान के इस इकरार से ही जाहिर हो गई है।

भारत में आए संयुक्त राष्ट्र के कमीशन के युद्ध स्थिगत करने और विराम संधि आदि के प्रस्ताव के संबंध में में अधिक बहस न करूँगा, क्योंकि इस समय में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो कि कमीशन को असमंजस में डाले। लेकिन कुछ काग्जात आपके सामने हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उनके प्रस्ताव का हमने बड़ी प्रसम्नता और उत्साह के साथ स्वागत नहीं किया; उसकी बहुत-सी बातें इच्छा के प्रतिकृष पड़ने बाली थीं। लेकिन हमने इस मामले पर, जहाँ तक संभव हुआ, ठंडे दिल से और विना उद्देग के विचार करने का प्रयत्न किया, ताकि बहुत्रस्त काश्मीर रियासत में शांति स्थापित हो सके और अनावश्यक कब्ट और रक्त-पात न हो। जब कमीशन ने कुछ और बातों को, जिन्हें हमने उनके सामने रखा, स्पष्ट करने का सीजन्य दिखाया तो हमने उनके युद्ध स्थिगत करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हमने बहुत से विषय उनके सामने नहीं रखे, बल्कि कुछ सीधी और मोटी बातें कावमीर की सुरक्षा के संबंध में रखीं। हमने ये बातें उनके सामने रखीं और उन्होंने उनके विषय में अपना आशय स्पध्ट करने का सौजन्य दिसाया। इसके बाद हमने युद्ध स्थगित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसकी अनेक ऐसी बातों को भी हमने स्वीकार किया जो कि हमें पसन्द नहीं थीं, क्योंकि हमने अनुभव किया कि शांति और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के हित में यह हमारे लिये अच्छा होगा कि हम कुछ कदम आगे बढ़ें, भले ही कुछ कदम अनिच्छा से बढ़ाये, जायें। हमने शांति स्थापित करने के उद्देश्य से ऐसा किया और यह दिसाने के उद्देश्य से किया कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की इच्छा की पृति के लिए, जहाँ तक हमारे लिए बढ़ना संभव है, बढ़ने के लिए तैयार हैं। संयुक्त राब्द्र संघ का मूळ प्रस्ताव हमें १४ अगस्त को मिला। १५ अगस्त को हमारा स्वतंत्रता-दिवस था। उसके ठीक बाद १६ ता० को हम कमीशन के सदस्यों से मिले और हमने उनका ठीक-ठीक आशय समभने की दृष्टि से विचार-विनिमय किया, और उनको अपने ठीक-ठीक विचार बताए; और चार दिन के भीतर, यानी २० अगस्त

को हमने उनके पास अपना उत्तर भेज दिया। हमने इस मामले में देर लगानी नहीं चाही, क्योंकि वे उत्सुक ये कि इसमें देर न लगाई जाय।

पाकिस्तान सरकार को भी ये प्रस्ताव उसी समय अर्थात् १४ अगस्त को ३ या ४ वजे शाम को मिल गए ये। उनके पास भी उतना ही समय था। लेकिन कमीशन के पाकिस्तान वापस जाने पर भी-और कमीशन के कुछ सदस्य इस बीच में भी कराची गए थे, उनका उत्तर तैयार नहीं था। वास्तव में घटनाओं के दबाव से या कमीशन के दबाव से आखिरकार किसी प्रकार का जवाव उन्होंने कल दिया। इस बीच में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिये लंबे-लंबे खत उन्होंने भेजे। मुभे खेद है कि अभी मैं पूरा उत्तर नहीं पढ़ सका हूँ, क्यों कि यहां आने से जरा पहले ही मुभे वह मिला है। लेकिन उसके खास-खास हिस्से मेंने पढ़ लिए हैं और नतीजा यह निकलता है कि वे उन प्रस्तावों को अस्वीकार करते है।

कमीशन ने हमें यह 'बताया कि ये प्रस्ताव समग्र रूप से किए गए हैं। और यद्यपि वे खुशी से किसी भी विषय पर बहस करने के लिए तैयार ये, उनके लिए यह कठिन या, दरअसल संभव न या कि उन्हें सत्तें के साथ स्वीकृति मान्य हो, क्योंकि यदि हमने कुछ शत्तें लगाई और पाकिस्तान ने भी शत्तें लगाई तो किसने क्या स्वीकार किया इसका क्या पता चल सकता था? इसलिए उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों को ज्यों-का-त्यों स्वीकार करना चाहिए, और यदि उनकी स्वीकृति में शत्तें लगाई गई तो वह स्वीकृति न कहलायेगी बल्कि उसका अयं उन्हें वस्वीकृत करना होगा। इसलिए जो कुछ पाकिस्तान-सरकार ने किया है वह प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बरावर है। यह कमीशन के निश्चय करने और बताने की बात है कि अब वह क्या करेगा। उसे सलाह देना मेरा काम नहीं। इस तरह हम एक अजीब परिस्थित में पहुँच जाते हैं यानी यह कि वह मुल्क, जो कि अपने ही कहे के अनुसार एक आक्रमणकारी राष्ट्र या, अब युद्ध स्थित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, या ऐसी शतें पेश करता है, जो उसके इन्कार करने के बरावर है।

इन सब बातों के कुछ अन्तरांष्ट्रीय परिणाम होने चाहिए। वे क्या है? यह कि एक किंचित सीमित क्षेत्र में, वे सभी अफसर और व्यक्ति, जो काश्मीर के इलाके में, भारत के विरुद्ध एक युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं — जाहिर हैं इनमें पाकिस्तानी हैं, और दूसरे राष्ट्रीय मी हैं — केवल एक छेड़-छाड़ के युद्ध में ही नहीं लगे हैं, बिल्क ऐसे युद्ध में लगे हैं जिसके विषय में संयुक्त राष्ट्र कमीशन ने युद्ध स्थित करने का प्रस्ताव रखा है। उनकी यह स्थित विचारणीय हो जाती है।

काइमीर के प्रश्न पर बस में इतना ही कहना चाहता है। स्वभावतः काइमीर की कहानी अभी चल रही है। लगभग इन दस महीनों में यह एक दास्तान बन गया है, और इस के साथ बहुत कुछ बेदना, रका पात और औस मिले हुए हैं । इस में बहादरी के क्षण भी आए हैं। लेकिन भारत वासियों के लिए और भारत सर-कार के लिए कई प्रकार से यह एक परीक्षा और कठिनाइयों का समय रहा है, फिर भी कोई ऐसा समय नहीं आया, जबिक हमने समभा हो कि हम गलती पर हैं, या हमने कोई ऐसा कदम उठाया है जिसके औचित्य का हम परा-परा समर्थन नहीं कर सकते। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढेंगे और क्या में कहें कि संयक्त राष्ट्र कमीशन के साथ परामर्श में और काइमीर संबंधी और मामलों में हमने शेख अब्दल्ला की काश्मीर सरकार से निकट संपर्क रखा है और जो भी कदम हमने बढ़ाए हे उनके बारे में सलाह ली है ? यह स्वाभाविक था और बतंमान परिस्थिति में अनिवायं कि हमलोग आपस में एक दूसरे से सलाह लेते हए आगे बढ़ते, इसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, चाहे वह फीजी क्षेत्र में हो चाहे दूसरे क्षेत्र में, और मुभे पूरा विश्वास है कि यदि इम ठीक मार्ग पर रहे और तात्कालिक लाभ उठाने के लिये ही क्यों न हो. उससे डिगे नहीं, तो हमारी जीत होगी । कोई भी मत्क जो अपने पक्ष को सरासर भठ पर आधारित करता है, अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता।

# हैदराबाद



#### यह हैदराबाद का प्रश्न

महोदय, अब मैं इस भवन से एक दूसरे ही विषय पर निवेदन करूँगा जो कि एक विल्कुल भिन्न विषय है, लेकिन किसी देश के संगठित जीवन में चीजों को अलग-अलग करके देखना सचमुच कठिन हैं। इसलिये एक का असर दूसरी चीज पर पड़ता है। लेकिन वस्तुतः जो कुछ में हैदराबाद के संबंध में कहने जा रहा हूं, वह उससे जुदा है जो मैंने काइमीर के विषय में कहा है, और उसका उससे कोई संबंध भी नहीं हैं।

एक साल से अधिक हो गया कि हम हैदराबाद की सरकार से शांतिपूणें और संतोषजनक समभौतों के लिये तत्परता से कोशिश कर रहे हैं। पिछले नवस्वर म हमारी कोशिशों का नतीजा यह हुआ कि हम एक साल के लिये तात्कालिक समभौता कर सके। हमने यह आशा की थी कि जल्द ही इसके बाद एक अंतिम और संतोषजनक समभौता हो सकेगा। हमारे विचार में इस समभौते का आधार रियासत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना और भारत में उसका सम्मिलित होना ही हो सकता था। इस प्रवेश का अर्थ यह होता कि रियासत भारतीय संघ की एक स्वायत्त इकाई बन जाती और दूसरी स्वायत्त इकाइयों के अधिकार और हक उसे प्राप्त होते। वास्तव में, हमने हैदराबाद से जो प्रस्ताव किया वह भारतीय संघ की बड़ी विरादरी में उसका एक सम्मानित साभीदार बनने का प्रस्ताव है।

हैदराबाद में या किसी भी दूसरी रियासत या प्रान्त में उत्तरदायित्व पूर्ण लोकप्रिय शासन हमारा ध्येय रहा है, और हमें यह बताने में बड़ी प्रसन्नता है कि हैदरा॰ बाद रियासत को छोड़कर सारे भारत में यह पूर्ति के बहुत निकट पहुँच गया है। हमारे लिये यह कल्पना से बाहर की बात थी कि आधुनिक युग में, और नई स्वतंत्रता से अनुप्राणित भारत के बीचोबीच एक ऐसा प्रदेश हो जिसे यह स्वतंत्रता प्राप्त न हो और जहां अनिश्चित काल के लिये निरंकुश शासन रह सके।

जहां तक भारत में प्रवेश होने का प्रश्न था, यह बात भी स्पष्ट थी कि हैदराबाद जैसे प्रदेश को, जो चारों और से भारतीय संघ से घिरा हुआ हो और शेष दुनिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध न हो, निश्चय ही भारतीय संघ का अंग

संविधान परिषर् (ब्यवस्थापिका ), नई दिल्ली में अ सितम्बर, १९४८ को दिया गया वस्तब्य ।

होना चाहिये। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से तो इसे एक अंग होना ही चाहिये था, लेकिन भौगोलिक और आर्थिक कारणों से तो यह और भी आवश्यक था। और उन कारणों की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी—विशेष व्यक्तियों या दलों की जो भी इच्छाएं हों। हैदराबाद और शेष भारत के बीच कोई भी दूसरा संबंध संदेहात्मक स्थिति को कायम रखने वाला होता और इसलिये संघर्ष का भय सदा उपस्थित रहता। केवल अपने को स्वतंत्र घोषित कर देने से कोई रियासत स्वतंत्र नहीं हो जाती। स्वतंत्रता का अर्थ दूसरे स्वतंत्र राज्यों से विशेष प्रकार का संबंध और उनके द्वारा इस स्थिति की मान्यता होता है। भारत इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि हैदराबाद का किसी दूसरी शक्ति से स्वतंत्र संबंध हों, क्योंकि इससे भारत की सुरक्षा संकट में पड़ती है। ऐतिहासिक दृष्टि से हैदराबाद कभी स्वतंत्र नहीं रहा है। व्यवहारतः, आज की परिस्थिति में, यह स्वतंत्र नहीं हो सकता।

इसके अतिरिक्त, उन सिद्धांतों के अनुसार, जिनकी कि हमने बार बार घोषणा की है, हम इस बात पर राजी थे कि हैदराबाद का मिवष्य वहां के जनमत के आधार पर निश्चित हो। शर्त यह थी कि जनमत स्वतंत्र वातावरण में प्राप्त किया जाय। जो आतंक की स्थिति आज हैदराबाद में फैली हुई है उसमें ऐसा संभव नहीं है।

समभीते के लिये हमारी वार-वार की गई कोशिशें, जो एक या दो अवसरों पर प्रायः सफल होती जान पड़ी थीं, दुर्भाग्यवश असफल रहीं। इसके कारण हमें स्पष्ट जान पड़े, हैदराबाद रियासत में कुछ शक्तियां काम कर रहीं थीं, जिन्होंने यह निश्चय कर रखा था कि भारतीय संघ से कोई समभीता न होने पाये। बिल्कुल गैर-जिम्मेदार लोगों के नेतृत्व में ये शक्तियां अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करती रहीं और अब सरकार पर पूरा काबू पाये हुए हैं। रियासत के साधन हर तरह से युद्ध की तैयारी में लगाये जा रहे हैं। रियासत की सेना बढ़ा ली गई है और अनियमित सेना तेजी से बढ़ने दी गई है। हथियार और गोला-बास्द विदेशों से लिपाकर लाये गये है। यह कम, जिसमें कि कई विदेशी दु:साहसी स्पष्टतः लगे हुए हैं, बराबर जारी है। भारत की स्थित में कोई भी देश अपने वीचोबीच स्थित रियासत द्वारा की जाने वाली इन युद्ध की तैयारियों को सहन नहीं कर सकता। फिर भी वर्तमान भारत सरकार ने किसी समभौते की आशा से पैयेपूर्वक बातचीत जारी रखी। एकमात्र दूसरा कदम जो उसने उठाया वह यह था कि जहां तक संभव हो हैदराबाद में युद्ध-सामग्री का बाहर से आना रके।

कं भीतर और कभी कभी सरहद को पार करके भारत में भी अधिकाधिक कूर हो रही हैं। इसका हाल विस्तार से देने का मेरा विचार नहीं है इसलिये कि पूरा हाल कुछ तो उपप्रधान मंत्री द्वारा इस अधिकंधन में पूर्व प्रस्तुत हैदराबाद संबंधी सरकारी श्वेत-पत्र में और कुछ अन्य प्रकाशित पत्रों में मिल जायगा। हैदराबाद रियासत के भीतर, उन लोगों के विरुद्ध—चाहे वे मुसलमान हों चाहे गैर-मुसलमान, चाहे सरकारी कर्मचारी हों चाहे अन्य एंसे कर्मचारी जो कि रजाकारों और उनके साथियों के विरुद्ध हैं—वढ़ते हुए आतंक और भीषणता ने, एक गंभीर परिस्थित पैदा कर दी है, और इसकी प्रतिक्रिया संघ के सरहती भागों और साधारणतः भारत में हुई है। इस समय हमारी तात्कालिक और सब से बड़ी चिन्ता हैदराबाद रियासत में फैलती हुई हिंसा और अराजकता की लहर के संबंध में है।

रजाकारों के कार्यों का पूरा हाल बयान करने में समय लगेगा। मैं केवल कुछ हाल की घटनाएं बताऊंगा और कुछ आंकड़े दूंगा। रियासत के भीतर एक गांव के निवासियों ने अपने उत्साही मुखिया के नेतृत्व में, इन डाकुओं से मुकाबला किया। गोला-बास्ट खत्म हो जाने के कारण जब उनके लिये और मुकाबला करना असंभव हो गया, तब वे सब-के-सब तलबार के घाट उतार दिये गये, और गांव जला कर खाक कर दिया गया। बहादुर मुखिया का सिर काट डाला गया और उसे एक लट्ठे के सिरे पर लगाकर फिराया गया। एक दूसरे गांव में पृष्ट्य, स्त्रियां और बच्चे सब एक जगह इकट्ठा किये गये और रजाकारों और निजाम की पृलिस द्वारा गोली से गार दिये गये।

गांववालों के एक बड़े दल पर, जो कि बैलगाड़ियों पर भारत की किसी सुरक्षित जगह में रक्षा पाने के लिये जा रहा था, बेरहमी से आक्रमण किया गया, पुरुष पीटे गये और स्त्रियां भगा ले जाई गई।

एक रेलगाड़ी रोक ली गई, मुसाफिरों को लूट लिया गया और कई डिब्बे जला दिये गये । इस भवन को मालूम है कि हैदराबाद रियासत में स्थित हमारे इलाकों में प्रवेश करने वाले हमारे ही सैनिकों पर आक्रमण हुए हैं, और रजाकारों ने हमारे सरहदी गाँवों पर बावे किये हैं।

जो समाचार हमें कल मिले हैं, उनके अनुसार रजाकारों ने और नियमित हैदराबाद सेना की एक इकाई ने, जिसके साथ बस्तरबन्द मोटरें भी थीं, भारतीय इलाके में भारतीय सैनिकों से मुठभेड़ की । वे भगा दिये गये, एक बस्तरबन्द मोटर नष्ट कर दी गई और एक अफसर तथा ८५ और ओहदों के लोग, कैद कर लिये गये। यह घटना भारत के विरुद्ध बढ़ती अग्रसरता की और भी मिसाल है। जब से यह उत्तेजक हिसा पूर्ण लड़ाई आरंभ हुई, तब से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, रियासत के भीतर ७० गांवों पर धावे हुए हैं और हमारे इलाके पर कोई डेंद्र सौ अतिकमण हुए हैं, सैकड़ों आदमी मारे गये हैं और बहुत सी स्त्रियों के साथ बलात्कार हुआ है या वे भगाई गई हैं, १२ रेलगाड़ियों पर हमले हुए हैं और एक करोड़ से ऊपर की जायदाद लूटी गई है। लाकों आदमी रियासत से भाग कर भारत के पड़ोसी प्रांतों में दारणार्थी हुए हैं।

यह सदन स्वीकार करेगा कि कोई भी सभ्य सरकार इस तरह के अत्याचारों को भारत के भीगोलिक अंतस्थल में ही बेधड़क जारी रहने नहीं दे सकती, क्योंकि यह न केवल हैदराबाद के शान्तिषिय निवासियों की सरक्षा, इज्जत, जिन्दगी और जायदाद का मामला है, बिल्क भारत की व्यवस्था और आंतरिक शांति का भी है। हैदराबाद में हत्याकांड, अग्निकांड, बलात्कार और लुटमार होती रहे. और उनसे भारत में साम्प्रदायिकता की भावना को उत्तेजना न मिले, और संब की शांति न मंग हो, ऐसा नहीं हो सकता। इस भवन को विचार करना चाहिये कि भारत में जो हमसे पहले हकमत थी, वह इस परिस्थित में क्या करती। इससे बहत कम उत्पात होने पर भी उसने जोरदार हस्तक्षेप किया होता। ब्रिटिश राज्य की सार्वभौम सत्ता के उठ जाने से हैंदराबाद और उस शक्ति के. जिस पर कि व्यापक रूप से भारत की संरक्षा का भार है और निविवाद रूप से बना रहेगा, पारस्परिक सम्बन्ध या एक के दसरे के प्रति उत्तरदायित्व नहीं बदल सकते। हमने चैयं रखा है और बर्दाश्त दिखाई है, इस आशा से कि समक्त आ जाएगी और दसरें पक्ष को एक शांतिपुणें हल प्राप्त हो सकेगा। यह आशा व्यथं गई और न केवल रियासत के भीतर वा उसकी सरहदों पर अवांति के लक्षण दिखायी देते हैं बल्कि भारत की शांति और जगह भी सतरे में है।

हमारी आलोचना इसलिये हुई है कि हमने जरूरत से ज्यादा वैयं और सब दिखाया है। इस आलोचना का कुछ समयंन हो सकता है, लेकिन हमने इस सिद्धांत पर कार्य करने का प्रयत्न किया है कि संवर्ष टालने और शांतिपूण ढंग से समभौता करने के लिये जो प्रयत्न हो सकता है उससे विमुख न होना चाहिये। जब तक बिल्कुल मजबूरी न हो जाय तब तक इसके अतिरिक्त कोई भी कार्यक्रम उन आदर्शों और सिद्धांतों के प्रतिकृत होगा, जिनके प्रति विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिये अपने युद्ध के आरंभ से अन्त तक हमने वार-बार आस्था प्रकट की है। लेकिन कूर घटनाओं के आगे हम अपनी आंखें नहीं मूंद सकते, न उस कड़े उत्तरदायित्व को टाल सकते हैं जिसे कि ये घटनाएं हमारे ऊपर डालें। बर्तमान समय में, में दुहराना चाहुंगा, जो बात सब से पहले विचारणीय हो जाती है वह हैदराबाद में जीवन की सुरक्षा और इज्जत का प्रश्न है और यह कि उस रियासत

में जो बर्बर आतंक छाया हुआ है उसे कैसे रोका जाय। और प्रश्न बाद में उठाये जा सकते हैं, क्योंकि बास्तव में अन्य प्रश्नों को विचारने के लिये शांति और व्यवस्था परम आवश्यक हैं।

हैदराबाद सरकार ने, उस आतंक को दबाने के मामले में, जिसने कि वहां के शांतिप्रिय और कानून की हद में रहने वाले नागरिकों के जीवन को इतना अरक्षित बना दिया है कि वे बड़ी संख्या में भाग कर पड़ोसी प्रांतों और रियासतों में जा रहे हैं, अपनी अनिच्छा और असमर्थता दोनों ही दिलाई है। हम अनुभव करते हैं कि इस हालत में हैदराबाद में तब तक आंतरिक सरक्षा स्थापित न होगी जब तक कि हम सिकंदराबाद में अपने सैनिकों को फिर से तैनात नहीं करते हुं-जैसा कि इस वर्ष के आरंभ तक, जब तक भारत ने उन्हें वहां से हटाया नहीं था, वे वहां थे। निजास के एक हाल के पत्र के उत्तर में श्रीमान् गवर्नर जनरल ने उन्हें यह सभाव दिया था, लेकिन आला हजरत ने यह उत्तर दिया कि इस प्रकार की कार्यवाही आवश्यक नहीं है, क्योंकि हैदराबाद की परिस्थिति बिल्कुल साधारण है। यह बात वास्तव में हर एक जाने हुए बाकसे के खिलाफ पड़ती है और हमने अब निजाम से अंतिम बार कहा है कि वह रजाकारों को तरंत छिन्न-भिन्न करें, और जैसा कि शीमान् गवर्नर जनरल ने सुभाव दिया था, सिकंदर बाद में उतनी संख्या में जितनी कि हैदराबाद में शांति स्थापित करने के लिये आवश्यक हो, हमारी सेना की वापसी के लिये सुगमता उत्पन्न करें। जब वह नहां स्थापित हो जायगी, तो लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी और निजी फौजों के जातंक समाप्त हो जायंगे।

क्या में कुछ शब्द और कहूं? सब से पहले में इस भवन से यह कहना चाहूंगा और देश के सामने यह रखना चाहूंगा कि हमने हैदराबाद के प्रश्न को, जहां तक संभव हो सका, साम्प्रदायिकता के दृष्टिकोण से बिल्कुल हट कर देखने का प्रयत्न किया है, और मैं चाहूंगा कि देश भी इसे इसी असाम्प्रदायिक रूप से देखें। में जानता हूं जैसा कि मैंने अभी कहा है कि सांप्रदायिक भावनाएं उकसाई गई हैं। लेकिन हम सभी का यह कतंब्य है, हम चाहे हम किसी धमें या सम्प्रदाय के हों, कि इस प्रश्न को साम्प्रदायिकता के स्तर से ऊपर उठ कर, और मैं समभता हूं कि अधिक वास्तविक तथा बृनियादी दृष्टिकोण से देखें।

हम अपनी सेना सिकंदराबाद में हैदराब.द के सभी छोगों की सुरक्षा के लिये— बाहे वे हिन्दू हों, बाहे मुसलमान, या कोई और, भेजना बाहते हैं। अगर बाद में हैदराब।द में स्वतंत्रता स्थापित होती है तो वह सभी के लिये समान रूप से होगी, किसी एक वर्ग के लिये नहीं। इसलिये में इस बात पर जोर दूंगा, और बाहूंगा कि जन-मत पर प्रभाव डालने वाली वे शिक्तयां जो कि जनता पर सदा, विशेषकर किठनाई और तनाव के समय, इतना प्रभाव डाल सकती हैं, इस असाम्प्रदायिक पहलू पर जोर दें। हमें भी पुलिस की कार्यवाही के रूप में जो कुछ भी करना पड़े, हमारे निद्वित और स्पष्ट आदेश होंगे कि यदि कोई पक्ष साम्प्रदायिक उपद्रव उठाये तो उससे बड़ी सस्ती से पेश आया जाय।

जैसा कि मैने इस भवन को बताया है, भय से आतंकित होकर बहुत से लोग हैंदराबाद से बाहर आये हैं। मैं नहीं कह सकता कि कितने लोग बाहर आये हैं, लेकिन मध्य प्रांत में इस समय भी दिसयों हजार के पड़ाव पड़े हैं—संभवतः कई लाख आदमी पिछलें दो महीनों में बाहर आये होंगे। अब, यदि में सलाह दूं— यद्यपि यह सलाह देना एक हद तक जिम्मेदारी उठाना है—तो यह सलाह दूंगा, और मैं इस सलाह देने की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार हूं, कि लोग हैदराबाद से या किसी भाग से जहां वे हों, बाहर न आवें।

(एक माननीय सदस्य : और कल्ल हो जायं!)

किसी ने कहा कि कल्ल हो जायं। में अपने ही विचारों के अनुसार कह सकता हूं। अगर में वहां होऊं तो में बाहर न आऊं, चाहे जो हो-करल हो या न हो। में समभता हूं कि जब कभी हमें एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़े, उससे भागने से बुरी दूसरी बात नहीं हो सकती, और विशेषकर मौजूदा हालत में, में ऐसा करने में कोई लाभ नहीं देखता। क्योंकि वह आदमी जो भागता है साधा-रणतः अपने को उस दूसरे के मुकाबले में ज्यादा खतरे में डालता है, जो कि अपने स्वान पर डटा रहता है। यह सही है कि मैं अपवाद स्वरूप दशाओं पर विचार नहीं कर रहा हूं और संभव है कि कहीं-कहीं असाबारण स्थित हो जायगी। लेकिन जो कुछ में कह रहा हूं वह यह है कि संभव है कि देश में शीध गंभीर घट-नाएं घटने वाली हों, इसलिये हमारी सरकार ने इन बातों पर पूरा और गहरा विचार किया है। हमने इन पर आपस में ही नहीं बल्कि अपने सलाहकारों से परा-मशं किया है। हमने अनेक संभावित परिणामों पर विचार किया है। हम हवा में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिये हमने ऐसा किया है। और यह करने के बाद हम कुछ नतीओं पर पहुंचे हैं, जो कि में आपके सामने रख रहा हूं। चाहे जैसा वक्त होता, में मुल्क को यही सलाह देता कि लोग शांत और अविचलित रहें। में घवड़ाने से और कठिन स्थिति से भागने से इन्कार करता है। इस समय सास तौर पर, में सभी छोगों से , अपनी पूरी सामध्यें से यह कहूंगा कि हमें शांति और स्थिरता बनाये रखनी चाहिये और जो भी स्थिति उपस्थित हो उसका शांति के साथ, बिना विचलित हुए और अनुशासनपूर्वक सामना करना चाहिये। साथ ही हमें उन वृतियादी सिद्धांतों और पाठों को, जो कि हमारे गुरु ने पढ़ाए हैं, स्मरण रखना चाहिये ।

# हम शांतिप्रिय लोग हैं

साधियों और दोस्तों, में आपसे हैदरावाद के विषय में कुछ कहना वाहता हूं। आपको मालूम ही है कि वहां पिछले पांच दिनों में तेजी के साथ क्या घटनाएँ घटी हैं। आप जानते हैं कि हैदरावाद में हमारी सरकार ने जो कार्यवाही की है, उससे उसका उद्देश पूरा हुआ है। रजाकारों को, जिन्होंने पिछले चन्द महीनों में इतनी शरारतें की हैं, गैर कानूनी करार दिया गया है, और उनके दल को तितर-वितर किया जा रहा है। अब हमारे सामने नई समस्याएं हैं और भारत तथा हैदराबाद के लोगों की भलाई का ध्यान रखते हुए हमें उनसे बृद्धिमानी के साथ निवटना होगा।

यह स्वाभाविक है कि लंबे विचार और परामधं तथा दुःखद निणंय के बाद हमने जो कार्यवाही की उसके शीध ही समाप्त होने पर हमें प्रसन्नता है। जैसा कि मैंने बार-बार कहा है, हम लोग शांतिप्रिय हैं, युद्ध से नफरत करते हैं, और किसी के साथ सशस्त्र युद्ध में पड़ने की अंत तक इच्छा नहीं करते। फिर भी, परि-स्थितियों ने, जिन्हें आप मली भांति जानते हैं, हमें हैदराबाद में यह कार्यवाही करने के लिये मजबूर किया। सौभाग्य से, यह कार्यवाही थोड़े वनत की थी और शांति के मार्ग पर फिर लीट आने पर हमें संतीय हुआ है।

जिस उत्तम ढंग से हमारी सशस्त्र सेना के अफसरों और जवानों ने सच्चें सैनिकों की भांति, कौशल से, शीधाता और धैयं से, और सभी मयांदाओं का पालन करते हुए, यह काम पूरा किया है, उस पर हमें प्रसन्नता है। पिछले छः दिनों में जिस बात से मुफे सब से अधिक प्रसन्नता हुई है वह यह है कि हमारी जनता ने, वह मुस्लिम हो या गैरमुस्लिम, संयम और अनुशासन की मांग को पूरा किया है और एकता की कसौटी पर वह खरी उतरी है। यह एक खास बात है और ऐसी है जोकि भविष्य के लिये शुभसूचक है कि इस विशाल देश में कहीं भी कोई साम्प्रदायिक घटना नहीं घटी। में इसके लिये बहुत छतज्ञ हूं। में हैदराबाद के लोगों को भी बधाई दूंगा, जिन्होंने कि परीक्षा के इन दिनों में शांति रक्खी है और शांति स्थापना में मदद दी है। बहुत से लोगों ने हमें आगाह किया था कि हम जोखिम और खतरे का सामना कर रहे हैं और साम्प्रदायिक दंने

हैंदराबाद के संबंध में नई दिल्ली से १८ सितम्बर, १९४८ को प्रसारित वार्ता।

हमारे देश को भुलसा देंगे। लेकिन हमारी जनता ने इन भविष्यवाणी के ठेकेंदारों को गलत सिद्ध कर दिया है, और यह दिखा दिया है कि संकट का सामना करते समय वह उसका साहस, मर्यादा और शांति से सामना कर सकती है।

इसे आगे के लिये एक उदाहरण और एक प्रण बनाना चाहिये। अब से साम्प्रदायिक वैमनस्य की कोई बात चीत या संकेत न होना चाहिये। हमें भूठे सिद्धांत और अनुदार प्रेरणाओं को, जिन्होंने इस वैमनस्य को जन्म दिया है, दफन कर देना चाहिये, और उस संयुक्त भारत का निर्माण करना चाहिये, जिसके लिये हमने बीते दिनों में परिश्रम किया है, और जिसमें कि हर भारतीय को बराबर अधिकार और अवसर मिलेंगे, वह चाहे जिस धर्म का हो।

हमें आज खुशी है, और ठीक ही है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिये कि एक बड़ा राष्ट्र और एक बड़ी जाति, चाहे वह मुसीबत में हो चाहे कामयाबी की दशा में, अपना संतुलन नहीं खो बैठती। हमने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया है और उन पर काबू पाया है। हमें इस सफलता का भी बिना मतवाला बने सामना करना चाहिये।

हमें अपने वास्तविक लाभों को इस अवसर पर स्थायी बनाना चाहिये- एकता मद्भावना और पारस्परिक सहनदीलता सम्बन्धी सभी लाभों को। में इस अवसर पर पाकिस्तान के लोगों से, जो कल तक हमारे देशवासी थे और अब भी हमा उतनेही निकट हैं, यह अनुरोध करूंगा कि अपना भय और संदेह त्याग कर हमारे साथ मिलकर शांति के कार्यों में लगें।

हैदराबाद के लोगों को, मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों ही को, में अपना अभिवादन भेजना चाहुंगा। यह हमारे लिये एक रंज की बात रही कि इस देश के निवासियों के बीच सशस्त्र संघर्ष का अवसर आया। प्रसन्नता की बात है, कि वह मौका बीत गया। हैदराबाद के शासक-गुट ने यह बुरा रास्ता पकड़ा था जिससे कि यह दुखद संघर्ष उपस्थित हुआ। मुभे प्रसन्नता है कि आला हजरत निजाम ने यह अनुभव किया कि उन्होंने गलत काम किया था, और वह बहकाये गये, और अब उन्होंने कदम पलटे हैं। इतनी देर बाद भी, ठीक कार्य करने के लिये, वह बधाई के पात्र हैं। अगर यही ठीक कार्य कुछ पहले हुआ होता तो हम बहुत कुछ मुसीबत और उलभनों से बच जाते।

लेकिन बीती हुई बात के संबंध में अब में कुछ नहीं कहना बाहता और में नहीं बाहता कि अब कोई आगे अपने मन में दुर्भावना की बनाये रहे। हमने स्पष्ट





हप से कह दिया है कि हैदराबाद का भविष्य उसकी जनता की इच्छा के अनु-सार निर्धारित होगा। हम इस घोषणा पर दृढ़ रहेंगे। वह भविष्य, मुफे विश्वास है, भारत से निकटतम संबंध का होगा। इतिहास, भूगोल और सांस्कृतिक परम्पराएं इस बात की साक्षी होती हैं।

अभी हमारे सैनिक कमाण्डर हैदराबाद का प्रबंध करेंगे , क्योंकि साधारण स्थिति स्थापित करने के लिये बहुत कुछ कार्य करना शेष है। हमने उन्हें निर्देश दे रक्खा है कि रियासत के लोगों के साधारण जीवन में, क्या शहर में क्या गांव में, जहां तक हो कम हस्तक्षेप किया जाय, और उसे पूर्ववत् बलाना चाहिये।

जैसे ही यह तात्कालिक कार्य पूरा होता है, दूसरे प्रबंध किये जायंगे, और फिर एक विधान परिषद् के चुनाय का प्रबंध होगा जो कि हैदराबाद के वैधानिक संगठन का निश्चय करेगी।

में फिर कहूँगा कि हम हैदराबाद को अपने से भिन्न या गैर नहीं समभते, जैसा कि पहले भी नहीं समभा है। उसके निवासी, बाहे हिन्दू हों बाहे मुसलमान, हमारे भाई-बन्द हैं और भारत की महान विरासत में हमारी तरह हिस्सेदार हैं। जय हिन्द! E SEUN PEUT CE ME SEL MET DE PER PER PENANTE PER PENANTE PER PENANTE P

मिल क्षेत्र प्रकार मात्रा । स्ट्रांस कार्य के स्ट्रांस कार्य के स्ट्रांस कार्य के स्ट्रांस कार्य के स्ट्रांस कार्य के

्वःति । विशेष्टे वृष्ट्यास्य विक्रम्यः वरः स्व । विक्रम् वर्षः विक्रम्यः वरः स्व । विक्रम्यः वर्षः वर्षः वर्षः विक्रम्यः । वर्षः । वरः । वरः

Fire .

शिचा



## विश्वविद्यालयों को बहुत कुछ सिखाना है

बहुत दिनों बाद में इलाहाबाद शहर में जो मेरा घर है और जिसके लिए में शायः अजनवी हो गया हैं, आया हैं। पिछले पन्द्रह महीनों में मैं नई दिल्ली में रहा हूँ, जो कि पुराने दिल्ली शहर से लगी हुई है। यह दो नगर हम पर नया प्रकट करते हैं, हमारे मन में कैसे चित्र और विचार उत्पन्न करते हैं ? जब में उनके निषय में सोचता हैं, तब भारत के इतिहास की लम्बी अदृश्य परम्परा मेरे सामने फैल जाती है; यह राजाओं और बादशाहों का सिलसिला उतना नहीं होता जितना कि राष्ट्र के आन्तरिक जीवन, विविध क्षेत्रों में उसकी सांस्कृतिक कृतियों, उसके आत्मिक प्रयासों और विचार तथा कार्य के क्षेत्र में उसकी यात्रा के विषय में होता है। एक राष्ट्र का जीवन, विशेषकर भारत जैसे राष्ट्र का जीवन मुख्यतया गांवों में बीतता है। फिर भी यह शहर ही हैं जो कि युग की सर्वोच्च सांस्कृतिक सिद्धि का, जैसा कि वह कभी-कभी मनुष्य जीवन के नागवार पहलुओं का भी, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए ये शहर मर्फे भारत के सांस्कृतिक विकास की, उस भीतरी सक्ति और संतुलन की, जो कि युगों की सम्यता और संस्कृति के परिणाम है, याद दिलाते हैं। हमें भारत में अपने इस उत्तराधिकार का बड़ा गर्व रहा है, और यह ठीके ही है। लेकिन फिर भी आज हम कहां खडे हैं?

यह अच्छा ही है कि हम अपने-आपसे यह प्रश्न इलाहाबाद के इस प्राचीन नगर में और इस विद्यापीट में करते हैं। विश्वविद्यालयों को आधुनिक संसार में बहुत कुछ सिखाना है और उनके कार्य का क्षेत्र बराबर बढ़ता जाता है। में स्वयं विज्ञान का भक्त हूँ, और में विश्वास करता हूँ कि संसार की रक्षा हुई तो अन्ततः विज्ञान के तरीकों और उसके मार्ग से ही होगी। लेकिन विद्या के जिस भी मार्ग हम अनुसरण करें, और वह हमें बाहे जितना उपयोगी जान पड़े, फिर भी यदि एक विशेष आधार और बुनियाद के बिना विद्या का भवन निर्माण किया जाय तो वह सिसकते हुए बालू पर बना हुआ होगा। विश्वविद्यालयों का यह काम है कि इस मूल आधार और बुनियाद को, और विचार और कार्य के उस मापदंड को समभ्दें और उनपर जोर दें। विशेष-कर आज बहुत तेजी से बदलते हुए इस जमाने में, जब कि पुराने मूल्य हम से छूट

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विशेष कन्योकेशन पर १३ दिसम्बर, १९४७ को दिया गया भाषण ।

नए हैं और हमने नयं मूल्यों को अपना िखा है, यह जरूरी हो गया है। हमें स्वर्तन्ता मिली, वह स्वतंत्रता जिसे हम बहुत समय से खोज रहे थे, और यह हमें कम-से-कम हिंसा द्वारा मिली। लेकिन उसके तुरन्त बाद ही हमें खून और आंसू के समुद्र को पार करना पड़ा। खून और आंसू से भी बुरी, उसके साथ आने वाली लज्जाजनक बातें थीं। उस समय हमारे मूल्य और आदर्श, हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी मानवता और अध्यारम और वह सब कुछ जिसका कि बीते युग में भारत प्रतीक रहा है, कहीं थे विकासक इस मूमि पर अन्यकार उत्तर आया और लोगों पर पागल्यन छा गया। भय और घूणा ने हमारे मनों को अन्धा कर दिया और वे सारे संयम, जो हमें सम्यता सिखाती है, वह गए। दहशत पर दहशत टूटी और मनुष्यों की निदंय वर्वरता पर हम अचानक सलाटे में आ गए। जान पड़ा कि सभी प्रकाश बुम गए हैं; सब नहीं, क्योंकि कुछ अब भी इस गर्जते हुए तूक्तान में टिमटिमाते रहे। हमने मरों और मरते हुओं के लिए रंज किया, और उन लोगों के लिए जिनकी तकलीफ मौत से बढ़ कर थी। इससे भी ज्यादा, हमने भारत माता के लिए रंज किया जो सबकी मीं है, और जिसकी आजादी के लिए हमने इतने वर्षों से परिश्रम किया है।

जान पड़ा कि प्रकाश बुक गए हैं। लेकिन एक ज्योतिमंय शिक्षा जलती रहीं और अपना प्रकाश फैले हुए अन्यकार पर डालती रहीं। और उस विशुद्ध शिक्षा को देख कर हम में शक्ति और आशा लौटी और हमने अनुभव किया कि जो भी क्षणिक दुषंटना हमारे लोगों पर आ पड़े, भारत की आतमा, शक्तिशाली और अकलुष है, वर्तमान कोलाहल से ऊपर उठी हुई है, और प्रतिदिन की तुच्छ आकस्मिक बातों की बिन्ता नहीं करती। आप लोगों में से कितने इस बात का अनुभव करते हैं कि इन महीनों में भारत के लिए महात्मा गान्धी की उपस्थिति का क्या महत्व रहा है ? हम सभी भारत के प्रति और स्वतंत्रता के लिए पिछली आधी सदी या उससे अधिक समय की उनकी महान सेवाओं को जानते हैं। लेकिन कोई भी सेवा उतनी महान नहीं हो सकती, जितनी कि उन्होंने पिछले चार महीनों में की हैं, जब कि एक मिटती पिथलती दुनिया के बीच वह उद्देश्य की चट्टान और सत्य के प्रकाश स्तम्भ की मौति बने रहे हैं और उनका दृढ़ मन्द स्वर जनता के कोलाहल से ऊपर उठकर, उचित पुरुषार्थ का मार्ग दिखाता रहा है।

और इस उज्बल शिला के कारण हम भारत और उसके लोगों में अपना विश्वास नहीं लो सके। फिर भी जो अन्धकार छाया हुआ था, वह स्वयं एक आशंका की बात थी। जब कि स्वतंत्रता का सूर्य उदित हो गया हो, तब हम अन्धकार की स्थिति में क्यों लौटें? हम सब के लिए और विशेष कर उन नवयुवकों और नवयुवितयों के लिए जो कि विश्वविद्यालयों में पढ़ रहीं हैं, यह आवश्यक है कि ठहर कर इन बुनियादी बातों पर एक क्षण के लिए विचार करें, क्योंकि भारत के भविष्य का निर्माण वर्तमानकाल



नागपुर विद्वविद्यालय में १ जनवरी. १९५० को दीक्षान्त समारोह के अवसर पर भाषण देते हुए

में हो रहा है, और मिवष्य वंसा ही होगा जैसा कि उसे करोड़ों नवपुवक और नवपुवितयों बनाना चाहेंगी। आज बातावरण में संकीणता, असिहण्णुता और अवेतनता है, साथ ही सजगता को कमी है, जिससे में जरा भयभीत होता हूँ। हम अभी एक विश्वव्यापी महायुद्ध से गुजरे हैं। वह युद्ध शान्ति और स्वतंत्रता नहीं लाया, फिर भी उसते हमें बहुत से सबक सीखने चाहिए। इस युद्ध के हारा फ़ासिस्ट और नात्सी कहलाने वाले मतों का पतन हुआ, ये दोनों ही मत संकीण और उद्धत थे, और धृणा तथा हिसा पर आधारित थे। मैने उन देशों में, जहां ये उत्पन्न हुए और अन्यव भी इनक। विकास देखा। उनके कारण वहां के लोगों को कुछ काल के लिए प्रतिष्ठा मिली, लेकिन उन्होंने आत्मा का हनन किया, और उन्होंने सभी मूल्यों और विचार तथा आचरण के मायदंशों को नष्ट कर दिया। अन्त में उन्होंने उन राष्ट्रों का ही सत्थानाश कर दिया जिन्हों कि उन्होंने उठाना चाहा था।

में उसी से मिलती-जुलती कुछ चीज आज भारत में पनपते देखता हूँ। यह कभी राष्ट्र-बाद के नाम पर, कभी धर्म और संस्कृति के नाम पर अपने की प्रकट करती है, लेकिन यह असल में राष्ट्रवाद, सच्ची नैतिकता और सच्ची संस्कृति की विरोधी है। यदि इसमें कोई संदेह था, तो पिछले कुछ महीनों ने हमें वास्तविक चित्र दिखा दिया है। कुछ सालों से हमें बृणा, हिंसा और जनता के एक वर्ग की संकीण साम्प्रदायिकता की नीति का विरोध करना पड़ा है। अब वह वर्ग भारत के कुछ भागों को अलग करके एक राज्य बनाने में सफल हुआ है। मुस्लिम साम्प्रदायिकता, भारतीय स्वतंत्रता के लिए इतनी बाधा और खतरा रही है, अब वह अपने को एक राष्ट्र कहती है। यह खास भारत में आज एक जीवित शक्ति नहीं रह गयी, बयोंकि यह अब दूसरे हिस्सों में केन्द्रित है। लेकिन इसका परिणाम समाज के और वर्गों के लोगों को गिरानेवाला हुआ है, जो उसकी नकल करना चाहते हैं विलक उससे आगे वड़ जाना चाहते हैं। हमें भारत में अब इस प्रतिकिया का मुकाबला करना है, बयोकि साम्प्रदायिक राष्ट्र के पक्ष में स्वर उठाया जा रहा है, शब्द जो भी व्यवहार में लाए जाते हों। और न केवल एक साम्प्रदायिक सध्द्र की मांग की जाती है, बल्कि राजनैतिक और सांस्कृतिक कार्यों के प्रत्येक क्षेत्र में वही संकीण और वही गला घोटने वाली मांग की जा रही है।

हम छोट कर भारत के छम्बे इतिहास को देखें तो हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जब कभी संसार को स्पष्ट और भयहीन नेत्रों से देखा और अपने मन की खिड़-कियों को आदान-प्रदान के छिए खुछी रक्खा, तब उन्होंने अद्भृत उन्नित की। और बाद के कालों में, जब वह अपने दृष्टिकोण में संकीण बने, और बाहरी प्रभावों से भिभके, भारत की राजनंतिक और सांस्कृतिक अधीगति हुई। हमारा उत्तर धिक र कितना गीरवज्ञाली है, यद्यपि हमने उसका अकसर दुष्पयोग किया

है। सभी विषदाओं और मुसीबतों के बावजूद भारत एक जीवित राष्ट्र रहा है और है। निर्माणकारी और रचनात्मक उद्योगों के क्षेत्र में यह जीवनी-शक्ति एशियायी संसार के अनेक हिस्सों में और अन्यत्र फैली, और उसकी शानदार विजय हुई। यह विजय तलबार की विजय उतनी नहीं थी जितनी कि मन और हुदय की थी, जो आरोग्य प्रदान करती हैं और जो उस समय भी कायम रहती है जब कि तलबार के धनी लोग और उनके कारनामे भुला दिए जाते हैं। लेकिन यही जीवनी-शक्ति, अगर उसका उचित और रचनात्मक निर्देशन नहीं होता तो पलट कर हमारा विनाश कर सकती है, और हमें नीचे गिहा सकती है।

अपने जीवन के स्वल्प काल में भी हमने इन दो शक्तियों को भारत में और सारे संसार में अपना काम करते देखा है—िनर्माण करने वाले और रचनात्मक उद्योग की शक्तियों को श्रीर विनाश की शक्तियों को । इन में से अन्त में किसकी विजय होगी? और हम किसके पक्ष में खड़े हैं? यह हम में से सब के लिए, और विशेषकर उनके लिए, जिनमें से राष्ट्र के नेता उत्पन्न होंगे, और जिन पर भविष्य का भार पड़ेगा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम अनिश्चित रहकर इस प्रश्न का सामना करने से हरिगज इंकार नहीं कर सकते। जब स्पष्ट विचार और प्रभाव उत्पन्न करने वाले कार्य की आवश्यकता हो उस समय हम अपने मन को घृणा और उद्देग से उन्मत्त नहीं होने दे सकते।

किस प्रकार के भारत और किस प्रकार के संसार के लिए हम उद्योग कर रहे हैं? क्या घृणा और हिसा और भय और साम्प्रदायिकता और संकीण प्रान्तीयता हमार भविष्य का निर्माण करेंगी? कदापि नहीं, यदि हममें और हमारे कथनों में कुछ भी सचाई है। यहाँ, इस इलाहाबाद नगर में, जो मुफे केवल अपने निकट सम्पकों के कारण ही नहीं, बिल्क भारत के इतिहास में अपना महत्त्व रखने के कारण भी प्रिय रहा है, भेरा बचपन और मेरी युवावस्था, भारत के भविष्य के स्वप्न देखने और उसकी कल्पना करने में बीती है। क्या उन स्वप्नों में कुछ वास्त-विक तत्त्व भी रहा है, या वह केवल एक ज्वर-प्रस्त मस्तिष्क के कल्पनाचित्र मात्र रहे हैं? उन स्वप्नों का कुछ थोड़ा हिस्सा सत्य उतरा है, लेकिन जिस रूप में मेने कल्पना की थी उस रूप में नहीं, और अभी बहुत अधिक का सत्य होना शेष रह जाता है। जो कुछ हासिल हुआ है उस पर विजय का अनुभव तो क्या हो—हमारे आगे एक सूनापन है और हमारे चारों ओर जो कुछ है, वह वेदनामय है, और हमें करोड़ों नेत्रों के आंसू पोंछने हैं।

एक विश्वविद्यालय का वस्तित्व मानवता, सिहण्णुता, वृद्धि, प्रगति, विचारों के साहसपूर्ण अभियान और सत्य की स्रोज के लिए होता है। उसका अस्तित्व इसलिए है कि मानव जाति और भी ऊंचे उद्देशों की सिद्धि के लिए आगे बढ़े। यदि विश्व-विद्यालय अपने कर्तव्य का ठीक-ठीक पालन करें, तो राष्ट्र और जनता का कल्याण होता है। लेकिन यदि विद्या का मन्दिर ही संकीण कट्टरता और क्षुद्र उद्देश्यों का घर बन जाता है, तो राष्ट्र कैसे उन्नति करेगा और जनता कैसे ऊँचे उठेगी?

इसलिये हमारे विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं और उनके संचालकों पर एक महान उत्तरदायित्व है। उन्हें अपनी दीपिशस्ता की जलाये रहना चाहिये और सही मार्ग से विचलित न होना चाहिये, चाहे आवेग जनता को आंदोलित कर रहा हो और उनमें से बहुतों को—जिनका कर्तव्य दूसरों के लिये मिसालें पेश करना है—अंधा बना रहा हो। हम टेढ़ेपन से या इस आशा से कि इसका अच्छा नतीजा निकल सकता है, बुराई के साथ खेल करते हुए, अपने उद्देश्य पर न पहुंचेंगे। सही उद्देश्य की गलत तरीकों से कभी पूरी सिद्धि नहीं होती।

हमें अपने राष्ट्रीय ध्येय के संबंध में स्पष्ट हो जाना चाहिये। हमारा ध्येय एक शक्तिशाली, स्वतंत्र और जन-सत्तात्मक भारत के निर्माण का है, जहां प्रत्येक नागरिक को बराबर का स्थान प्राप्त हो, और विकास और सेवा के पूरे अवसर हो, जहां आजकल प्रचलित धन और हैसियत की विषमताएं न रह गई हों, जहां हमारी मामिक प्रेरणाएं रचनात्मक और सहकारितापूर्ण उद्योग की तरफ केंद्रित हों। ऐसे भारत में साम्प्रदायिकता, पार्थक्य, अलहदगी, अस्पृश्यता, कट्टरता और मनुष्य द्वारा मनुष्य से अनुचित लाभ उठाने के लिये कोई स्थान नहीं है, और यद्यपि धर्म के लिये स्वतंत्रता है फिर भी उसे राष्ट्र के जीवन के राजनैतिक और आधिक पहलुओं से हस्तकेप न करने दिया जायगा। यदि ऐसा है तो जहां तक हमार राजनैतिक जीवन का संबंध है,—यह सब हिन्दू और मुसलमान और ईसाई और सिख के टंटे दूर होने चाहिये और हमें एक संयुक्त लेकिन मिला-जुला राष्ट्र बनाना चाहिये जहां ब्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय दोनों प्रकार की स्वतंत्रताएं सुरक्षित हों।

हम लोग कठिन परीक्षाओं से गुजरे हैं। हम उन्हें पार कर सके हैं, लेकिन इसका भीषण मूल्य चुकाना पड़ा है और पीड़ित मस्तिष्कों और अवरुद्ध आस्माओं के रूप में बहुत समय तक इसके परिणाम हमारा पीछा करेंगे। हमारी परीक्षाएं समाप्त नहीं हुई । आइये हम अपने को इनके लिये स्वतंत्र और संयमी पुरुषों और स्वियों की भांति, हृदय और उद्देश्य की दृढ़ता के साथ तैयार करें, जिसमें कि हम सही मागे से न डिगें और न अपने आदर्शों और उद्देश्यों को भूलें। हमें घावों को भरने का काम आरंभ करना है और हमें निर्माण और रचना ही करनी है। भारत के विक्षत चारीर और आत्मा हमारा आवाहन कर रहे हैं कि हम अपने को इस महान कार्य के लिये समिपत करें। हम इस कार्य और भारत के योग्य सिद्ध हों, यह मेरी कामना है।

ed men a men a go and and and and m says the hand with a factor of the says of the says

The main the main and the main

Berg State of the said of the

## शित्वा मानव-मन की मुक्ति के लिये हैं

में जलीगढ़ और इस विश्वविद्यालय में बहुत अरसे के बाद फिर आया हूँ। हम लोगों के बीच न केवल समय का अंतर रहा है, बिक्क भाव और दृष्टिकोण का भी। में नहीं जानता कि आज आप और वस्तुत: हममें से बहुत से लोग कहां खड़े हैं, क्योंकि हम लोग विक्षोभों और हृदयविदारक अवस्थाओं से गुजरे हैं, जिन्होंने निःसंदेह हममें से बहुतों में शंकाएँ उत्पन्न की हैं और हमारा मनोभंग हुआ है। वर्तमान अनिश्चिताओं से पूर्ण है, भविष्य तो और भी ढेंका हुआ है और उसको भेद कर देख सकना कठिन है। फिर भी हमें वर्तमान का सामना करना है और भविष्य के निर्माण का उद्योग करना है। हमें हममें से हर एक को यह देखना है कि हम कहां खड़े हैं और किस पक्ष को लेकर खड़े हैं। अगर भविष्य में विश्वास के रूप में एक दृढ़ लंगर हमारे पास नहीं तो वर्तमान में हम भटक जायेंगे, और स्वयं जीवन के सम्मुख कोई प्रयत्न करने योग्य ध्येय न रह जायगा।

मैंने आपके वाइस वांसलर का आमंत्रण वड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया है, क्योंकि मैं आप सबसे मिलना वाहता था और आपके मन की थोड़ी-बहुत बाह लेना वाहता था, और आपको अपने मन की एक ऋलक देना वाहता था। हमें एक दूसरे को समक्षता है, और अगर हम हर एक बात के बारे में सहमत नहीं ही सकते तो कम-से-कम हमें अलग-अलग रायें रखने के विषय में सहमत होना हैं और यह जानना है कि हम किन बातों में सहमत है और किन बातों में हमारा मतमेद है।

भारत के हर एक संवेदनशील आदमी के लिये पिछले छः मास दुःख और वेदना के रहे हैं, और जो इन सब से बुरी बात है—निराशा के रहे हैं। जो लोग अवस्था में बड़े और अनुभवी हैं, उनके लिये यह स्थिति काफी बुरी रही हैं, लेकिन मुभे कभी कभी कृतहल हुआ है उन नवयुवकों पर, जिन्होंने अपने जीवन की देहली पर ही बोर संकट और दुर्घटना का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, इन सब का क्या असर हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि वे इसे पार कर ले जायेंगे, क्योंकि युवा-

अलीगढ़ (उ० प्र०) में मुस्लिम युनिवसिटी के वार्षिक समावर्तन के अवसर पर २४ जनवरी, १९४९ को दिया गया भाषण।

बस्बा लचीली होती है; लेकिन यह भी हो सकता है कि वे अपने जीवनों के अंतिम दिनों तक इसका निशान लिये रहें। हममें सही विचार और काम करने की काफी बुद्धि और शक्ति हो तो शायद अब भी हम उस निशान को मिटाने में सफल हो जायें।

जहाँ तक मेरी बात है, में कहना चाहता हूँ कि वावजूद सब वातों के मुक्तें भारत के भविष्य में दृढ़ विश्वास है। वास्तव में अगर मुक्तमें यह न होता, तो मेरे लिये कारगर ढंग से काम करना असंभव हो जाता। यद्यपि हाल की घटनाओं ने मेरे बहुत से पुराने स्वप्न चूर कर दिये हैं, फिर भी बुनियादी ध्येय बना हुआ है और उसे बदलने का में कोई कारण नहीं देखता। वह ध्येय ऊँचे आदर्शी और उन्नत प्रयत्नों वाले एक स्वतंत्र भारत का निर्माण करना है जहाँ कि अनेक और विविध प्रकार की विचार और संस्कृति की घाराएं आपस में मिलकर उसके निवासियों की उन्नति और उत्कर्ष की एक बड़ी नदी तैयार करें।

मुक्ते भारत पर गर्व है, न केवल उसकी प्राचीन शानदार विरासत के कारण बिल्क इस कारण भी कि उसमें, अपने मन और आत्मा के द्वारों और खिड़िकयों की दूर देशों से आने वाली ताजी और शक्तिदायिनी हवाओं के प्रति खुला रखने की आदचयंजनक सामध्यं है। भारत की शक्ति दोहरी रही है: एक तो उसकी अपनी आंतरिक संस्कृति है जो कि युगों में पुष्पित हुई है, दूसरे, और सोतों से शिक्षा प्राप्त करके उसे अपना बनाने की सामध्यं है। उसकी अपनी धारा इतनी प्रवल है कि वह अन्य धाराओं में डूब नहीं सकती, और उसमें इतनी बुद्धिमता है कि वह अपने को उनसे अलग नहीं होने देती, इसलिये भारत के सच्चे इतिहास में निरंतर समन्वय दिखाई देता है, और जो अनेक राजनैतिक परिवर्तन हुए हैं, उन्होंने इस विभिन्न परन्तु मूलतः संयुक्त संस्कृति के विकास पर विशेष असर नहीं डाला है।

मैंने कहा है कि मुझे भारत की विरासत पर गर्व है, और अपने पूर्वजों पर जिन्होंने भारत को बौदिक और सांस्कृतिक प्रधानता दिलाई। आप इस विषय में क्या अनुभव करते हैं कि आप भी इसमें सामीदार हैं और इसके उत्तराधिकारी हैं और आपको भी इसी चीज का गर्व है जो समान रूप से आपकी और हमारी है। या आप अपने को गैर अनुभव करते हैं, और इसे बिना समझे और बिना उस पुलक का अनुभव किये हुए, जो उस अनुभव से उत्पन्न होती है कि हम एक महान खजाने के ट्रस्टी और उत्तराधिकारी हैं, उससे गुजर जाते हैं? में यह प्रश्न इसलिये पूछता हूँ कि हाल के वर्षों में बहुत-सी शक्तियाँ काम करती रही हैं, जिन्होंने लोगों के मन को अनुचित मागों में

खींचा है और इतिहास के कम को उलटने का प्रयत्न किया है। आप मुसलमान हैं और में एक हिन्दू हूं। हम भिन्न भिन्न धर्मों का अनुसरण करें हां तक कि किसी धर्म का अनुसरण न करें, लेकिन इससे उस सांस्कृतिक विरासत में, जो आपकी भी है और मेरी भी, कोई अन्तर नहीं आता। अतीत हमें एक साथ पकड़े हुए है: फिर वर्तमान या भविष्य हमारे मन को क्यों विलग करे?

राजनैतिक परिवर्तन कुछ नतीजे उत्पन्न करते हैं, लेकिन मुख्य परिवर्तन तो वे हैं जो राष्ट्र की आत्मा और दृष्टिकोण में होते हैं। जिस बात ने मुफ्ते इन पिछले महीनों और वर्षों में बहुत चिन्तित किया है, वह राजनैतिक परिवर्तन नहीं हैं, बिल्क कमशः आत्मा में होने वाले उस परिवर्तन की अनुभूति है, जिसने कि हमारे बीच बहुत वड़ी रकावटें सड़ी कर दी हैं। भारत की आत्मा को वदलने का प्रयत्न एक ऐतिहासिक कम को, जिससे हम युगों से गुजर रहे थे, उलटना है, और चूंकि हमने इतिहास की घारा को पलटने की कोशिश की, इसलिये हम पर आफतों का पहाड़ दूरा। हम सहज में भूगोल या उन घक्तिशाली प्रवृत्तियों से, जो इतिहास का निर्माण करती हैं, सिलवाड़ नहीं कर सकते। और यदि हम घृणा और हिंसा को अपने कायों का आधार बनाते हैं, तो यह उससे भी कहीं दूरी बात है।

में समभता है पाकिस्तान का जन्म कुछ अस्वाभाविक ढंग से हुआ है। फिर भी वह बहुत से छोगों की प्रेरणा का प्रतिनिधित्व करता है। मेरा विश्वास है कि विकास का यह एक उलटा कम है, लेकिन हमने इसे ईमानदारी से स्वीकार किया है। में चाहता हूँ कि आप हमारे वर्तमान विचारों को साफ-साफ समभ लें। हम पर यह आरोप लगाया गया है कि हम पाकिस्तान को क्चलना और उसका गला घोंटना चाहते हैं, और उसे भारत से मिलने के लिये मजबूर करना चाहते हैं। यह आरोप, दूसरे अनेक आरोपों की तरह भय और हमारे रुख की नितान्त नासमभी पर आधारित है। मेरा विश्वास है कि विभिन्न का णों से यह अनिवार्य है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आवें, नहीं तो उनमें आपस में संवयं उत्पन्न होगा। कोई मध्यम मार्ग नहीं है, इसलिये कि हम एक दूसरे को बहुत समय से जानने के कारण एक दूसरे के प्रति उदासीन पड़ोसी की तरह नहीं रह सकते। वास्तव में मुक्ते विश्वास तो यह है कि संसार के वर्तमान प्रसंग में मारत के और बहुत से पड़ोसी देशों से निकट संपर्क बढ़ेंगे। लेकिन इन सब का यह अर्थ नहीं कि पाकिस्तान को मजबूर करने या उसका गला घोंटने का कोई विचार है। अगर हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते होते, तो हम विभाजन को स्वीकार ही नयों करते ? उस समय इसका रोकना ज्यादा आसान या, वनिस्वत अब के, जब कि इतना सब कुछ हो चुका है। इतिहास में लौटने का सवाल नहीं होता। वास्तव में यह भारत की मलाई की ही बात होगी कि पाकिस्तान एक सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र वने, और हम उससे नजदीकी दोस्ती बढ़ा सकें। यदि आज किसी प्रकार भारत और पाकिस्तान के पुनिमलन का प्रस्ताव मुक्त से किया जाय तो में स्पष्ट का जों से इसे अस्वीकार कर दूंगा। में पाकिस्तान की महान समस्याओं का बोक्त नहीं उठाना चाहता। हमारो अपनी ही समस्याएं क्या कम है? निकट का कोई भी संपर्क, साधारण कम में और मित्रता की भावना द्वारा ही उत्पन्न हो सकता है, जिससे कि पाकिस्तान एक राज्य के रूप में समान्त नहीं होता वित्क बराबरी का साफीदार बनाकर ऐसे विशाल संघ का, जिसमें और देश भी सिम्मलित हों, एक अंग बनता है।

मेने पाकिस्तान के विषय में इसलिये कहा है कि यह विषय आप लोगों के मन में होगा और आप उसके प्रति हमारा रुख जानना चाहेंगे। आपके मन इस समय कदा-चित अनिश्चित अवस्था में हों, और अाप शायद यह न जानते होंगे कि किथर देंसें और क्या करें। हममें से हर एक को कुछ विचारों के प्रति बनियादी निष्ठा के विषय में स्वष्ट होना चाहिये। क्या हमारा विश्वास एक ऐसे राष्ट्रीय शासन में है, जिसके अन्तर्गत सभी धर्म और सभी प्रकार के मत हों और जो मूल में एक असाम्प्रदायिक राष्ट्र हो, या हमारा विश्वास एक धार्मिक या धर्म-सत्तात्मक राष्ट्र में है जो कि दूसरे धर्म रालों को बिरादरी से बाहर समभता है? यह कुछ बेतुका-सा सवाल है, बयोंकि थामिक या धर्म-सत्तामक राष्ट्र का विचार संसार ने सदियों पहले त्याग दिया था, और आधुनिक मनुष्य के मस्तिष्क में उसके लिये कोई जगह नहीं। फिर भी, भारत में आज यह प्रश्न करना पड़ता है, क्योंकि हममें में बहुतों ने कृद कर एक पुराने य ग में पहुँच जाने की कोशिश की हैं। हमारे व्यक्तिगत उत्तर जो भी हों, हमें संदेह नहीं कि उन विचारों पर लौटना जिन्हें कि द्निया पीछे छोड़ चुकी है, और जो आधुनिक विचारों से कोई भी मेल नहीं रखते, संभव नहीं। जहां तक भारत का संबंध है में कुछ निक्ष्य के साथ कह सकता हूँ। हम उस असाम्प्रदायिक और राष्ट्रीय लीक पर चलेंगे जो अन्तरौंद्रीयता अभिमुखी महान प्रवृतियों के अनुकृत पड़ती है। इस समय विवारों में जो भी उरुभःव हों, भविष्य में भारत अतीत की तरह एंसा देश होगा जिसमें कि बहुत से रुमान रूप से प्रतिष्टित धर्मों का अस्तित्व हो, लेकिन जिसका राष्ट्रीय दृष्टिकोण एक हो, और में आशा करता हूँ कि यह राष्ट्रीयता संकीणं प्रकार की न होगी, जो कि अपने ही आवरण के भीतर रहना चाहती है, बल्कि एक सिहण्णु और रचनात्मक राष्ट्रीयता होगी, जो अपनी और अपनी जनता की प्रतिमा में विश्वास रखते हुए एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना में पूरा भाग लेगी। हमारा एकमात्र अंतिम उद्देश्य जो हो सकता है वह 'एक संसार' का है। यह आज एक दूर की बात मालूम पड़ती है, जब कि दलों में विरोध चल रहे हैं, और तीसरे लोक व्यापी युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, और उसके नारे बुलंद हो रहे हैं; फिर भी, इन नारों के बावजूद, यही उद्देश्य है, जिसे कि हम अपने सामने रस सकते हैं, क्योंकि मंसार व्यापी सहयोग न हुआ तो संसार व्यापी तवाही होकर रहेगी।

हमें ऐसा उदार दृष्टिकोण बनान। चाहिये और दूसरों की संकीणंताओं में प्रभावित होकर अपने भावों तथा दृष्टिकोण में संकीणंता नहीं लानी चाहिये। जिसे साम्प्रदायिकता कहते हैं, उसे हम इस देश में काफी देख चुके, और हमने उसके कड़ए और जहरीले फल को भी चला। समय आ गया है कि हम उसका अंत करें। जहाँ तक मेरा संबंध है में इस साम्प्रदायिक भावना को कहीं भी प्रवेश पाने नहीं देखना चाहता, और शिक्षा संस्थाओं में तो हरिगज नहीं। शिक्षा का उद्देश मनुष्य के मन को मुक्त करना है न कि उसे बांधे हुए चौखटों में बन्द करना है। में इस विश्वविद्यालय को मुस्लिम युनिविस्टी के नाम से पुकारा जाना पसन्द नहीं करता, उसी तरह जिस तरह कि में बनारस युनिविस्टी का हिन्दू युनिविस्टी कहलाना नहीं पसन्द करता। इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई विश्वविद्यालय विश्वष्ट सांस्कृतिक विषयों और अध्ययनों का प्रवंध न करे। मैं समभता हूं कि यह उचित है कि यह विश्वविद्यालय इस्लामी विचार-धारा तथा संस्कृति के कुछ पहलुओं के अध्ययन पर खास और दे।

में चाहता हूँ कि आप इन समस्याओं पर विच.र करें और स्वतंत्र निर्णय पर पहुँचें। इन निष्कर्षों को आप पर हटाल लादा नहीं जा सकता, यह दूसरी बात है कि कुछ हद तक इनके संबंध में घटनाओं की ऐसी प्रेरणा हो कि उसकी उपेक्षा न हो सके। यह न समिन्नये कि आप यहां परदेसी के रूप में हैं, क्योंकि आप भारत के उसी प्रकार रक्त और मांस है जिस तरह कि और लोग हैं, और भारत को जो भी पेश करना है, उसमें भाग लेने का आपको पूरा हक है। लेकिन जो हकदार बनना चाहते हैं, उन्हें जिम्मेदारियों में भी हाथ बँटाना चाहिये। वास्तव में यदि कर्तव्य और जिम्मेदारियों स्वीकार कर ली जाय तो अधिकार तो उन्हीं से पैदा होते हैं। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिकों की भाति इस महान देश के निर्माण में और दूसरों की भाति, जो भी जीत या हार हमारे सामने आवे, उसमें भाग लेने के लिये में आपको आमंत्रित करता हूँ। वर्तमान काल के दुःस और उसकी विपत्तियां दूर होंगी। भविष्य ही विचारणीय है, विशेषकर नवयुवकों के लिये, और वह भविष्य आपका आवाहन कर रहा है। इस पुकार का आप क्या उत्तर देंगे?

## काम का समय

तत्रभवान्, श्री प्रधान मंत्री, कुलपित जी, विश्वविद्यालय के सदस्यों और मित्री, आज आपने बहुत से ओजस्वी भाषण सुने, और आपने बहुत से सम्मानित स्मिक्तियों को देखा, और में नहीं जानता कि एक और भाषण सुनने पर विवस होना आप पर बोक्स होगा या और कुछ। मुक्तें बताया गया कि कल आपने डा॰ राधाकृष्णन का एक अत्यन्त वाग्मितापूर्ण भाषण सुना। दुर्भाग्य से में मौजूद न था। और शायद बहुत से भाषणों का और बहुत सी भली सलाह का दिया जाना देनेवाले अथवा सुननेवाले के लिये बहुत अच्छा न हो। फिर भी, मुक्ते एक कार्य-विशेष और कर्तव्य को निभाना है और में अनुमान करता हूं कि आपका काम और कर्तव्य इस समय जो में कहुँ उसे सुनना है।

मुक्ते आपको याने इस विश्वविद्यालय की, उस सम्मान के लिये धन्यवाद देना है जो आपने मुक्ते दिया है। सच तो यह है कि अपने देशवासियों से मुक्ते इतना सम्मान और श्रेम मिला है कि उसमें थोड़ी सी वृद्धि होने से विशेष अन्तर नहीं ञाता। आपने मुभे इतना प्रेम प्रदान किया है कि मुभे संदेह है कि किसी दूसरे को कभी ऐसा सीभाग्य मिला हो। और जहाँ इस बात ने स्वभावतः मेरे हृदय में उत्साह उत्पन्न किया है और मुभ पर बहुत असर डाला है, इसने मुभ उलभन में भी बाला है, और कभी कभी कुछ भयभीत किया है। इसलिये यद्यपि लखनऊ युनिवसिटी द्वारा 'डाक्टर' की पदवी का दान-यदि में ऐसा कह सक - मुक्त में कोई विशेष अन्तर नहीं ले आता, फिर भी लखनऊ से, इस विश्वविद्यालय से और मेरे प्रिय मित्र और साथी, श्री कुलपति से निमंत्रण पाना मेरे लिये विशेष प्रिय रहा है, और मैंने इसका आदर किया और मेरे दिल में गर्मी आई, और मैंने यहाँ आना चाहा, और में यहाँ आया। क्योंकि और और जगहों में और कामों में चाहे में जितना फँसा होऊँ, में उन दिनों को-शायद मेरे सब से कियाशील दिनों की-नहीं भूल सका हूं, जो मेने लखनऊ या इलाहाबाद के आस पास या इस प्रांत के और हिस्सों में बिताये हैं। मेरे काम के, सरगिमयों के, और मजबूरी की बेकारी के बहुत से दिन लखनऊ और इलाहाबाद में बीते हैं। इसलिये नई दिल्ली में रहते हुए उन पुरानी जगहों में, जिनका बीते दिनों से संबंध है, पहुँचने की घर पहुँचने जैसी आतुरता होती है। और में यहाँ कभी-कभी, बहुत कम आता हूँ और पुरानी सूरतें

ल्खनक विश्वविद्यालय के विशेष (रजत जयन्ती) दीक्षांत समारोह पर लखनक में, २८ जनवरी, १९४९ को दिया गया अभिभाषण। देखता हूँ और फिर मुभे उन पुराने दिनों की याद आती है। और में देखता हूँ कि उन पुरानी सुरतों में कुछ तब्दीलियां आ गई हैं, और तब मुभे खयाल आता है कि मुभमें भी बहुत तब्दीली आई है, इसलिये यहाँ मित्रों के बीच आने में मुभे प्रसन्नता है, और में आपको, न केवल इस अतिरिक्त सम्मान के लिये जो आपने मुभे दिया है, बन्यबाद देता हूँ बिल्क इतने बीते हुए वधाँ में जो सब सम्मान और प्रेम मुभे आपने प्रदान किया है उसके लिये बन्यवाद देता हूँ।

में सोचता रहा हूँ कि मैं आप से किस विषय पर बोलूँ। मैं आपको क्या मलाह दे सकता हूँ ? लेकिन आप इसे चाहे सलाह समभें या और कुछ, में आपसे उस बात पर कुछ कहना अवश्य चाहता है, जो मेरे मन में है और जो मुक्ते अकसर परेशान करती है, और जिसके सम्बन्ध में में समभता हूँ आप सबको परेशान होना चाहिए, क्योंकि हम कठिनाई और हलवल के जमाने से गुजर रहे हैं। और हममें से हर एक का यह कर्तव्य है, विह इस जिन्दगी में चाहे जिस जगह पर हों, और उसका चाहे जो घंधा हो, कि वह इन बड़ी समस्याओं के विषय में, जिनका हमें सामना करना है, विचार करे और, उनके प्रति अपना कर्जव्य सोचे, और यह सोचे कि उसे क्या करना है, और क्या नहीं करना है। जब मैं भारत की इन बड़ी समस्याओं को देखता हूँ, जब मैं उस अपार प्रेम और आस्या को देखता हूँ जो भारत के छोगों ने मेरे प्रति दिखाई है, तो घेरा मन अपनी अनुपयुक्तता की भावना से भर जाता है। कोई भी आदमी ऐसी समस्याओं को निबटाने के लिए कैसे पर्याप्त हो सकता है? समस्यायें तो निबटानी हीं हैं, उन्हें एक न निबटाएगा तो दूसरा निबटाएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति इतने विश्वास और प्रेम का पात्र कैसे हो सकता है। में यह अनुभव करता हैं। लेकिन एक बात के बारे में मेरा विश्वास कभी डिगा नहीं है, वह है भारत की उपयुक्तता के विषय में। और चूँ कि मुक्त में यह विश्वास है, (में व्यक्तिगत और निजी रूप से उपयुक्त होऊं या नहीं; मेरी समक्त में इसका महत्व नहीं, जब तक कि में अपनी सारी शक्ति अपने कार्य और कर्तव्य में लगा रहा हूं, में अपने भरसक इतना ही कर सकता है, और इतना ही आप भी कर सकते हैं ) —इसलिए उस विश्वास और यकीन के साथ मैं चला जा रहा हैं, यद्यपि कभी कभी आत्मा यकी हुई सी जान पड़ती है, और कभी कभी यह स्नेड होता है कि हमारे बड़े-बड़े सपने वैसे नहीं उतर रहे हैं जैसा कि हम चाहते थे कि वे उतरें। किसी प्रकार हो यह रहा है कि जब काम करना है, जब ठोस काम, महान कार्य हमें पुकार रहा है, उस समय हमारा ध्यान तुच्छ भगडों के कारण और होने वाली तरह-तरह की गलत बातों के कारण, दूसरी तरफ जिनता है। जबकि नई पीड़ी के लोग, जिनके कंबों पर कि भारत को, उसकी लंबी यात्रा में एक मंजिल जागे बढ़ाने का काम आने वाला है--

ऐसे इंग से पैश आते हैं जिसे कि मैं समक नहीं पाता, तो मुक्के आश्चर्य होता है; और वे राजनीति में भाग लेने की और इघर-उघर की बातें करते हैं। मुक्के ताज्जुब होता है कि जब सारा भारत काम की पुकार कर रहा है, अम की पुकार कर रहा है, निर्माण की पुकार कर रहा है, तब उनका ध्यान दूसरी ही दिशा में जा रहा है, वे दूसरी ही दिशा में काम कर रहे हैं और ऐसी भाषा बोलते हैं जो मेरी समक्ष में नहीं जाती। तब में सोचता हूँ और आश्चर्य करता हूँ, "क्या मैं इस पीड़ी से जुदा हो गया हूँ? में सही मार्ग पर हूँ या वे ठीक मार्ग पर हूँ?" कीन गलती पर है और कीन सही रास्ते पर, यह में नहीं जानता। हो सकता है में गलत रास्ते पर हूँ। जो भी हो, मैं अपनी ही बुद्धि के अनुसार कार्य कर सकता हूँ।

यह ऐसा समय है जब काम करने की जरूरत है, जब परिश्रम करने की जरूरत है, शांति की जरूरत है, साथ मिलकर उद्योग करने की जरूरत है, जबकि राष्ट्र की सारी केंद्रित शक्तियों की राष्ट्र के महान कार्य में जरूरत है। पर हम कर क्या रहे हैं? इसमें सन्देह नहीं कि हमगें से बहुत-से लोग, इसी उद्देश्य से कार्य रहें हैं, और इस उद्देश्य में अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। इतमें संदेह नहीं कि राष्ट्र आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। फिर भी जब में अपने चारों तरफ देवता हूँ तो में काम का बाताबरण नहीं देखता, काम की मनोवृश्ति नहीं पाता । केवल बात, केवल अलोचना, दूसरे की बुराई और नुक्ताचीनी, तुच्छ दलबंदियाँ और इसी तरह की बातें मिलती हैं। में इसे सभी वर्ग में, ऊपर, नीवे, नई पीड़ी के और पुरानी पीड़ी के लोगों में पाता हूँ। और तब जैसा मेंने कहा है, अपनी अवस्था का ध्यान करके में किंचित् विचलित होता हूँ, क्योंकि आखिर मुर्फ अब कुछ ही वर्ष जीना है और मेरी एकमात्र अभिलाया यह है कि अपने अन्तिम दिनों तक अपनी पूरी शक्ति से काम कहें और जब मेरा काम रूरा हो जाय तो में कूड़ा-करकट में फेंक दिया जाऊँ। जब मेरा काम पूरा हो जाय, तब मेरे बारे में आगे चिन्ता करने की जरूरत नहीं हैं। काम और बंधे का तो महत्व है, पर जिनका काम समाप्त हो गया है और जो उठ गये हैं उनकी सोच का और उनके विषय में चिल्ल-मों मचाने का समय नहीं है। इसलिए सब से अच्छी तरह जो मैं कर सकता हूँ, अपना काम करता जाऊँगा।

लेकिन किर उसके बाद क्या होगा ? जबिक में और मेरे साथी जिन्होंने अच्छा हो या बुरा, भारतीय मंच पर, या इस प्रान्त में पिछले बीस, तीस या अधिक वर्षों तक काम किया है उठ जायेंगे तो निश्चय ही दूररे लोग हमारी जगह लेंगे क्योंकि राष्ट्र तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। राष्ट्र की मृत्यु नहीं होती। पुरुष और स्त्रियों आते और जाते हैं।

लेकिन राष्ट्र चलता ही रहता है। इसमें कुछ सनातन गुण है। और निश्चय ही भारत ऐसे राष्ट्रों में है जिसके विचारों में, विकास में और हास में एक सनातनता है। इसलिए हम छोग चर्छ जायँगे, और जिस बोफ को अच्छी तरह हो या बुरी तरह, जैसे भी हो, हमने वहन किया है, वह दूसरों के कंघों पर पड़ेगा। वे कंघें कीन-से हैं ? क्या मैं. यहाँ आपकी प्रशंसा करने आया हूँ या आपसे प्रशंसा सुनने ? यह हम बार-बार कर चुके हैं--आपने मेरी प्रशंसा की है और हो सकता है मैंने आपकी प्रशंसा की हो। यह काफी नहीं, हमें अपना समय एक दूसरे की तारीफ में और गले मिलने में नहीं नब्ट करना बाहिए, जबकि आगे पूरा करने के लिए काम पड़ा हुआ हो। काम करने का समय होता है, और खेल-कूद का भी, उसी तरह जैसे कि हसी का और आँसू बहाने का समय होता है। और आज राष्ट्र के लिए काम करने का समय है, क्योंकि अगर में कहूँ तो इस पीड़ी को कठोर परिश्रम का दंड मिला है आप चाहे जितना हाथ पैर मारें, इससे बच नहीं सकते। हम सब की कठिन परिश्रम का दंड मिला है। लेकिन हम क्या काम करते हैं, और उसे किस भावना से करते हैं, इसमें बड़ा अन्तर आ जाता है। यदि यह अच्छा और परिश्रमपूर्ण काम है, तो यह एक ऊपर उठाने वाली, उल्लास और शक्ति देने वाली चीज है। आपको कितना कंठिन परिश्रम करना पड़ता है, इसकी परवाह नहीं। लोग आकर मुभसे कहते हैं कि इतनी मेहनत न करो, तुम काफी सोते नहीं हो। इसकी क्या चिन्ता? जिसकी चिन्ता होनी चाहिए वह विल्कुल दूसरी ही चीज है। कठिन परिश्रम करने से कोई मरा नहीं है, वसते कि वह अच्छे उद्देश्य के लिए काम कर रहा हो, और जी लगाकर काम कर रहा हो। इसके विपरीत लोग मानसिक धकावट और दूसरे कारणों से मर जाते हैं। इसलिए आपको और मुक्ते काम में लगना है। पर किस तरह के काम में ? काम के विषय में आपकी कैसी कल्पना है ?

आज लोग यह कल्पना करते हुए जान पड़ते हैं कि प्रदर्शन के नाम पर इघर-उघर सड़कों पर चक्कर लगाना काम है; या काम रोक देना-चाहें वह पुतलीघर में हों चाहें स्कूल में या और कहीं और उसे हड़ताल बताना, या कोई दूसरे ही प्रकार का प्रदर्शन काम है। अब हो सकता है कि इसका कहीं-कहीं उपयोग हो; निश्चय ही हैं। लेकिन में यह आप से कहता हूँ, और पूरी सचाई से कहता हूँ कि जिस तरह की बातें आज भारत में हो रही हैं, उससे बड़े अपराध की में कल्पना नहीं कर सकता। मैं आपसे हैंसी नहीं कर रहा हूँ। मुक्ते चन्द्र साल और काम. करना है और में भारत को महान और अक्तिशाली और संपन्न राष्ट्र देखना चाहता हूँ, जो न केवल अपने निवासियों के प्रांत बिल्क इस विस्तृत संसार के प्रति अपने कत्तंब्य का पालन करता हो। और जब मैं अपने नवयुवकों को उस प्रकार का व्यवहार करते देखता हूँ, जैसा कि वे करते

हैं जब मैं नवयुवकों को और मिरगी की मरीज लड़कियों को गलत रास्ते पर देखता हूँ तो मैं आपसे कहता हूँ मुक्ते गुस्सा आता है। क्या वह सब काम जो हमने किया है बिल्कुल इस कारण नष्ट हो जायगा, कि कुछ पागल लोग इस तरह की फिजूल बातें करते हैं और बेहूदे तरीके से पेश आते हैं? यहाँ हो क्या रहा है? क्या आजादी और जन-मत्ता और स्वतंत्रता के विषय में यही आपकी घारणा है? मैं इस मामले से आश्चर्य में हूँ। मैं आपसे इसके बारे में साफ-साफ कहना चाहता हूँ, इस तरीके पर हम अपने राष्ट्र का निर्माण न कर सकेंगे। हमारे देश के सामने जो कठिनाइयाँ हैं, क्या आपको उनकी कल्पना है? हमलोग जो सरकार के अंग हैं, गलतियाँ कर सकते हैं। मुक्ते सरकार से अलग हो जाने में कोई संकोच न होगा और मुक्ते पूरा यकीन हैं कि यू० पी० सरकार के लोगों को भी अपने-अपने पदों से अलग हो जाने में संकोच न होगा। आप कल्पना करते हैं कि जिन लोगों को आप ने अधिकार के पदों पर बिठाया है, उन पर आपने कितना बोभ डाल दिया है? उनकी आलोचना आप जरूर कीजिए। लेकिन जो सबसे बड़ी सजा आप भारत में किसी व्यवित को दे सकते हैं, वह उसे किसी अधिकार के पद पर बिठाना है।

लेकिन समस्यायें क्या है? आपको उनका सामना करना है, उन पर विचार करना है, और न केवल भारत के संबंध में बिल्क सारी दुनिया के संबंध में, और ऐसी दुनिया के संबंध में जिसका कुछ अबद रवैया है। जो दृश्य आज आप संसार में देख रहे हैं, वह आश्चर्य में डालनेवाला है। आप देखेंगे भावना की सुन्दर उठान को, अच्छे रचनात्मक उद्योगों को, साथ ही आप पायेंगे कि इस समय सारे संसार में कदाचित इतने सदावाय लोग है जितने कि संसार के इतिहास में पहले कभी नहीं थे। इसके साथ आप बुरी शक्तियों को भी देखेंगे, विच्छेदकारक शक्तियों को, लड़ाकू धाक्तियों को, और तरह तरह के प्रभावों को काम करते पावेंगे। इन सब चीजों में आपस का संघर्ष है और में नहीं जानता, न आप ही जानते हैं कि इस संघर्ष का परिणाम क्या होगा। लेकिन में इतना जानता हूँ कि जब तक हममें जीवन और शक्ति है, तब तक हम भारत में, और अन्यत्र बुरी शक्तियों का मुकावला करेंगे। हम भली शक्तियों के पक्ष में हैं, उन शक्तियों के पक्ष में हैं जो मनुष्य की आत्मा को मुक्त करती हैं, उसका दमन नहीं करतीं।

समस्या है क्या ? आप समस्या का जवाब अपनी वाद-विवाद सभाओं में और अपने प्रदर्शनों द्वारा देने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन क्या आपने समस्या को कोई रूप भी दिया है, प्रश्न का निर्माण भी किया है ? बहुत से लोग बिना जाने हुए कि प्रश्न क्या है उसका उत्तर पाना चाहते हैं। यह एक अजीब-सी बात हैं। लेकिन बस्तुस्थित यह है कि हम उत्तर की बातचीत करते हैं और विनाजानं हुए कि प्रश्न क्या है-संसार के सामने जो प्रश्न या समस्या है उसे समफे विना उसका उत्तर देते हैं।

हीं, तो संसार एक बड़ी जगह है। फिर भी आप भारत की समस्या को संसार की समस्या से अलग नहीं कर सकते। आप युक्त प्रान्त या लखनऊ की समस्या को इस बृहत्तर समस्या से अलग नहीं कर सकते। इसलिये आपको इस बड़ी समस्या की कम-पे-कम एक अस्पष्ट कल्पना तो होनी ही चाहिए।

और यदि मानव इतिहास के इस महान परिवर्तन काल में मुझे कुछ कहना है तो वह यह है कि यदि आप किसी समस्या को समस्ता चाहते हैं तो उसे आपको इतिहास के प्रसंग में समस्ता पड़ेगा, उसके अतीत पक्ष को जानना पड़ेगा, यह देखना पड़ेगा कि इसका विकास किस रूप में हुआ है और इसकी जड़ें कहां है। यह आपके और मेरे लिए अच्छा न होगा कि हम इस समय चन्द्र नारे लगाएँ और उसे समस्या का आन या समस्या का हल सम्भा। नारे अच्छे हो सकते हैं क्योंकि कभी-कभी वे एक विचार को थोड़े शब्दों में केंद्रित कर देते हैं; नारों का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन किसी नारे को एक समस्या या किसी समस्या का हल समभ बंठना अपने को घोला देना है।

में आपसे कहना चाहुँगा कि संसार की समस्याओं, भारत की समस्याओं, और जिन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है उनके विविध पहलुओं के बारे में मेरे क्या विचार हैं, क्योंकि मुक्ते इन समस्याओं से बरावर निवटना पड़ता है यद्यपि में अपनी अनुपयुक्ता जानता हूँ। फिर भी मुक्ते इनसे निबटना पड़ता है, इसलिए कि यह मेरा काम है। इसलिए में उनके बारे में बराबर विचार करता रहता हूँ, उनकी चिन्ता में रहता हूँ, उनके विषय में बातें करता रहता हूँ, विचार विनिमय करता रहता हूँ, और मेरा दिमाग उनके विविध पहुजुओं से हैरान हो गया है, और यदि समय हो तो मैं इन पहलुओं की आपसे बताना चाहता हूँ। में उनके बारे में आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि इस देश में अगर आपको जनसत्तात्मक ढंग पर चलना है और इसके अतिरिक्त मुक्ते दूसरा तरीका मालूम नहीं, तो हमें एक दूसरे से अपनी कठिनाइयाँ बतानी होगी, हमें एक दूसरे को समकता होगा, अपने विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करना होगा और अपनी आपत्तियाँ और कठिनाइयाँ एक दूसरे से जतानी होंगी। इस लिए में इन सब बातों को आपसे बताना चाहूँगा, लेकिन मेरी जिन्दगी बहुत छोटी है और में यहाँ, वहाँ सब जगह नहीं पहुँच सकता। लेकिन में कम से कम आपके सामने कुछ संकेत रखना चाहता है।

इस समस्या को देखिए। क्षण भरके लिये भारत की भूल जाहये; इस समस्या

के मोट पहलुओं को इतिहास के प्रवाह में देखिए, हम कहाँ पर पहुँचे हैं? में बहुत पीछ नहीं जा रहा हूँ दिल्क यही डंढ़ सौ वर्ष पहले, जबकि पिरचमी दुनियाँ में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई और वह सी या अधिक वर्षों तक चलती रही। वह एक विशेष विकास पर आवारित थी, समाज के गूँ जीवादी डांचे के एक नए रूप पर, जौद्योगिक पूँ जीवाद पर आधारित थी। अब, आद्योगिक पूँ जीवाद ने क्या करना नाहा, उसका उद्देश्य क्या या? उसका उद्देश्य था संपत्ति का और अधिक उत्पा-दन, अधिकतर उत्पादन। उससे पहले दुनिया बहुत गरीव थी, उत्पादन सीमित या। वह दरिद्रता के स्तर पर टिक-सी गई थी। औद्योगिक पूँजीवाद ने संसार की संपत्ति को उत्पादन के एक नए साधन द्वारा बढ़ाना चाहा। इसके भीतर कुछ कठिनाइयों और असंगतियों के बीज हैं। हम उनसे कैसे बच सकते हैं ? औद्योगिक पूँजीबाद ने विविध कारणों से तरक्की की, और अपने आगे की समस्याओं को हल किया। यह याद रिलये कि यह पूँजीवाद अतीत युग की महत्तम सफलताओं में रहा है। इसने उत्पादन की समस्या का हल किया। लेकिन उसे हल करने में उसने और असंगतियाँ तथा कठिनाइयाँ पैदा कीं। जब लोग एक या दूसरे प्रकार के नारे लगाते हैं — बिना यह समके हुए कि एक विशेष कम एक युग के लिए तो अच्छा हो सकता है और वहीं दूसरे युग के लिए बुरा हो सकता है, तो उनकी समभदारी का में कायल नहीं हो पाता। इससे केवल उनके मस्तिष्क की अस्पष्टता का पता चलता है। अब, आप आज के प्रश्नों की, इस प्रकार अपने मस्तिष्क को अस्पष्ट अवस्था में रसकर हल नहीं कर सकते। अब, जो हुआ वह यह था कि उत्पादन की समस्या केवल सिद्धान्त रूप में हल हुई-अयवहारतः कुछ ही देशों में और सिद्धान्त रूप में दुनिया में सर्वत्र । छेकिन ज्योंही आप उत्पादन की समस्या को हल करते हैं, मूलत: तत्काल एक दूसरी समस्या अपना सिर उठाती है, अर्थात् जो कुछ उत्पादन हुआ है उसके वितरण की समस्या। इस प्रकार एक संघर्ष उत्पन्न हुआ और यह संघयं बहुत समय तक उम्र इसलिए नहीं हुआ कि यह औद्यो-गिक पूंजीबाद, एक मानी में, संसार के केवल एक भाग में पनपा, अर्थात, यूरोप और अमरीका के कुछ भागों में, और इसके सामने शेष सारी दुनिया खेंछ खेलने, फैलने और यों कहना चाहें तो शोषण करने की पड़ी थी। इसलिए एक प्रकार का संतुलन बना रहा, क्योंकि वह इस प्रकार फैल सकते थे। नहीं तो पश्चिमी दुनिया में और भी पहले संकट उपस्थित हो जाता। लेकिन कमशः पश्चिमी दुनिया में संकट आया, एक बड़ा संकट आया, जिसके परिणाम स्वरूप तीस-चाछीस साल पहले पहला विश्वव्यापी युद्ध हुआ । यह पहला युद्ध था, जिसने कि कमोबेश स्थिर या अस्थिर दिखने वाली संसार की अर्थ-व्यवस्था को उलटा। तबसे, पहले महायुद्ध के बाद से, यह व्यवस्था स्थिर नहीं हो सकी है, और शायद अभी बहुत समय तक स्थिर न हो सकेगी, जब तक कि बहुत सी बातें ठीक न हो जायं। और मूलतः स्थिरता का प्रक्त उत्पादन की वृद्धि का, उन सब देशों में

बहाँ यह उत्पादन हो रहा है और उसका विकास हुआ है, वहां उत्पादन की वड़ी मात्रा में वृद्धि का हो प्रश्न नहीं है, बिल्क न्यायपूर्वक वितरण की समस्या के हल करने का भी है।

अब में जानबूमकर उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ जिनके विशेष अबं आपके मस्तिष्क में हैं, अर्थात् समाजवाद, पूँजीवाद, साम्यवाद आदि का। हमें वास्तिविक समस्या परिवचार करना चाहिए और अस्पष्ट शब्दों में, जिनके सौ अबं हो सकते हैं, समस्या के हल को नहीं खोजना चाहिए।

तो इस सन्तुलनहीनता और अव्यवस्था के फलस्वरूप आपने एक के बाद दूसर। विश्वव्यापी युद्ध देखा। और में नहीं जानता, आप तीसरा युद्ध भी देख सकते हैं, यद्यपि एक अजीव बात यह है कि इन युद्धों से समस्या का हल नहीं निकलता बल्कि वह कहीं और जिल्लि वन जाती है। मैंने एक तीसरे संभावित युद्ध की चर्ची की है। व्यक्ति- यत रूप से में समभता हूँ कि निकट भविष्य में या दो तीन वर्षों में यह नहीं होने जा रहा है। में युद्ध की कोई संभावना, कोई गुमान नहीं देखता। इस बात से न डिर्य कि लड़ाई सामने आ गई है। फिर भी कोई नहीं कह सकता कि युद्ध उठ गया, या पुराना पड़ गया या होना ही नहीं।

अब, आप जरा अपने मस्तिष्क में, इस युद्ध के धंधे की, नए युद्ध के चित्र को लाइए। यदि युद्ध होता है, तो इसमें संदेह नहीं कि इसके परिणामस्वरूप बड़े से-बड़े पैमाने पर महत्तम विनाश होगा, जिलना किसी भी पुराने युद्ध में हुआ है. उससे कहों अधिक। इसका अर्थ मानवता तथा नगरों के विनाश के अतिरिक्त, मानव-जाति ने युगों में जो कुछ निर्माण किया है उसका विनाश होगा; एक बात यह तो साफ है कि इसका अर्थ खाद्य के उत्पादन का सीमित हो जाना होगा। पिछली लड़ाई के समय से ही लाद्य का प्रश्न संसार में एक बड़ा प्रश्न बन गया है। जैसा आप जानते हैं भारत में यह हमारी एक प्रमुख समस्या रही है। अगर दूसरा वृद्ध हुआ तो साद्य का उत्पादन इतना सीमित हो जायगा कि संभवतः सारी दुनिया में करोड़ों आदमी मूख के मारे मर जायंगे। छोग युद्ध के बारे में जरा हत्के ढंग से सोचतें हैं। दूसरा विश्व यापी युद्ध इतना अनयंकारी होगा कि ऐसी स्थिति का मानवता ने कभी अनुभव नहीं किया है और यह न समिक्स्ये कि भारत या संसार का कोई भाग इस तबाही से बच सकता है। कुछ ज्यादा तबाह हो सकते हैं, कुछ कम ; लेकिन युद्ध में कौन विजयी होता है इससे तबाही में कोई अन्तर न पड़ेगा, क्योंकि विनाश सभी का होगा, घोर तबाही समान रूप से सारे संसार पर आवेगी। इस युद्ध के विजेता के सामने एक तबाह दुनिया होगी, और उसे सामने देखना सुबकर न होगा।

तो ये हैं हमारी समस्याएँ। अगरें हम समभते हैं कि हम उनका हल युद्ध द्वारा कर सकते हैं— व्यक्तिगत रूप से में समभता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता —तो यह गलत धारणा है। यह सही है कि दुनिया अपनी समस्याओं का हल करती है, उसी तरह जिस तरह कि हर एक व्यक्ति अपनी समस्याओं का हल करता है, जीते-जी नहीं तो मरकर,। मरने पर तो समस्या हल हो ही जाती है। इस तरह दुनिया की समस्या भी हल होगी, हो सकता है कि करोड़ों की मीत के बाद या कुछ ऐसी ही घटना के अगन्तर, हल हो, लेकिन यह हल प्राप्त करने का सही दिमागी तरीका नहीं है।

इस तरह इन समस्याओं के हल करने में, एक ओर यदि हम युद्ध की लहर और बढ़ती हुई हिंसा को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इससे समस्या हल नहीं होती बल्कि और उलभ जाती है और हल और भी जटिल बन जाता है। दूसरी ओर, समस्या का हल निकालना ही है। यदि हम इसका हल नहीं निकालते, तो और समस्यायें हमें दबा कर मार डालेंगी। तो हम इस विषय में किस तरह आगे बढ़ें?

अगर लोग समभते हैं कि हम जहाँ के तहाँ बने रहेंगे और चीर्जे अपने आप ठीक हो जायंगी तो वे गलती करते हैं। अगर वे समभते हैं कि हम इस तरह उनको हल कर लेंगे और एक बड़ी विपत्ति को बचाते हुए हल पा लेंगे, तो उनकी स्थिति का विश्लेषण विल्कुल गलत है।

अब इतना कहने के बाद में आपका ध्यान एक दूसरी दिशा में छौटाना चाहता हूँ। विज्ञान के विकास ने इस संसार में जो परिवर्तन किए हैं, उनके फलस्वरूप ज्ञान में बहुत प्रचुर वृद्धि हुई है, इतनी प्रचुर कि बहुत कम छौग, शायद ही कोई, उसे पूरी तरह हु दयंगम कर सकते हैं। वह इतनी अधिक है कि आदमी का मस्तिष्क उस सक्की अवगत नहीं कर सकता। में नहीं कह सकता, कोई असाधारण प्रतिभावाछे भछे ही उसे हु दयंगम कर छैं, लेकिन साधारण बुद्धि के छोगों की शिवत से यह बाहर है। मानव ज्ञान का सारा क्षेत्र अति विस्तृत है। वैज्ञानिक ज्ञान का क्षेत्र छोजिए, विज्ञान की एक विशेष शाखा के क्षेत्र को ही छे छीजिए—उत्तना अंध जिसकी पूरी जानकारी के छिए उसे विशेषज्ञ होना पड़ता है वह अपने विषय में विशेषज्ञ तो हो जाता है, लेकिन शायद जीवन के और विभागों की ज्यादा जानकारी उसे नहीं होती। इसिछए एक उच्च कोटि के विशेषज्ञ के बारे में, वह वैज्ञानिक हो चाहे यंत्र शिल्पी, बहुत करके ऐसा होगा कि वह जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं से अनजान होगा। दूसरे शब्दों में एक अच्छा वैज्ञानिक होते हुए भी वह बुरा नागरिक हो सकता है। पर वह अच्छा नागरिक भी हो सकता है। विज्ञान

तथा औद्योगिक सभ्यता की वृद्धि के साथ ज्ञान-भंडार इतना बढ़ गया है कि उसे अवगत करना कठिन है, इसलिए विशेषज्ञता की वृद्धि हुई। विशेषज्ञता की वृद्धि के साथ मानव-जीवन का समन्वयात्मक दृष्टिकोण, जिसे मानव-जीवन का दार्शनिक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, और उससे संवंधित समस्याएँ पृष्ठभूमि में पड़ गईं। और हमारे राजनीतिज्ञ भी पीछे रह गये। वे विशेषज्ञ हो सकते हैं-चुनाव जीतने के विषय में या तात्कालिक समस्याओं से निवटने के विषय में, पर उनके पास न तो समय ही है न अवकाश कि वे इन समस्याओं के वृहत्तर पहलुओं पर ध्यान दें। हम इस कठिनाई को कैसे पार करें? में नहीं जानता, में इसको आपके सामने रख रहा हूँ।

संयुक्त राज्य अमरीका जैसे देश को छ लीजिए, जो यंत्रिक्त की दृष्टि से सबसे उपत देश है, और इसलिए भौतिक साधनों की दृष्टि से सबसे शिक्त शाली। वह संपत्ति का, जो प्रक्ति है, उत्पादन कर सकता है। छेकिन इसे देखते हुए में ऐसा अनुभव करता हूँ कि इस वृद्धि ने ही अमरीक के लोगों के लिए-ही कुछ व्यक्तियों की बात छोड़िए-यह कठिन कर दिया है कि साधारण व्यक्ति अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होने के अतिरिक्त कुछ और रह जाय। वह व्यक्ति बहुत अच्छा होता है: एक अमरीकी इंजीनियर, एक अमरीकी डाक्टर को छे लीजिए। वह अपने क्षेत्र में इतना अच्छा होता है कि उसके पास किसी दूसरी दिशा में अच्छा होने का समय नहीं रहता। अमरीका को समभ छेना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अमरीका एक विशेष प्रकार के विकास का, जिस ओर कि संसार बढ़ रहा है, सर्वोच्च प्रतीक है। दूसरे भी इस दिशा में गए हैं, छेकिन उतनी दूर तक नहीं।

अब भारत में औद्योगीकरण अवस्यंभावी है, हम औद्योगीकरण की कोशिश कर रहे हैं, हम औद्योगीकरण करना चाहते हैं, औद्योगीकरण होना भी चाहिए-और अधिक संपत्ति, और अधिक उत्पादन-पह सब ठीक है। लेकिन, क्या हम कुछ विशेषज्ञों या विशेष संगठनों को ही स्थापित करके पह समभने जा रहे हैं कि समस्या हल हो गई? हमें विशेषज्ञ तो उत्पन्न करने हैं, लेकिन हमें इस समस्या की जानकारी न केवल आज के अत्यन्त विस्तृत प्रसंग में, बल्कि इतिहास के विस्तृत प्रवाह के प्रसंग में होनी चाहिए।

तव, शायद हम उसे समभने की कोशिश तो करेंगे; फिर, बाद में, हम उसका उत्तर देने की भी कोशिश कर सकते हैं। यह जाहिर है कि ऐसी जटिल समस्या किसी नारे द्वारा या लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शन करके नहीं हल हो सकती, मैं आपके मनन के लिए कुछ विचार दे रहा हूँ. क्योंकि इस समस्या पर अनन्त विवाद हो सकता है, और वह भी ऐसा कि कोई नतीजा न निकले। लेकिन में केवल यह चाहता हूँ कि आप अनुभव करें कि समस्या कितनो कठिन और जटिल है और आज के तथा इतिहास के प्रसंग में, वह काकी व्यापक और पुरानी है। अब जिस संसार में हम रह रहे हैं उसका और इन संघर्षों का कुछ मोटे ढंग से परिचय प्राप्त कर, भारत पर आइए।

भारत में डेड़ साल हुए हमने राजनंतिक स्वतंत्रता प्राप्त की। एक मानी
में राजनंतिक दृष्टि से हमारा घ्येय प्राप्त हुआ। इसकी कसीटी यही हो सकती
है कि आपकी सरकार को घरेलू या विदेशी क्षेत्र में किसी काम के करने की स्वतंत्रता
है या नहीं? में तो यहां पर किसी ऐसे कानून के होने की बात नहीं कहता
जिससे आपके संविधान को विल प्राप्त हो वह तो स्वतंत्रता का दिखावा
मात्र हो सकता है। में समभता हूँ कि यह बिल्कुल साक है कि युद्ध या घाति
में, हम जो कुछ करना चाहें उसमें कोई बात हमें रोकने या बाधा डालने
बाली नहीं है-सिवाय इस के कि जिस तरह और देशों को परिस्थितियों का
सामना करना पड़ता है, हमें भी करना पड़ेगा। उससे हम बच भी नहीं
सकते। बहुत से देश हैं, जिनके में यहाँ नाम छे सकता हूँ जो नाम के
लिए भी की सदी स्वतंत्र हैं और व्यवहार में भी फी-सदी स्वतंत्र नहीं हैं,
क्योंकि वे इतने कमजोर हैं कि जो चाहें नहीं कर सकते, और वे राजनंतिक
या आर्थिक या किसी और रूप में किसी दूसरे देश की सदिच्छाओं पर निर्मर
रहते हैं।

अब, साधारण रूप में, हमें अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ता जो पिछले १५० वर्ष के अंग्रेजी शासन में इकट्ठी हो गई, क्योंकि अंग्रेजी शासन एक बाहर से लादी गई चीज थी, और इसने साधारण कप में सामाजिक संबंधों के सुलमाने और हमारी समस्याओं के हल में, जो शांति-पूर्वक हो, चाहे हिसान्मक ढंग से, बाधा डाली, नहीं तो कुछ-न-कुछ हो गया होता । लेकिन बाहरी दबाव ने उस समन्वय के कम को रोका जो देश में समय समय पर होते रहते हैं। फल यह हुआ कि ज्यों ही ब्रिटिश सत्ता उठ गई सब समस्याएं भी उठ खड़ी हुई चाहे वे रियासतों की समस्यायें हों, चाहे कोई और । उन्हें हल करने की मांग होती है और हमें उनका सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ, यह उस समय होता है, जबिक दुनिया एक भयंकर विश्व-व्यापी युद्ध के परिणामों से संभल भी नहीं पाई है। आधिक और बित्त संबंधी क्षेत्रों में हमारे यहाँ विश्वव्यापी युद्ध से उत्पन्न सभी समस्याएं मौजूद हैं। और फिर भारत स्वतंत्र होता है, पर उसका विभाजन हो जाता है: पर एक जीवित वस्तु के दो टुकड़े हो जाते हैं, जिससे भयंकर खून-कराबा होता है और अनेक

प्रकार की बस्तुओं की हानि होती है। सभी चीओं के टुकड़े हो जाते हैं, हमारी सेना, हमारी डाक संबंधी नौकरियां, तार संबंधी नौकरियां, टेलीफोन संबंधी नौकरियां सभी बट जाती हैं; सारी सरकारी मझीन के यकायक दो टुकड़े हो जाते हैं, यह एक आश्चर्यजनक किया थी, और इसका परिणाम अन्य बातों के अतिरिक्त एक विराट पैमाने पर लोगों का घर छोड़कर दूसरी जगह जाना और हत्याकांड आदि भी था। अब, हमारे सामने शरणायियों की एक बहुत बड़ी समस्या है, सभी बगों के साठ लाख लोगों की देखभाल का भार अपने ऊपर है। इसमें मध्य बगें के लोग हैं, धिमक बगें के लोग हैं, ज्यवसायी हैं और ऐसे लोग हैं जिन्होंने आजन्म कोई काम ही नहीं किया है। जरा इन सब समस्याओं को देखिए। जब आप बैठकर भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश की सरकार की आलो-चना करने हैं, तब इन समस्याओं पर विचार करने की कोशिश की जिए।

कल जब में हवाई अड्डे से आ रहा था तो क्छ शरणाथियों ने मेरी मोटरगाड़ी रोकने की कोशिश की। मुक्तसे कहा गया कि वे हमसे आज मिलना चाहते हैं। में जहां तक होगा उनसे मिलंगा । लेकिन जब ये शरणार्थी--जिनसे कि हमारी सबकी हमददीं है--यह कहते हैं कि हमें यह सहायता नहीं मिली या वह सहायता नहीं मिली तब कभी आपने यह विचार करने की कोशिश की है कि इन साठ लाख शरणाधियों में से कितने बसाये जा चुके हैं? जिस काम को हम लोगों ने कर लिया है, उसे भी विचार करने की कोशिश कीजिए। में आपसे कहता हूँ कि शरणाबियों के बसाने का जो काम हमने कर लिया है वह आश्चर्यजनक है। में आपसे कहता है कि इतना बड़ा काम इतिहास के बड़े-से-बड़े कामों में अपनी जगह रखता है। लेकिन जो कुछ आप हमेशा सुनते हैं बह यह है कि हमने अमुक कार्य नहीं किया। में इसकी चिन्ता नहीं करता। जो काम हमने नहीं किया, उसे में सुनना चाहता हूँ, जिसमें कि हम उसे भूल न जायें। हमें उसकी याद बनी रहे। यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस पर भी विचार करने की कोशिश कीजिए कि कितना काम हो चुका है, और राष्ट्रीय जीवन के इस क्षेत्र में कितना काम हो रहा है, और हमेशा यही न सोचिए कि क्या नहीं हो पाया है। सबसे पहले उन समस्याओं का खयाल करने की कोशिश कीजिए जिनका कि सरकार को सामना करना पड़ा है, वे सभी बातें जो मैंने अभी बताई हैं, और उसके बाद देखिए कि कितना काम हो गया है, और कितना होना बाकी है फिर हम आप उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। उसके बाद फिर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ उसकी बात चलावें।

आसिरकार आपको समक्रना चाहिये कि खास कर एक जनसत्तात्मक देश में, आप सरकार से यह आशा नहीं कर सकते कि वह कानून बना दे और आपके सभी काम हो जायें। यह एक आश्चर्य की बात है कि बाप और में और हममें से बहुतरे विचार करने की उस आदत को नहीं छोड़ सकते, जिसे हमने बिटिश शासन में सीखा था। जाथें दर्जन भंडे लेकर इघर से उघर चक्कर लगाने का यह धंधा बिटिश शासन में उपयुक्त हो सकता था। आज इसकी उपयुक्तता बहुत कम है—में यह न कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं हैं। में विचार की उस आदत की बात कर रहा हूँ जिसे बिटिश सरकार ने अपने को मां—बाप सरकार जताकर हममें पैदा करने की कोशिश की, अर्थात् सरकार ही सब कुछ करेगी, लोगों को केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के पास प्राथंनापत्र भेजने की जरूरत हैं और वह उस पर आज्ञा दे देगा। जन सत्तात्मक सरकार में इस तरीके पर काम नहीं होता।

एक ऐसी सरकार, जिसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं से निवटना होता है, उस सरकार से, जो मुख्यतः पुलिस राज्य है बहुत भिन्न तरीके पर काम करना होता है। पुलिस राज्य को केवल शांति बनाए रखना, कर वसूल करना और कुछ और छोटे-मोटे काम करना होता है। आज हमें टेड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को निवटाना है। ये समस्याएँ सरकारी फरमान या आजापत्र या हुक्मनामें से नहीं निवट सकतों। इनको निवटाने के लिए सही कानून होने चाहिए । में मान ग हूँ कि सरकारी काम ठीक ढंग से हो उसका ठीक ढंग से तो होना ही उचित है। लेकिन ऐसे आर्थिक मामलों में सरकारी उद्योग की एक सीमा होती है। यह तो जनगत का काम है, उसकी मनोवृत्ति और उनसे प्राप्त सहयोग ही इन समस्याओं को इस पार या उस पार लगावेंगे। में आपसे कहता हूँ कि हमारे अच्छे-से-अच्छे कानून और सरकारी काम बेकार होंगे नहीं तो कम-से-कम उनका असर कम हो जायगा यदि जनता में काम करने की इच्छा न हो और वह इस उद्देश्य में सहयोग न देवे। और में यह भी कहता हूँ कि एक कमओर सरकार, यहाँ तक कि एक बुरी राजनैतिक सरकार भी ज्यादा बड़े नतीजें दिखा सकती है अगर उस उद्देश्य में जनता सहयोग देती है।

तो मुख्य बात यह है कि काम और सहयोग की मनोवृत्ति का जनता में कैसे विकास किया जाय। और आज यदि हम भारत में किसी व्याधि में पड़े हैं तो वह है सही मनोवृत्ति का अभाव — चाहे वह श्रमिक में हो, चाहे मिल मालिक में हो और चाहे नई पीढ़ी के छोगों में। छोग हड़तालों और प्रदर्शनों और इसी प्रकार के उपायों से अपना उद्देश्य सिद्ध कर सकेंगे यह मनोवृत्ति बिल्कुल गलत है, और मुक्ते यह कहते हुए खेद होता है कि वे छोग भी जिन्हें कि ये बातें अच्छी तरह समभाी चाहिए, किसी तरह इसके फैर में पड़ जाते हैं और किसी तरह इस प्रकार की चीजों को प्रौत्साहन देते हैं। में आपसे कहता

हैं कि भारत के बत्तेमान और भारत के भविष्य के लिए, इस मनोवृत्ति के कायम रहने से खतरनाक कोई दूसरी बात नहीं ।

मुके भारत के भविष्य में असीम विस्वास है । यदि मुक्तमें यह विश्वास न होता तो शायद जो काम मेंने किया है वह न कर पाता। लेकिन यह असीम विश्वास रखते हुए में आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हमें काफी मुस्किल समस्याओं का सामना करना है। हमें आपस में एक दूसरे को घोले में न डालना चाहिए। हमें बहुत कठिन समस्याओं का सामना करना है, हमें अपने को ऊंचे उठाना है, अनेक प्रकार से अपने बंधनों से ऊपर उठना है। आपको दूसरे देशों से सोना, चौदी और धन न मिल जायगा। हमें स्वयं इनका उत्पादन करना है। आप कैसे पैदा करेंगे-हडतालों तथा इसी तरह की बातों से ? आप मजदूरी और तनसाहें वर्गरा कैसे बढ़ावेंगे, जैसा कि हम चाहते हैं ? रुपया कहां से आएगा, रुपया आता कहां से हैं? यह कर द्वारा आता है, आप ही ही जेवों से, दूसरे की जेवों से नहीं । यह बहुत सीधी-सी बात है । इस पर विचार कीजिए । चाप मांगें करते हैं। कुछ विद्यार्थी मेरे पास आते हैं और बिना भोंगे हुए यह कहते हैं कि उनके स्वयाल में उन्हें युनिवर्सिटी कमीशन का सदस्य होना चाहिये वा जिससे कि वे अपनी माँगें उसके सामने रख सकते, तो मुक्ते हैरत होती है । वे बराबर मांगों की बातें करते हैं। अब, भारत की भी आपसे कुछ मांगें हो सकती हैं। आप इसे मूल गए ऐसा जान पड़ता है। और में समभता हूँ कि समय आ गया है कि आपसे जो मांगें हो सकती है- आपकी कृतज्ञता की, आपके कर्तव्य और काम और कठिन श्रम की- उन्हें आप याद रक्खें। भारत में बहुत कम लोग हैं, जो इसका सवाल करते हैं और इसे पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। हर एक व्यक्ति मांगें पेश करता है, हर एक एतराज करता है, हर एक आलोचना करता है और हर एक यह समभता है कि अगर उसकी मांगों का पूरा होना मुमकिन हो, तो सब कुछ ठीक हो जायगा । वह इसे भूल जाता है कि उसकी मांगों के पूरा होने के मानी यह है कि कोई दूसरा अपनी मांगों से बाज आवे, क्योंकि मांगें एक दूसरे के खिलाफ पडती हैं।

इन सब समस्याओं पर विचार कीजिए। जो कुछ में देखता हूँ वह एक अजीव-गरीव चीन है। यह जाहिर है कि उत्तराधिकार में हमें एक खास ढाँचा मिला हुआ है, एक खास राजनीतिक ढांचा, जासन संबंधी ढांचा, न्याय संबंधी ढांचा आधिक ढांचा आदि; हमें उसे बदलना है। पर हम उसे कैसे बदलने जा रहे हैं? बदलने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है, उसे टुकड़े-टुकड़े कर ढालना और फिर से निर्माण करना; जाप चाहें तो उसे तोड़ डालिए और एक नई स्लेट लेकर उस पर नए सिरे से लिखिए। पर वास्तविकता यह है कि जीवन में नई स्लेट नहीं

मिला करती, न कभी मिली है और न मिलेगी। आप अतीत से विल्कुल मुक्त कभी नहीं हो सकते। फिर भी आप कमोबेश नई स्लेट पर लिख सकते हैं। मौजूदा सरकारी संगठन या आधिक सामाजिक डांचे के नाश के परिणाम-स्वरूप होने बाली कुछ वस्तु तो आप पा सकते हैं। अगर हम यह निश्चय करते हैं कि राष्ट्र की उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि हमारा जो वर्तमान ढांचा है उसे तोड़ डालें, तो आइए यहीं करें और परिणाम को समफते हुए उसे समाप्त कर डालें। चूंकि में निजी रूप से इससे सहमत नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ आप यह अनुभव करें कि इस विषय में स्पष्ट होने की आवश्यकता है। न हम आज तोड़-फोड़ कर नया निर्माण करने की-बुनियाद से लेकर निर्माण करने की-कोशिश कर रहे हैं, न हम अधिक, से अधिक तेजी से मौजूदा ढांचे को बदल कर, उसे इच्छानुसार रूप दे रहे हैं। हमें दोनों में से एक बात चुननी है, क्योंकि यहाँ बीच का मार्ग भयावह है। न आप पुराने ढांचे को समाप्त ही कर डालते हैं जिससे कि पुन-निर्माण आरंभ कर सकें और न आप परिवर्तन के कम को ही चलने देते हैं। इनमें से एक भी नहीं हो पाता, और दशा बराबर बिगड़ती जाती है और हम कमशः खातमे की और जा रहे हैं। यदि आप प्राचीन के विनाश के मार्ग की अपनात है और कुछ लोगों के कथनानुसार, नए सिरे से निर्माण करने हैं तो इसके परिणाम क्या है ? परिणाम साफ-साफ ये हैं कि अगर आप सफल होते है तो पहले तो एक महान संघर्ष होता है, क्योंकि कुछ लोग इसका विरोध भले ही न करें, पर कुछ तो करेंने ही। मतलबय यह. कि तुरन्त, जैसा हम चाहते हैं, चैसा विनाश संभव नहीं और निरंतर संघर्ष चलता है। बीरे-धीरे प्रचीन का विनाश हुआ तो बहुत ही समय लग जाता है और दूसरे काम नहीं हो पाते।

इसका यह तात्मवं है कि अगर आप प्राचीन के विनाश में सफल हुए तो शायद आप को साफ स्लेट मिल जाय, लेकिन बिल्कुल साफ स्लेट, जैसा मैंने बताया, मिलना असंभव हैं। विनाश का कम, राष्ट्र को हर एक मानी में—फीजी, आर्थिक, रुपये पैसे की दृष्टि से—कमओर भी कर देता है। इसलिए विनाश करने के पथ को अपनाने पर भारत, अचानक, स्वतंत्र देश के रूप में अपने नबीन जीवन की एक नाजुक पड़ी में कमओर हो जाता है। मैं नहीं कह सकता कि इसके क्या नतीजे होंगे। एक ऐसे व्यक्ति की हैंसियत से जो भारत के राज्य के लिए जिम्मेदार हैं, मैं अपने राष्ट्र को कमजोर करने का और बुरी नीयत वाली शक्तियों को आकर अपने देश को तबाह करने देने का साहस नहीं कर सकता। इससे में अपनी स्वतंत्रता भी जोखिम में डाल सकता हूँ। स्वतंत्रता न केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से और फीजी दृष्टिकोण से बौर फीजी दृष्टिकोण से बौर कमजोर और असहाय हो गये, और हमारी फाके की हालत हो गई, और हम कमजोर और असहाय हो गये, और हमारी फाके की हालत हो गई, और हम बेकार ही गए तो हम क्या करेंगे? हम जलूम भले ही निकालें और नारे

भक्ते ही लगाएँ; हम इन लाखों आदिमयों के पेट कैसे भरेंगे जो कमशः इतने नीचे स्तर पर पहुँच चुके हैं और जो इतने कमजोर हैं कि दुनिया के सामने खड़े नहीं हो सकते ?

में आपसे कहता हूँ कि यही है अनिवार्य परिणाम, तात्कालिक परिणाम अनितम नतीजा, या जो भी कहिये किसी भी ऐसे कम का, जो आधुनिक ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहता है, कि राष्ट्र कमजोर हो जाता है, हमारी स्वतंत्रता सतरे में पड़ती है, और बुरी शक्तियाँ, बुरे देश परिस्थित से अपना लाभ उठाते हैं। में नहीं चाहता कि ऐसा हो। यदि यह नाश हुआ तो यह पीड़ी—और जब में यह पीड़ी कहता हूँ तो मेरा मतलब अपनी पीड़ी से नहीं बिक्त नई पीड़ी से हैं, नवयुवकों और नव-युवितयों की पीड़ी से हैं, जिन्होंने अपनी उपाधियाँ प्राप्त की हैं और कल या परसों नागरिक बनेंगे—में दुहराऊँगा कि यदि नाश हुआ तो यह पीड़ी बरबाद हो जायगी। जैसा मैंने अभी कहा, हमें कठिन परिश्रम का दंड मिला है, यह सच है। लेकिन यदि आपने भारत में जो कुछ संगठन है, उसका नाश आरंभ किया तो आपको कोई कल्पना नहीं कि आपको क्या दंड मिलेगा। यह संभव है कि इस पीड़ी के खतम होते-होते भारत की भीतरी शक्ति के अन्दर से कुछ और रूप विक्तित होकर सामने आवे।

लेकिन तत्काल आपको यह विचार छोड़ देना चाहिए। इसलिए यदि आप यह विचार छोड़ देते हैं तो आपको सतक रहना चाहिए, तब आपको ऐसे सभी कामों से बचना चाहिए जो स्थिति को विगाड़ सकते हैं, और जो वर्तमान में है उसे ध्वस्त कर सकते हैं। बुराई को अवश्य नष्ट कर डालिए-बुराई से लड़िए। इसलिए आपको वर्तमान ढाँचे को नष्ट कर देने की दिशा में नहीं, बल्कि उसे जितनी जल्दी संभव हो बदलने की दिशा में प्रयत्न करना है।

इसका एक दूसरा पहलू भी सामने रखना चाहता हूँ। हिसा और अहिसा, शांतिपूणं तरीकों और हिसात्मक तरीकों की कसौटी एक अच्छी कसौटी है, क्योंकि यदि आप शांतिपूणं तरीकों को उपयोग करते हैं, तो मेरी समक्ष में आप बहुत गलत मार्ग पर नहीं जा सकते; चाहे आप उन तरीकों का गलत ध्येयों के लिए ही उपयोग क्यों न करें फिर भी आप सुरक्षित हैं और रोक-थाम रहती है। शांतिपूणं ढंग स्वतः गलत कामों पर रोक की भांति है, अगर आप हिसात्मक तरीके का उपयोग करते हैं, तो हिसात्मक तरीका एक विदेशी बैरी और किसी देश के विदेशी प्रमुख्य के विख्य चाहे जितना उचित हो, वह एक अलग ही बात है (वस्तुतः विदेशियों के विख्य भी जहां तक हुआ हमने शांतिपूणं तरीकों

का ही उपयोग किया) लेकिन एक ऐसे प्रश्न पर जिस पर जनता को निर्णय करना चाहिए, हिसात्मक तरीकों का उपयोग, वह भी विदेशी के विरुद्ध नहीं बल्कि कुछ अपने ही छोगों के विरुद्ध, एक महा भयानक चीज है । मैं इस समय इस प्रश्न के दार्शनिक या सिद्धान्त संबंधी पहल पर बहस नहीं करना चाहता, न हर देश के लिए इसे अनावश्यक बताना चाहता हैं। लेकिन यह अवश्य कहेंगा कि भारत की जैसी स्थिति है उसमें हिसात्मक तरीकों का उपयोग, सबसे बड़ा देशद्रोह है, जिसका कि कोई भारतीय अपराषी हो सकता है। हममें एकता उत्पन्न करनेवाली मजबत शक्ति है, साथ ही हममें सभी तरह की विच्छेदक और जुदा करनेवाली प्रवृत्तियां भी हैं। हमने सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई की है और हमने सांप्र-दायिकता से हानि भी उठाई है। हमारे यहां प्रांतीयता और ऐसी अनेक प्रवृत्तियां हैं, जो जुदा करने वाली हैं और अब, इस क्षेत्र में यदि हिंसा किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से होती है, और लोग हिंसात्मक तरीके ग्रहण करते हैं तो परिणाम निश्चय ही यह होगा कि हिंसा का दमन किया जायगा और शोध ही उसे रोका जायगा, क्योंकि हर एक सरकार को हिसा का दमन करना ही पड़ता है। कोई भी सरकार हिंसा को न रोकने का जोखिम नहीं उठा सकती। जो कछ मैंने सना है, उसके आधार पर में आन से कहुँगा कि उत्तर प्रदेशीय सरकार ने परिस्थिति को देखते हुए यहां बड़ी कमजोरी बरती है। जो कुछ हुआ है उसके बारे में बहुत नारे बुलन्द हुए हैं। यदि में यहां अधिकार में होता तो उन लोगों के खिलाफ, जो लखनक की सड़कों पर अशिष्टताएं कर रहे हैं, ज्यादा सख्त कार्र-वाई करता। नौजवानों और नवयुवतियों का आखिर यह क्या घंघा है कि पुलिस पर हमले करें और उन्हें थणड़ मारें और बम फेकें और लाठियों से खिलवाड करें? क्या हमारे नवयुवक और नवयुवतियां शिष्टता और अनुशासन के स्तर से इतना गिर गए हैं, इतने बेसमभ हो गए हैं कि उनका ऐसा बर्ताब हो ? और इसे आप स्वतंत्रता कहते हैं! स्वतंत्रता की ऐसी कल्पना मेरी नहीं है, स्वतंत्रता की यह कल्पना मेरी कभी नहीं रही है। अगर आप इस तरह पेश आते हैं, तो यह समिभए आप अपने देश, शहर और राष्ट्र का अहित कर रहे हैं। जो कुछ मैंने सुना है वह एक हैरत की बात है। और मुक्ते आश्चयं है कि समभदार नवयुवक और युवतियां इन कृत्यों की मूर्खता-मूर्खता ही नहीं, इसके अपराध को नहीं देख पाते। क्या हमलोग नासमभ और पागल लोगों का एक गिरोह बन जायेंगे, और ऐसे नारे लगाएंगे जिनके मानी हम नहीं समक्ते कि क्या है? यही स्वतंत्रता की कल्पना है? में चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें कि हम कहां जा रहे हैं? क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी सरकार इस तरह की बातें बर्दास्त नहीं कर सकती; एक सरकार उठ सकती है और उसकी जगह दूसरी सरकार आ सकती है, लेकिन अगर कोई सरकार अपनी आंखों के सामने हिंसा होते देखती है, तो उसको उसे दमन करना होगा, और जब तक कि शासन

उसके हाथ में है वह हिंसा का दमन करेगी। इसके बारे में कोई संदेह न होना चाहिए, मदं, औरत, बच्चे जो भी ऐसा करें उनके विरुद्ध हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। औरतें चुन ली बायंगी, बच्चे चुन लिए जायंगे, आप इस तरह की बातों की किसी तरह इजाजत नहीं दे सकते। में लवनऊ की पुलिस की प्रशंसा करता हूँ और इसे में सार्वजनिक रूप से कहूँगा कि वह अच्छी तरह पेश आई, और इतने संयम से काम लिया। मेरे पास आइए, और मुफसे बात की जिए और मुफसे पूछिए कि कोई आपके मुंह में अप्पड़ लगाए तो आपको क्या करना चाहिए ? क्या आपको इंसामसीह की तरह दूसरा गाल उसके सामने कर देना चाहिए ? हम सब ऐसा कर सकें तो यह रहने लायक एक दूसरी दुनिया ही हो जाय। लेकिन यह जाहिर है कि पुलिस के वर्ग से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह दूसरा गाल भी आपके सामने कर देगा। इसलिए, इन महान समस्याओं को समिभए जिनका कि हमें यहां सामना करना पड़ रही है, और जिन्हें हल करने के लिए किटन परिश्रम चाहिए।

अब एक दूसरी वात लोजिए। भारत सरकार या प्रांतीय सरकार के पास रुपयों की एक लास निश्चित रकम है। हम इससे बहुत काम लेना चाहते हैं। वही रूपया हम दो बार या तीन या चार बार नहीं लचें कर सकते। सभी तरह की मांगें आती हैं। हो सकता है कि कभी-कभी हम गलत खर्च कर देते हैं, लेकिन हमने एक रकम को खर्च कर दिया तो हम उसे फिर खर्च नहीं कर सकते। जब रुपया हो ही नहीं तो आप लायेंने कहा से ? आप कठिन परिश्रम से रुपया पैदा कर सकते हैं। इसलिए समस्या कठिन परिश्रम और उचित वितरण की हो जाती है। इन सभी सम-स्याओं, सभी पहल्ओं पर ध्यान देना पड़ता है : में चाहता है कि विद्यार्थी अवस्था में ही इन बातों पर आप पूरी वस्तुस्थिति और पूरे तथ्यों को सामने रसते हुए विचार करें। कम से कम आप खास बातों पर विचार कर सकते हैं और ऐसा करना चाहिए । आपके अध्यापक आपकी मदद कर सकते हैं । इसके बाद आप अपने को वह भार वहन करने के लिए तैयार कीजिए जो कल आपके कंधीं पर पड़ेगा। विचार्ची मेरे पास आते हैं, और पूछते हैं कि 'हम लोग राजनीति में भाग लें या न लें?' में बराबर कहता हूँ, जरूर भाग लें। लेकिन राजनीति है नया? राजनीति की यह आश्चयंजनक कल्पना है कि आप सड़कों पर जुलुस के साथ धमते फिरें। आप ब्रिटिश शासन के दिनों की आदतों को छोड़ ही नहीं पाते । जब किसी देश के जीवन में संकट आता है, जैसे कि पश्चिमी देशों के जीवन में सहायुद्ध के रूप में आया था, तब एक सास उम्र से ऊपर का प्रायः प्रत्येक विद्यार्थी, वह बाहे आक्सफोर्ड का हो बाहे केंब्रिज या लन्दन या अन्य युनिवसिटियों का, या तो स्वयं सेना में भरती हुआ या भरती किया गया, और उसे युद्ध में जाना पड़ा। उसे कालिज छोड़ना पड़ा। अपने देश और अपने लोगों के लिए लड़ना पड़ा। चाहे बह अंग्रेज हों या फांसीसी या जमन, सभी अपने देश की रक्षा के छिए छड़ने के

लिए सेना में भरती किए गए। अब भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई में लगने पर में एक ऐसे संकट काल की कल्पना कर सकता है, जब कालिज बन्द हो जाये और विद्यार्थी बाहर आ जायें, और इस तरह की बातें हों, लेकिन ऐसा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संकट और खतर के समय के लिए है। यदि इसी तरह का व्यवहार रोज की बात हो जाबे-मानो यह कोई आदर्श है जिसे कि लोगों को नकल करना है-तो बेशक इस काम का नतीजा जो कुछ भी हो, जो लोग इसमें लगते हैं यह तो साफ है कि वे अपने को आगे के किसी उपयोगी धंधे के लिए शिक्षा द्वारा नहीं तैयार कर रहे हैं। बात यह है कि भारत का कारबार आगे चल कर जैसा और जगहों में है, प्रशिक्षित लोगों . के हाथों में होगा, और अन्त में अपेक्षाकृत अल्पसंख्यक लोगों के हाथों में होगा जिन्होंने पीद्योगिक विज्ञान और विज्ञान में प्रथम कोटि की शिक्षा पाई है। संसार में किसी देश का दर्जा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वहां की जनसंख्या कितनी है, या वहां करोड़ों लोग वसते हैं, बल्कि इस बात पर है कि वहां चोटी के कितने आदमी और औरतें हैं, जो कुछ करके दिखा सकते हैं और उचित नेतृत्व कर सकते हैं, और कितने और प्रमुख लोग हैं जो किसी बड़े देश का काम चला सकते हैं। अन्त में यह विशेष योग्यता है जिसकी गिनती होती है, अगर्चे संख्या भी कुछ अंशों में आवश्यक है। क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि आपही लोगों में से ये चोटी के लोग, पुरुष और स्त्रियाँ वावेंगे या आना चाहिए? लेकिन यदि शिक्षाकाल को प्रदर्शन करने का समय समभा जाय-सिवाय उस समध के जब कि जैसा मैने कहा कि राष्ट्र संकट में हो, जबकि सभी बातों को छोड़कर ऐसा करना पड़ता है--तब आप भविष्य के लिए अपने को तैयार नहीं कर रहे हैं। और फिर जिस समस्या का मुक्ते सामना करना पड़ता है वह आगे आती है। मैं आपसे बताता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा सिरददं यह है कि भारत में सर्वोच्च कोटि के लोग पर्याप्त संस्था में कैसे मिलें ? उनकी संख्या बहुत ही कम है।

अब में यह कहता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि भारत में सबसे अच्छी और बहुत ही उपयुक्त सामग्री है, और जो कुछ भी है बहुत अच्छा है। में आपसे तीन विभागों की बात बताना चाहता हूँ जिनका कि मुक्ते निजी अनुभव है। भारतीय सेना, नीसेना और हवाई सेना से मुक्ते बहुत काम पड़ा है। और यह मेरी राय है, जिसका कि विदेशी विशेषज्ञों ने समर्थन किया है, कि हमारी रक्षा संबंधी सेवाओं के नवयुक्त भारतीय अफसर प्रथम कोटि के अफसर हैं, न केवल अनुशासन की दृष्टि से, बिल्क मानसिक योग्यता की दृष्टि से भी। मानसिक योग्यता हो, इसका महत्व है, क्योंकि युद्ध अब कसरत और कवायद की वस्तु नहीं रह गया है, इस धंधे में मानसिक योग्यता का मूल्य है, और इस विषय के बड़े योग्य निणीयकों ने हमें बताया है कि वे युक्क भारतीय

अफ्सरकी मानसिक योग्यता देखकर दंग रह गए हैं। अब यह एक संतीय की बात है। मैंने साहस और बहादुरी जैसे गुणों की चर्चा नहीं की। ये गुण अच्छे और बहुत जरूरी हैं। लेकिन अन्त में साहस और बहादुरी रहते हुए भी मानसिक योग्यता का महत्व है।

एक दूसरी बात लीजिए। भारत सरकार के बंज्ञानिक अनुसंधानिवभाग से भी मेरा सम्बन्ध है, और कुछ हद तक परोक्ष रूप से और ऐसे ही कभी प्रत्यक्ष रूप से, मैं युवक बंज्ञानिकों से मिलता हूँ या उनके विषय में सुनता हूँ। मेरा अपना खयाल है, और इसका विशेषज्ञों ने समर्थन किया है, कि हमारे यहाँ प्रथम कोटि के युवक बंज्ञानिकों का एक बहुत अच्छा दल है, और यह कि उन्हें हमारी प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों में आगे की शिक्षा और उचित प्रेरणा का सुयोग मिले, तो हमारे यहाँ और बहुत से प्रथम कोटि के आदमी हो सकते हैं; तात्पर्य यह कि प्रतिभा है, उसके विकास की आवश्यकता है। यदि अवसर मिले तो एक ओर तो यह प्रच्छन्न प्रतिभा है, जो प्रकट हो सकती है, दूसरी ओर लोगों के दिमाग ऐसे कामों की ओर खिच रहे हैं जो उनके जो भी गुण हैं उन्हें विकसित नहीं होने देते। यह एक बड़ी बात है, और भारत के लोगों के मिस्तिष्क में यह कश्मकत्र चल रही है।

इसलिए में चाहता हू कि आप इस समस्या पर उसकी समग्रता में दृष्टि डालें और केवल यही न देखें कि क्या ठीक है और क्या गलत है, बल्कि यह देखें कि कही पर आपको अपनी पूरी शक्ति लगानी है।

अन्त में इस समस्या के एक और पहलू को में यहाँ रखना चाहता हूं, अगर्चे वास्तव में इसके अनेक पहलू और दिशायें हैं। यदि मैं कहूं तो यह नैतिक पहलू है। यह मेरा विश्वास और यकीन है कि आज की ये संसार-ज्यापी समस्यायें केवल रुपये— पैसे या आधिक साधनों से या केवल जिसे हम राजनीतिक साधन कह सकते हैं उनसे हल न हो सकेंगी। उनके पीछे आत्मा का महान संध्यं हैं जो और संध्यों में— आधिक या राजनीतिक संध्यों में लिखत होता है, और यह चाहे आज हल हो चाहें कल, जब तक आत्मा का यह संध्यं दूर नहीं होता, तब तक किसी भी देश में किसी प्रकार धांति की संभावना नहीं। और अच्छा होगा कि हम इस बात को सदा, और विशेष कर आज स्मरण रक्खें।

परसों महातमा गांधी के निधन की पहली वर्षी है। उनको दिवंगत हुए एक साल बीत गया। हम सबके लिए और देश के लिए यह कठिन वर्ष रहा है, और फिर भी में अनुमान करता हूं कि उनकी मृत्यु ने, उनके जीवन से भी अधिक हमें उन बातों पर विचार करने का अवसर दिया है जिन के लिए वे दृढ़ता से खड़े थे। और मेरा विक्वास है कि मूळतः वे जिस आदशं के लिए दृढ़ थे, जब तक हम उसे समभते नहीं, और उस पर आचरण नहीं करते, तब तक हमें सफलता न मिलेगी, या यदि इसी बात को सकारात्मक रूप में कहूं तो यह होगा कि यदि हम उसे समभते हैं और उस पर अमल-करते हैं तो हमारी सफलता निक्षित है। अतएव में इस नैतिक पहलू पर, उसके संसार-व्यापी प्रसंग में, और भारत के निकटतर प्रसंग में जोर देना चाहता हूं। आखिर हमें इसी क्षेत्र में काम करना है और भारत काफी बड़ा क्षेत्र है।

जहाँ-तहाँ भारत के नेतृस्व के संबंध में बहुत कुछ बातचीत होती हैं। में ऐसी बातचीत को प्रो.साहन नहीं देता । जानबूभ कर नेतृस्व के विषय में बातें करना केवल आडंबरपूर्ण मूखता है। हमें अपनी ओर देखना चाहिए, और अगर हम अपनी ठीक-ठीक देख-भाल कर सके तो हमें और देशों की सेवा करने के अवसर मिलेंगे, नेता बनकर और उन पर रोब जमा कर नहीं; बिल्क इस लिए कि वह खुद आकर हमारी सेवाओं की इच्छा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम औरों की सेवा करना चाहें या दूसरों का पथ-प्रदर्शन करना चाहें, हमें ऐसा कर सकने की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए।

भारत ने आज संसार में कई कारणों से बड़ा नाम पाया है। लेकिन सबसे मुख्य कारण महात्मा गांधी हैं। उन्होंने ही भारत को इतनी प्रतिष्ठा दी हैं, और यह प्रतिष्ठा भारत की सेना या नौसेना या संपत्ति के कारण नहीं मिली है, बल्कि इस कारण कि हम में से जो सबसे महान थे, उन्होंने नैतिक क्षेत्र में संसार की, संसार के राजनीतिज्ञों की शुद्रता दिसा दी। इसलिए भारत को यह प्रतिष्ठा यों मिली कि लोगों ने भारत की एक विशेष नैतिकता के सिलसिलें में कल्पना की। और वे ठीक थे, इस मानी में कि भारत ने गांधी को उत्पन्न किया, बद्यपि हम में से अधिकतर छोटे लोग हैं, और उनका अनुसरण करने के अधिकारी भी नहीं हैं। इसलिए हमें इस समस्या पर नैतिकता के प्रसंग में विचार करना चाहिए। और फिर में इस बात पर छोट कर आता हूं कि हममें आपस में चाहे जितना मतभेद हो और में मतभेद से धवड़ाता नहीं --लेकिन चाहे हममें मतभेद हो या नहीं हमें अपने मन में साफ समफ लेना चाहिए कि गिरे हुए साधनों को न ग्रहण करेंगे, हम हिसात्मक साधनों को न अपनाएँगे और हम अशिष्ट साधनों का उपभोग नहीं करेंग। हम अपने देश को अशिष्टता के प्रदर्शन हारा, गिरे हुए कामों हारा या जहाँ-तहाँ हुई हिसा द्वारा बड़ा नहीं बना सकते। जब राष्ट्र युद्ध के समय आपस में हिसात्मक उपायों का प्रयोग करते हैं, तो वहीं क्या कम बुरा है ? लेकिन एक संकीण घरेलू क्षेत्र में,

जैसे सड़कों पर और इसी प्रकार से हिंसा कहीं अधिक कृत्सित हो जाती है। इसलिए मैं आप से अनुरोध करूँगों कि आप इन सब बातों पर विचार करें और यह अनु-भव करें कि हम अपने देश और संसार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय में रह रहे हैं। हम पर इस समस्या और इस प्रश्न को समफने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें हम विचार कर सकें कि वह कैसे हल हो सकता है और इस प्रसंग में हमारे लिये उचित कार्य क्या होगा। उद्योग



## उत्पद्नि हमारी पहली आवश्यकता है

डा० मुकर्जी, मित्रो और साथियो, में विशेषकर इस अवसर पर, आपको इस प्रकार संबोधन करने का साहम करता हूँ, वयों कि कदा चित् हमारी कोई भी दूसरी बड़ी समस्या ऐसी नहीं, जिसमें कि मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना की इतनी आवश्यकता हो, जितनी कि उद्योग, अम और देश के साधारण आर्थिक संगठन की समस्या है। यह मेरी कुछ ढिठाई है कि इस सम्मेलन में और उन सिमितियों में जो आप पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, पहले हिस्सा न लेकर, इस करीव-करीव आसिरी दर्जे पर आकर और वह भी मानो कुछ उपदेश देने के लिए, शरीक हुआ हूँ। आप लोगों में से बहुत-से अपने-अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, नाहे वह अम का क्षेत्र हो और चाहे उद्योग का। यद्यपि मेरी इन मामलों में बड़ी दिलचस्पी है और शायद कभी-कभी विशेषज्ञों की अपक्षा भी इस मानी में अधिक अच्छी स्थिति में हूँ, कि एक साधारण आदमी सारी तस्वीर को अपने कार्यक्षेत्र के एक विशेषज्ञ की अपेक्षा ज्यादा अच्छे ढंग से देख सकता है। फिर भी में पसंद करता कि पिछले कुछ दिनों के आपके विचार-विनिमय में भाग लेने का अवसर मुक्ते प्राप्त होता और में इस सभा के विचार और जो लोग इस विचार-विनिमय में भाग ले रहे हैं, उनके विचारों की प्रगति से परिचित हो सकता।

यह स्पष्ट है कि इन बहुत महत्वपूर्ण मामलों में मतभेद हैं। बौर लोगों के दृष्टिकोणों के गहरे भेद हैं। एक ओर आदर्श कहलाने वालो चीजों है, दूसरी ओर जिसे व्यावहारिक दृष्टिकोण कहते हैं वह हैं। मेंने पाया है कि यह व्यावहारिक कहलाने वाला दृष्टिकोण कहते हैं वह हैं। मेंने पाया है कि यह व्यावहारिक कहलाने वाला दृष्टिकोण प्रायः कम से कम व्यावहारिक होता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए यह आवश्यक नहीं कि जहाँ आप हैं उससे एक गज से आगे आप देख ही न सकें, बल्कि इसके लिए तो आवश्यक है कि आप और आगे भी देख सकें। तो, इस तरह के भेद हैं और यह समक्ता कि इन्हें जादू से दूर किया जा सकता है और यह समक्ता कि केवल सदभावना से या अच्छे परामशं द्वारा पूरा मतैक्य पैदा हो सकता है, एक किजूल सी बात होगी। किर भी में समक्ता हूं कि दृष्टिकोण के भेदों को दूर किए बिना भी अगर हम यह समके जाये कि घटनाओं के विशेष प्रतंग में यह आवश्यक और बहुत बांछनीय है कि लोग मिल-जुल कर काम करें, तो हम एक बातावरण तैयार करते हैं जो हमें कुछ

नई दिल्ली में जीबोगिक सम्मेलन के अवसर पर, १८ दिसम्बर, १९४७ को दिया गया भाषण।

स्थायी न सही, कम-से-कम अर्द्धस्थायी या स्वल्पकार्तिक परिणामी पर पहुँचा सकने में सहायक होता है।

अब, यह दृष्टिकोण भिन्न क्यों है? मैं अनुमान करता हूँ कि कुछ तो इस कारण कि जीवन के प्रति, जीवन के ध्येयों के प्रति, सामाजिक व्यवस्था आदि के प्रति आदमी के दृष्टिकोण में कुछ अन्तर होता ही है; लेकिन इन बड़ी बातों को छोड़ कर बहुत मोटे डंग से कहा जाय तो भेद इसलिए उत्पन्न होते हैं कि विविध वर्गों का उद्देश्य कोई-न-कोई लाभ प्राप्त करना होता है। पूँजीपति कुछ लाभ विशेष चाहेंगे, श्रमिक कुछ और चाहेंगे और भोक्ता, उत्पादक, सभी स्वभावतया अपने अपने वर्ग के लिए कुछ न कुछ लाभ चाहते हैं।

लेकिन एक समय आता है, जब कि विरोधी वर्ग आपस में लड़ते जाते है और पुरस्कार गायब हो जाता है और वह किसी के लिए भी बच नहीं रहता। इसलिए ऐसे समयों में यह आवश्यक होता है कि अपने उत्साह को या पुरस्कार जीतने की विशेष इच्छा को आदमी संयत करे और इस तरह पुरस्कार को बचा ले। यह आवश्यक नहीं कि पुरस्कार पाने की आज्ञा ही छोड़ दी जाय, बिल्क यह कि प्रथम वस्तुओं को प्रथम स्थान दिया जाय। अर्थात् पुरस्कार को बचा लिया जाय; फिर या तो मैत्रीपूर्ण ढंग से भविष्य के लिए निर्णय पर पहुँचा जाय, और अगर यही ठीक मालूम हो तो उसके लिए लड़ लिया जाय; लेकिन जब कि लड़ाई से स्वयं पुरस्कार खतरे में पड़ रहा हो, तब स्पष्ट है कि लड़ाई द्वारा उसे प्राप्त करने का उपाय बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और मूखंता-पूर्ण सिद्ध होगा।

आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों के भीतर भारत सभी तरह के घोर संकटों में से होकर गुजरा है और हमें बहुत बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कई तरह के बड़े चीर-फाड़ के बाद भी हम जीवित हैं, और संभवतः इस तरह की चीर-फाड़ में हमें अब न पड़ना होगा। लेकिन इस चीर-फाड़ के परिणाम इतने भयानक हुए है कि हममें से किसी ने नहीं समक्का था कि वह इतने बुरे होंगे। हम जानते थे कि परिणाम बुरे होंगे। इसी से हमने चीर-फाड़ का विरोध किया और जिसे कठवैयों का इलाज कहेंगे, उसका विरोध किया, लेकिन दुर्भाग्यवदा कभी कभी सुनियंत्रित घरों में भी कठवैयों की चल जाती है। परिणाम यह हुजा कि चीर-फाड़ हुई, और आपने देखा कि कितन और कैसे-कैसे उलटे-पलटे इसके परिणाम हुए। हम उन परिणामों के असर को अभी दूर नहीं कर सके हैं, और हमें उनसे भी बड़ी समस्याओं का सामना करना है।

जब कि एक ओर हमें इनका सामना करना पड़ा, दूसरी ओर हमने

देखा कि कमशः अधिक। धिक विगइती हुई आधिक स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम वितरण की समस्याओं की बात करते हैं, और वह ठीक भी है। वास्तव में हमारी अधिकांश किठनाइयों, संबर्ध और मुख्य विचार-धाराएं वितरण से ही संबद्ध हैं। वितरण निस्सन्देंह महत्वपूर्ण है, फिर भी वितरण की किया तो स्पष्टतः यह है, कि वितरण के योग्य कुछ ठोस वस्तु भी हो। इस तरह हम पुनः उत्पादन की समस्या पर पहुँचते हो। उत्पादन पहली आवश्यकता हो जाती हैं, लेकिन इसके साथ वितरण का बहुत निकट संबंध है। वास्तव में आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। उत्पादन कई बातों पर निर्भर हैं, और इन में से एक सबसे महत्व की बात है उत्पादन की मनोवृत्ति। यंत्रादि के रूप में जो भी साथन हमारे पास हों, उनके अतिरिक्त, कौशल होना चाहिए, क्षभता होनी चाहिए और उत्पादन की मनोवृत्ति। बाहिए, क्षभता होनी चाहिए और उत्पादन की मनोवृत्ति होनी चाहिए। यदि इस मनोवृत्ति की कभी है, तो अनिवार्य रूप से उत्पादन गिरेगा, जैसा कि वह गिर गया है।

अब, आप पिछले कुछ महीनों का या कुछ वधों का चाहे जिस प्रकार विश्लेषण कीजिए। बहुत सी बातें हैं। एक तो युद्ध के परिणाम हैं-कठिन श्रम के बाद एक धकान की-सी भावना। राजनैतिक उथल-पथल के परिणाम हैं; इसी तरह देश के विभाजन के, सांप्रदायिक मगड़ों के और इसी तरह की और वातों के। लेकिन कहना चाहिए कि शायद एक प्रमुख बात जिस का कि औद्योगिक संबंधों में हमें सामना करना पड़ रहा है, बह मनोवैज्ञानिक पृथ्ठभूमि है, जो कि श्रमिक को अनुभव कराती है कि उसको उसके श्रम का उचित बदला नहीं मिल रहा है, और यह कि हर किसी प्रकार से उसे बराबर दवाया जा रहा है। इससे मालिक वर्ग में यह भावना पदा होती है कि उनके सामने तरह तरह के खतरे हैं,-श्रमिक पूरा उद्योग नहीं कर रहा है, बह केवल हड़ताल की धमकियां देता है और काम ढीला करता है, इत्यादि इत्यादि । इस तरह वं एक दूसरे के समीप विश्वास के साथ नहीं आते, बल्कि एक चरम विरोध भाव से आते हैं।

हम इस स्थिति से कैसे पार पावें ? एक तरफ तो मैं समसता हूँ कि यह कहना विल्कुल सच है कि श्रीमकों या श्रीमकों के कुछ वनों की प्रवृत्ति यह है कि वे राष्ट्र के सामने आई हुई कुछ कठिनाइयों से लाभ उठाएं, हड़ताल करें, काम बन्द करें या ऐसे वक्त में काम ढीला करें जब इस की गहरी क्षति होती है। अगर इस तरह की बात श्रीमकों की तरफ से होती रही-जिनके पक्ष में निस्संदेह देश के बहुसंस्थक लोगों की सहानुभूति है-तो एक बड़े श्रीमक दल और श्रेष देश के बीच एक दीवार खड़ी होना शुरू हो जायगी। और इस प्रकार की दीवार को बढ़ने देना बहुत अच्छा नहीं है।

इतनी बात तो हुई श्रमिकों के विषय में। जहां तक कि मालिकों का पक्ष

है, में आचा करता हूं कि मेरे इस बयान पर कोई आपित न करेगा कि पिछले युद्ध के समय में, मालिकों के एक वर्ग ने ठीक आचरण नहीं किया। वास्तव में उनका आचरण बहुत ही बुरा और बहुत ही स्वार्थपूणें रहा है। और किसी से उचित सौदा करने की बात तो बहुत दूर, वह अधिकतर अपने नफें की बात ही सोचते रहे हैं और कुछ नहीं। मुफें अब भी यह समफ में नहीं आया कि भारत में इतने बड़े और भारी टैक्सों के बावजूद कुछ व्यक्तियों या वर्गों ने इतनी बड़ी संपत्ति कैसे जुटा ली ? कुछ उपाय और संगठन ऐसा करना है कि मनुष्यों के साथ ऐसा झमनाक व्यवहार न हो और राष्ट्र को हानि पहुँचाने वाली ऐसी नफाखोरी रोकी जा सके।

इस तरह श्रमिकों के विशेष वर्ग या मालिकों के विशेष वर्ग के दोष दूंड़ निकालना सहज है। लेकिन हमें केवल दोष नहीं-ढूंड़ना है, बिल्क उन्हें दूर करने के उपाय ढूंड़ने हैं। आप हर एक आदमी को देवदूत नहीं बना सकते। अगर लोग इतने उन्नत हो जाएं और उस तरह आचरण करने लगें, तो हमारे सामने समस्याएँ ही न रह जायेंगी। एक इलाज यह है कि हम ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर दें जिनमें कि उन लोगों के लिए जो देवदूत नहीं है, रहना कित हो जाय और वे अपने रास्त में कितनाइयां पावें। अर्थात आप न्याय्य व्यवहार और ईमानदारी के प्रति आकर्षण पैदाकर दें और उससे जिन्न आचरण करने वाले यह पएं कि उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

उन लोगों की बात छोड़ दी जाय जो कि व्यवहार और ईमानदारी में कसौटी पर ठीक नहीं उतरते । वास्तविक कठिनाई तब होती है, जब कि ईमानदार लोगों में आपस में संबर्ष होता है। अगर वह पूरी तरह से ईमानदार है, उनकी भिन्न भिन्न रायें हैं, तो वह संबर्ष में आयेंगे। साधारणतः वह लोग, जो ईमानदार नहीं है, वह आपस के मतभेदों को जल्दी दूर कर छेते हैं, क्योंकि कोई मजबूत चीज नहीं होती जिसे कि वे पकड़े रह सकें। उनके साथ कोई लंगर नहीं होता, जो उन्हें स्थिर रक्खे। वे बस तिरते रहते हैं, और इस तरह घटनाओं के दबाव में, वे समभीता कर लेते हैं। छेकिन ईमानदार लोग जो अपने मन्तव्यों में खूब दढ़ होते हैं, समभीता नहीं करते क्योंकि वे समभते हैं कि उनके मत से भिन्न तरीका गलत है। अब, में मान लेता हूँ कि हममें से जो लोग यहां अधिकतर विद्यमान हैं, वे ईमानदार हें और एसे हैं जिन्होंने इन विषयों पर विचार किया है, और इन पर अपने दृढ़ मत रखते हैं; इसी कारण वे दूसरे व्यक्ति का मत स्वीकार करने में जरा किंगाई अनुभव करते हैं।

फिर भी एक बड़ी बात हमारे सामने हैं: वह यह कि आज भारत में हमारे सामने अनेक तरह के संकट उपस्थित हैं । यद्यपि इनमें से कुछ अगली पंक्ति में आ गए हैं, तथापि बास्तव में हमारी सब से बड़ी समस्या यह है कि कमशः राष्ट्र की उत्पादन सक्ति शुक्क हो रही है। इसके हम पर राजनैतिक, आर्थिक और सभी प्रकार के असर पड़ते हैं और इसी से कमशः सतरों का मुकावला करने की हमारी शक्ति क्षीण होती जाती है। इसलिए अपनी उत्पादन शक्ति जब को शुक्क हो जाने से आपको बचाना है।

मुफें विश्वास है, आप इन बातों पर विचार करते हैं, और आपने इन विषयों पर कई प्रस्ताव स्वीकार किए हैं। हमें अपना उत्पादन बढ़ाना है; हमें अपनी राष्ट्रीय संपत्ति और राष्ट्रीय आय की वृद्धि करनी है, और तभी यह संभव होगा जब कि हम अपनी जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा कर सकें।

जहाँ-तहाँ मौजूदा सम्पत्ति का अधिक न्यायसंगत वितरण करके, हम द्विथित को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। इसे करना चाहिए परन्तु में इसिलए नहीं कि इससे रहन-सहन का स्तर ऊँचा करने में विशेष अन्तर आवेगा –अन्तर तो आवेगा लेकिन कुछ विशेष नहीं – लेकिन इसे करना चाहिए, चूंकि यह उन्नति के अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है और यदि ऐसा नहीं होता तो यह भावना बरावर बनी रहती है कि लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, और तब वे जो काम करते हैं, जी लगाकर नहीं करते। इसिलए, यह सबसे पहले आवश्यक हो जाता है कि जहाँ कहीं भी घोर विषमताएँ हों, वहाँ इन विषमताओं को कम करने के उद्योग में हम लगें। लेकिन अन्त में, अधिक सम्पत्ति सभी प्रकार और इंग के माल के अधिक उत्पादन से ही आवेगी।

अनुमानतः, आप लोगों में से बहुत से बड़े उद्योगों के प्रतिनिधि हैं, और मुफें संदेह नहीं कि बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादन आवश्यक है। लेकिन वर्तमान घटनाओं के प्रसंग में में कहना चाहूँगा कि जब हम उत्पादन की वृद्धि के विषय में बात करते हैं—वह चाहे अस का हो, चाहे किसी दूसरी वस्तुका—तब यह आवश्यक है कि हम छोट पैमाने पर होने वाले उत्पादन को भी खूब प्रोत्साहन दें। इस विषय पर अक्सर इस तरह विचार किया जाता है, जैसे बड़े और छोट पैमाने पर होने वाले उत्पादनों के बीच कोई स्वाभाविक संघषं हो। शायद, इस तरह इस सवाल को और तरीके से सोचा जा सके। लेकिन संघषं के इस खयाल को अलग रख कर यह मुफे स्पष्ट जान पड़ता है कि विशेषकर आजकल और संभव है आगे भी, छोटे और बड़े दोनों को साथ ही साथ चलना पड़े। और खासकर स्वल्पकालीन योजना के अन्तगंत आज सभी प्रकार की चीजों के छोटे पैमाने पर होने वाले उत्पादन को बहुत अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, क्यों कि सभी तरह की चीजों की कमी है। इस समय हमारी वास्तविक आवश्यकता यह है कि एक ऐसा मनोबैज्ञानिक बातावरण उप-

स्थित किया जाब, और एक इस प्रकार का संगठन हो कि जिससे दोनों तरह के उत्पादनों के पारस्परिक संघवाँ का निपटारा हो सके।

अब, जब कि हम और दुनिया के साथ साथ कुछ संकटों का सामना कर रहे हैं, और साथ ही हमारी कुछ अपनी खास मुसीवलें भी हैं, तो हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए ? जो पहला बिचार किसी के मन में उठता है वह यह है कि इस टूटती हुई दुनिया में जो कि फिर एक विशाल संघर्ष की ओर बढ़ रही है, जितनी जल्दी हम भारत को अपने पैरों के सहारे खड़ा करते हैं, उतना ही अच्छा है। यदि इस समय हम अपना पूरा जोर लगा सकेंगे और जीवित रह सकेंगे तभी निकट भविष्य में प्रभाव रहेगा। कोई भी, बड़े से बड़ा विशेषक्र भी यह नहीं कह सकता कि कब तक यह अनिश्चित शांति दुनिया में बनी रहेगी। हम आशा करते हैं कि यह बहुत वर्षों तक बनी रहेगी, लेकिन यह किसी समय भी भंग हो सकती ह। और यदि ऐसा होता है, तो आप अनुभव करेंगे कि सभी तरह की अप्रत्याशित बातें हो सकती है। और अगर...शांति भंग हुई तो वह हमें ऐसा हिला देशा जैसा कि आज तक किसी अन्य बात हमें नहीं हिलाया है।

सवाल यह है कि इस आकर्सिक संकट का सामना हम कैसे करें ? यह कभी हो सकता है कि हम कोई घटना घटने से पहले आधिक व्यवस्था की दृष्टि से एक दृढ़, संतुलित भारत का निर्माण कर लें जिसका अपना काफी मजबूत रक्षा संगठन हो । याद रिक्षण कि आज रक्षा संगठन के क्या अर्थ होते हैं। लोग फौज और नी-सेना और हवाई शक्ति की बात करते हैं। स्पष्ट है कि रक्षा का ताल्प बं इन से ही है। लेकिन फीज और नौ-सेना और हवाई शक्ति से कहीं अधिक रक्षा का अर्थ उद्योग और उत्पादन है। नहीं तो सारे संसार के सिपाही भी भारत का कुछ भला न कर सकेंगे। लोग अनिवार्य फौजी सेवा की बात करते हैं। एक दृष्टि से, में, साधारणतः अनिवार्य फौजी सेवा के पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन में इस मानी में इसके पक्ष में हूँ कि यह जनता को कुछ अधिक अनुशासन सिसाबेगी। शारीरिक उन्नति की दृष्टि से भी में इसके पक्ष में हूँ।

लेकिन अनिवाब सैनिक शिक्षा की बात, रक्षा की दृष्टि से , कोई विशेष महत्व नहीं रखती। क्योंकि वास्तविक समस्या यह नहीं है कि लोगों में युद्ध की मनोवृत्ति पैदा की जाय, बिल्क वह यह है कि उन्हें लड़ाई के साधन प्राप्त हों। अगर आपके यहाँ करोड़ों आदमी दिक्यानूसी हिषयार और लाठियाँ लिए हुए हों, तो उससे बहुत लाम नहीं होगा। आपको युद्ध के सभी मुख्य साधनों का उत्पादन कर सकना चाहिए। वास्तव में युद्ध में हिषयार और सभी तरह की चीजें आवश्यक हैं। अगर आप औद्योगिक दृष्टि से मजबूत हैं तो आम अपनी फीज, नौ-सेना और हवाई शिवत थोड़े



हिन्दुस्तान एयरकाफ्ट फैक्टरी, बंगलोर में श्री नेहरू



नई दिल्लो में सिंचाई के केन्द्रीय बोर्ड के उन्नीसवें वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए

TE TOTAL THE T



नई दित्ली में फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री के वार्षिक अधिवेशन में भाषण



'जल उषा' को समुद्र में उतारते समय

समय में तैयार कर सकते हैं। अगर आप अपने जंगी जहाज, और सब कुछ विदेश से करीदने पर निर्मर करते हैं और वह स्रोत शुक्त हो जाता है, और कुछ हजार आदमी 'युड, युड़' जिल्लाते रहते हैं, तो वह बिल्कुल बेकार है। इसलिए, अन्तिम विश्लेषण करने पर यह लड़ाई का मामला भी आपको उत्पादन, और बड़े-छोटे उद्योगों की उन्नति की आवश्यकता पर पहुँचाता है।

पिछले युद्ध के जीतने में कई बातों ने मदद दी थें। लेकिन भेरी समक्ष में अन्तिम कारण दो ही थें: अमेरिकी उद्योग की आश्चर्यजनक क्षमता और वैज्ञानिक अनुसन्धान। इन्हों दो चीजों ने युद्ध जीतने में जैसी मदद थी उतना सिपाहियों तथा औरों चीज़ों ने नहीं। इसलिए बाहरी और मीतरी, हर एक दृष्टि से उत्पादन के ढीले पड़ने को रोकना चाहिए और नए व्यवसायों के निर्माण द्वारा इसे तेजी से आगे बड़ाना चाहिए। हमें बेकारी की, और रहन सहन के स्तर को उठाने की समस्याओं के हल करने में लगना चाहिए। यह तभी हो सकता है जबिक उद्योग के क्षेत्र में झान्ति हो। बहुँ। शान्ति हुए बिना यह करना असम्मद होगा। और में यह मानता हूँ कि इस सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि कम से कम कुछ काल तक उद्योग के क्षेत्र में शान्ति रहे, जिसमें कि हमें दम लेने का अवसर मिले।

में अभी एक प्रस्ताव पढ़ रहा था, जिसके मसविदे में तीन साल की अवधि बताई गई है। किसी विशेष अवधि में मेरी दिलचस्पी नहीं, और कुछ समय से मेरे मन में दीर्घ-कालीन उद्देशों की बात—सिवाय एक आदर्शवादी रूप में—उठी ही नहीं है। में अपने लिए कुछ दिन या कुछ सप्ताह आने का कार्यक्रम नहीं दना सकता। में नहीं जानता कि में कहाँ रहूँगा। इसलिए मेरी इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि यह अवधि दो साल की हो या तीन साल की ।

तात्मयं यह है कि भारत के लिए यह बहुत बड़ी बात होगी, अगर आप सब, और वह लोग जिनके आप प्रतिनिधि हैं, इस परिणाम पर पहुँचे कि इस प्रस्ताव को अवसर देना चाहिए और कुछ काल के लिए ऐसा समभौता होना चाहिए कि कोई हड़तालें न हों और कोई बहिण्कार न हों। और ऐसा आप किस तरह कर सकते हैं? स्पष्ट है कि जब तक कि कोई ऐसी संस्था या संगठन न हो, जो कि अगड़ों का संबंधित लोगों के लिए सन्तोषप्रद या कमोबेश सन्तोषप्रद—क्योंकि जब दो पक्षों में भगड़ा हो तो १०० प्रतिशत किसी का सन्तोष नहीं हो पाता—निबटारा न कर सके, तब तक यह आशा रखना बहुत कठिन है। मैं अनुमान करता हूँ कि इस तरह का संगठन या योजना तैयार करना आदमी की बुढ़ि या इस सरकार की बुढ़ि के भी बाहर की बात नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसी योजनाएँ पेश होती हैं, तो यह एक अजीव बात है कि दोनों तरफ से आपात्मी की जाती हैं।

अभी उस दिन में कलकते में था। वहां असोसिएटेड चेंबसं आफ कामसं के सभापित श्रोताओं से बार बार कहते रहे कि सरकार को किसी प्रकार से बीच में पड़ना
या हस्तक्षेप करना न चाहिए। उन्होंने समक्षा कि अगर सरकार अलग खड़ी रही तो
उद्योग की उन्नित होगी। मुक्ते यह सुनकर बहुत कृतूहल हुआ, क्योंकि मैंने समक्त रखा
था कि यह विशेष दृष्टिकोण अब घरती से उठ गया है। लेकिन कलकत्ते में यह अब
भी मौजूद हैं। कम से कम, श्रमिक वर्ग सरकार का हस्तक्षेप साफ साफ चाहता है।
जब श्रमिकों से पंचायती या अदालती फैसले के लिए कहा जाता है, तो वे उसका
स्वागत करते हैं। लेकिन इस विषय में उनकी कल्पना यह है कि यदि वे सफल
होते हैं तब तो ठीक हैं। नहीं तो वे जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसी मनोवृत्ति को
में समक्त सकता हूँ। यह पुराने समय का एक अवशेष हैं। लेकिन अपवहारतः अगर
आप फैसलों को इस दृष्टि से देखते हैं तो पंचायती या अदालती फैसला असंभव हो
जाता है। इसलिए यदि हम एक नियमित निष्यक्ष संगठन बना सकते हैं, और मैं समभता हूँ कि बना सकते हैं यद्यपि यह मानी हुई बात है कि आधुनिक संसार में यह
संगठन श्रमिकों के पक्ष में मुकेगा—तो हम इन कठिनाइयों को, या जो कठिनाइयाँ
समय समय पर उठें, उन्हें दूर कर सकते हैं।

में इस समय भविष्य की आधिक नीति और राष्ट्रीयकरण के गुण-दोध के विषय में अन्तिम निर्णय के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूँ, यद्यपि ये प्रश्न भी अनिवायं रूप से उठते हैं। इस समय तो मेरी समक्ष में पहला कदम यह होना चाहिए कि छोटे छोटे भेदों का आपस में निवटारा हो जाय, और हम नीति सम्बन्धी बड़े ध्येयों पर विचार करते रहें। नीति सम्बन्धी बड़े ध्येयों के विषय में मैने अभी कुछ कलकते में तथा कुछ और जगहों पर कहा है। उसे में यहाँ न दुहराऊँगा।

एक ऐसे व्यक्ति की हैसियत से बोलते हुए, जिसका कि उद्योग के समाजीकरण में विश्वास है, में यह कहना चाहूँगा कि आजकल अकसर वर्तमान उद्योगों को ही सरकार के अधिकार में लाने की बात पर ध्यान दिया जाता है, न कि राज्य-द्वारा या राज्य के अंकुश में नए उद्योगों के निर्माण पर। बहुत से मामलों में, यह जरूरत पड़ सकती है कि बुनियादी किस्म के मौजूदा उद्योगों को, राज्य अपने हाथ में ले ले। लेकिन मेरी राय से इस समस्या के विषय में यह बहुत अच्छा रहेगा कि राज्य अपना अधिक से अधिक ध्यान मौजूदा ढंग के नए उद्योगों पर दे, और उन पर पूरा नियन्त्रण रखे, क्योंकि तब राज्य के साधन, आगे की और संयमित उन्नति के लिए उपयोग में आवेंगे, न कि केवल एक मौजूदा चीज पर अधिकार करने के लिए। यह जरूर है कि कभी कभी ऐसा भी करना पढ़ता है।

अगर मुक्तने पूछा जाय तो में यह कहना चाहूँगा कि कुछ हद तक मेरा चिन्तन

एक वैज्ञानिक भूकाव लिए हुए होता है, और में स्थिर की अपेक्षा गतिशील इंग से विचार करने की कोशिश करता हूँ । मौजूदा उद्योग, जिसके विषय में अधिकतर लोग क्या पंजीवादी, क्या समाजवादी और क्या साम्यवादी, एक दम गतिहीन ढंग से विचार करते हैं, मानो सदा इसी रूप में चलता जायगा; जब कि वस्तुस्थिति यह है कि वह बिल्कुल दिक्यानूसी हो गया है, और उसके अधिकांश भाग को नष्ट कर देने की आवश्यकता है।

यदि आप किंचित् गतिशील ढंग से विचार करें, तो आप देखेंगे कि हम परि-वर्तन के एक बड़े यूग में से गुजर रहे हैं, जब कि शक्ति के बिल्कुल नए स्रोतों को उपयोग में लाया जा रहा है। आज न सिर्फ औद्योगिक क्रान्ति या विद्युत् क्रान्ति के ढंग की बेंग्टाएं हो रही हैं, बल्कि उससे भी दूर के परिणाम रखने वाली बातें हो रही हैं। अगर बौद्योगिक क्रान्ति के समय कोई उससे पूर्वकाल की स्थिति को ही ध्यान में रखते हुए यह सोचता कि हमें अमुक चीजें प्राप्त करनी हैं, तो क्छ समय बाद, जब कि नया युग आ गया और शक्ति के नए साधन अस्तित्व में आ गए, तब नई व्यवस्थाओं में उसे अपने लिए कोई जगह न दिखाई दी होती। इसी तरह हम एक नए ब्यावसायिक युग के सन्निकट हैं और चाहे दस या पन्द्रह या बीस वर्ष लगें-इस से अधिक समय तो मेरी समभ में क्या लगेगा--उत्पादन के हमारे बहुत से तरीके बिल्कुल दकिया-नुसी हो जायेंगे, और जिस चीज पर आप अधिकार करने की सोच रहे हैं उसका, सम्भव है, बब कोई मूल्य ही न रह जाय। इसे चेतावनी समिक्क । में उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कहने से लोग इतना न डरेंगे, कि वे किसी व्यवसाय में पूंजी लगाने का खयाल छोड़ दें। लेकिन आज आदमी को इन परिवर्तनों, के बारे में बहुत सतकं रहना पड़ता है, और उसे बीते हुए समय की न सोचकर आगे की सोचना चाहिए, क्वोंकि अतीत मर चुका और बीत चला, हम उसके पास लौट कर नहीं जा सकते, और वर्तमान भी बहुत तेजी से बदल रहा है। यदि आप भविष्य की दृष्टि से देखें, तो हमारे आज के बहुत से संबर्ध अनावस्यक जान पड़ेंगे। तब कम से कम, एक नया पहलू आप को दिखाई देगा, जिससे पुराने डंग की लीक से आप बाहर आ जायँगे।

में नहीं कहता कि आप अपने विचारों और विस्वासों को छोड़ दीजिए। आप उन पर टिके रहिए। केवल यह अनुभव कीजिए कि आपको विशेष विचार-धारा के लिए भी पनपने का अधिक अवसर उस समय मिलेगा, जब कि शान्ति स्वापित हो और अगले साल दो साल के लिए हम इसी समय कुछ इकट्टा कर लें, और इस बीच में हम अपनी उन दूसरी नीतियों का विकास करें। अगर आप लड़ लेना चाहते हैं, तो उसके बाद लड़ भी लीजिए। लेकिन कम से कम कुछ ऐसी चीज भी सामने हो जिसके लिए लड़ाई की जा सके। नहीं तो जिस बीज के लिए हम लड़ें, वही गायव हो जाय; तो यह बात न तो अच्छी ही होगी और न

अवलमन्दी की ही।

कल रात मेंने सना-इसे अखबारों में मैंने खद नहीं देखा है-कि बम्बई में यह घोषणा हुई है कि निर्णायक व्यवस्था की स्थापना के और कंट्रोल उठाने के विरुद्ध एक दिन की हड़ताल होगी जिसे सांकेतिक हड़ताल कहा गया है, और में इन दो बातों के विषय में यहाँ कुछ न कहुँगा। छेकिन मुक्ते किसी भी संगठन के लिए, चाहे उसके जैसे भी विचार हों, यह एक आश्चर्यजनक रूप से गैरिजिम्मेदारी की बात जान पडती है, कि वह इस समय और इस ढंग से हड़ताल संगठित करे, चाहे वह एक ही दिन भी तथा सांकेतिक ही क्यों न हों]। इससे यह दिखाई देता है कि राजनैतिक , अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आर्थिक, मानदी और वास्तव में किसी भी स्थिति को समभने का ज़रा भी प्रयत्न नहीं किया गया । में किन्हीं लोगों की, उनसे हर मामले पर बात किए बिना आलोचना नहीं करूंगा लेकिन में मानता है कि मेरी समक्ष में यह नहीं जाता कि किस तरह कोई जिम्मेदार आदमी इस तरह की सांकेतिक हड़ताल की वात कर सकता है, जब कि बराबर इसकी सम्भावना है कि इससे और बड़ी सम-स्यामें, और बड़े संघर्ष उठ खड़े हों। और जब कि इस कठिन स्थिति में एक मार्ग निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, बाहे वह अल्पकालिक रास्ता ही क्यों न हो, इस तरह की सांकेतिक हड़ताल में पड़ना मुक्ते बहुत अनुचित और बड़े दुर्भाग्य की बात जान पड़ती है।

अब यह हड़ताल , जैसा मेंने अभी सना है. बाध्य निर्णय और कंट्रोल के उठाने के विरुद्ध है। इन मामलों पर मतभेद हो सकता है। लेकिन जहाँ तक कंट्रोल उठाने का विषय है, हमने एक नीति की घोषणा की है, जोकि बहुत ही सतक नीति है। कंट्रोल का विषय बहुत ही जटिल और कठिनाई का है, और उसके बारे में रायें अलग-अलग हैं। जिस निणंय पर सरकार पहुँची है, वह निणंय बहुत विचार के बाद किया गया है। तिस पर भी, हमने इस का प्रवत्थ कर रक्का है कि यदि कोई बात ठीक न बैठी, तो हम पुरानी स्थित पर लीट जाये, या अपनी परिस्थित पर फिर से विचार करें। कंट्रोल उठा छेने पर भी हमने कंदोल का प्रा यंत्र बना रक्ला है। जब हम सही मार्ग पर हैं या गलत मार्ग पर, यह एक जलग बात है ! हो सकता है हम गलत मार्ग पर हों। लेकिन इन मामलों में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, वह यह कि जैसे भी भूल जान पड़ें उसे सुधारने के लिए तैयार रहें । हम इसके लिए तैयार हैं । लेकिन जो बात में आपके सामने रखना चाहता हूँ वह यह है: यह समका जाता है कि यह सरकार लोकप्रिय सरकार है, और जनता के एक बहुसंस्थक भाग की प्रतिनिधि है। यदि ऐसा है, जीर यदि सरकार इस तरह का कोई काम करती है, तो उन छोगों को जोकि इस काम का विरोध करते हैं, किस इंग से अपना काम करना चाहिए? या तो वे बहुसंस्पक हैं या अल्पसंस्थक। यदि वे बहुसंस्थक हैं तो उनके लिए सरकार को सतम कर देना बहुत आसान है। अगर वह स्वल्पसंख्यक हैं तो वे जो कुछ भी करना चाहें ज़सका यह अर्थ होता है कि वे बहुसंस्थकों पर बल प्रयोग करने की कोशिश कर रहे

हैं। और अल्पसंस्थकों को कुछ समय के लिए सफलता भी मिल जाय तो इसका अनिवार्य परिणाम यह हो सकता है कि बहुसंस्थकों को क्रोध जा जाय और वे अल्पसंस्थकों के पीछे पड़ जाएँ।

जाबिर जगर जाप कगड़ा शुरू करते हैं और समाज का एक वर्ग दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग करना चाहता है, तो दूसरा वर्ग भी वैसा कर सकता है। अर्थात् वर्ग के संकीणंतम दृष्टिकोण से भी यह घंधा बुद्धिमानी का नहीं है और न इससे कुल लाम ही है। बिल्क इससे समाज की वड़ी हानि होती है। इसलिए में आशा करता हूँ कि इस तरह की सांकेतिक हड़ताल न की जायगी, क्योंकि एक दिन के उत्पादन की इससे हानि ही नहीं होती, बिल्क इससे अनेक लोटे-लोटे संधर्ष हो सकते हैं। अगर्चे हड़ताल चाहने वालों का अपनी इच्लाओं को किसी दूसरे ढंग से प्रकट करना जिंदत हो सकता है, जैसे समाएँ करके या धान्तिपूर्वक प्रदर्शन द्वारा यह क दिखाना कि वह कंट्रोल का उठना या बाब्य निर्णय नापसन्द करते हैं।

जिन लोगों के ऐसे विचार हों, उनसे में प्रार्थ ना कहाँगा कि वे अपने निश्चयों पर पुनिवचार करें और एक उदार ढंग से, या में कहूँ कि एक अधिक विवेक युक्त ढंग से यह सोचने का प्रयत्न करें कि उनके कामों के क्या परिणाम होंगे। यह हो सकता है कि बहुत सी बातें ऐसे कारणों से होती हैं, जोकि सतह पर दिखाई नहीं देते। जैसे कोई चुनाव हो रे जा रहा हो और लोग समकते हों कि यदि वह एक विशेष प्रकार से आवरण करेंगे तो इन चुनावों में—वह चाहे म्यूनिसिपै- लिटियों के हों चाहे कापोंरेशन के और चाहे प्रान्तों के—उन्हें मदद मिलेगी।

अन्त में, यह हम सब के विचार करने की बात हो जाती है कि क्या हम किसी छोटे चुनाबों का ध्यान रक्खें, या किन्हों स्वायी और बड़े हितों का। हाँ, अगर हमारी दिलचस्पी इनमें से पहले में, यानी चुनाबों तथा छोटी छोटी बातों में है, तो बड़ी बातों के विषय में कुछ कहना फिजूल है। हम उन्हें न समक्त सकेंगे। मुक्ते विस्वास है कि इस देश में, पर्याप्त मात्रा में, इस बात के पक्ष में निश्चय और बृद्धि है कि इन छोटी किटनाइयों को दूर कर बड़े प्रश्नों का सामना किया जाय। इसलिए, में दुवारा यही कहूँगा कि में आशा करता हूँ कि इस सम्मेलन से बहुत ठोस नतीजा निकलेगा, यानी हम लोग दोस्ती के ढंग से आगे बढ़ेंगे, हम लोग उच्चोंग के क्षेत्र में एक काल के लिए किसी प्रकार का शान्ति-समकीता करेंगे, हम इस बात का उपाय करेंगे कि हर एक के साथ जहाँ तक संभव हो न्याय हो, और इस बीच हम लोग बैठ कर बड़ी नीतियों के सम्बन्ध में विचार करेंगे।

of the state of the set of the se

THE PARTY OF THE P

The second secon

## उत्पादन बढ़ात्र्यो यां खत्म हो जात्र्यो

मित्रो और साथियो, आज उत्पादन सम्बन्धी संकट के बारे में कुछ कहने की मुफ्ते अपेक्षा की जाती है। लेकिन मेरे दिमाग में और वातें और दूसरे संकटों के विचार भरे हुए हैं। हम बहुत सी बस्तुओं के उत्पादन की बात करते हैं, लेकिन शायद सबसे महत्व की चीज जो कि कोई राष्ट्र पैदा कर सकता है, वह है भले और सच्चे मनुष्य और स्तियां। भारत में ऐसा एक व्यक्ति है जो कि अपनी भलाई, सचाई और आत्म-शक्त से इस प्राचीन देश को आलोकित करता है, और हम निवंल, भूल करने वाले तरवरों पर अपना प्रकाश डालता है, और हमें भटकने से रोकता है। हम सही मार्ग से काफी भटक गए हैं, और अपने उत्तराधिकार को और अपने भले नाम को हमने नष्ट किया है। अब यह सब बातें बहुत हो चुकीं। हमें जब रचना, निर्माण, सहयोग और अपने बंद मनुष्यों के प्रति सद्भावना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए।

उत्पादन का अर्थ हैं सम्पत्ति। यदि हम उत्पादन नहीं करते तो हमारे पास काफी सम्पत्ति नहीं होगी। वितरण भी उतने ही महत्व का प्रश्न है, जिसमें कि कुछ थोड़े व्यक्तियों के हाथों में सम्पत्ति एकत्र नहो जाय। फिर भी, वितरण की बात सोचने के पहले उत्पादन होना चाहिए।

आप जानते हैं कि हमें आज बहुत सी समस्याओं का—आधिक समस्याओं का और दूसरी समस्याओं का—सामना करना है। नियंत्रण और मुद्रास्फीति के, और इसी तरह के अन्य भी बहुत-से प्रश्न हैं। युद्धकालीन अर्थव्यवस्था से शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था पर लौटने का कम बहुत मन्द रहा है। और बास्तव में उन्नति के बजाय बहुत बार अवनित हुई है। अब, यह बहुत ही गम्भीर विषय हैं, जिस पर कि हमें विचार करना है, क्योंकि जैसे जैसे इस तरह की बातें होती रहती हैं, वैसे-वैसे हमारी अर्थव्यवस्था में एक व्यापक ह,रास आता है। उससे सारे भारत, सारे राष्ट्र की हानि होती है। इसी के साथ, आज हमें एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर वसने की और विशालसंख्यक शरणार्थियों की महान समस्याओं का सामना करना है। शरणार्थी उत्पादन नहीं कर रहे हैं। पूर्वी पंजाब बहुत उत्पादन नहीं कर रहा है, और दुर्भीन्य से ये लोग देश के लिए एक बोफ बने हुए

१८ जनवरी, १९४८ को नई दिल्ली से प्रसारित एक बातचीत।

हैं। यह बात नहीं कि वे बोफ बनना चाहते हैं, यह बात भी नहीं कि वे उत्पादने के अयोग्य हैं, लेकिन स्थितियों ने उन्हें इस दुःखद अवस्था में बरबस डाल दिया है। इसलिए हमें उत्पादन के बारे में, अब तक उस पर जो विचार किया गया है उससे भी अधिक गहराई से विचार करना है।

हम चाहते हैं कि हमारे खेतों से, पुतली धरों से और कारखानों से सम्पत्ति का एक प्रवाह निकले, जो देश के करोड़ों ब्यक्तियों तक पहुँचता रहे, जिससे कि हम आखिरकार भारत के सम्बन्ध के अपने स्वप्नों को पूरा हुआ देख सकें।

हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन जब तक आर्थिक स्वतंत्रता न हो, तब तक राजनैतिक स्वतंत्रता हमें बहुत आगे नहीं ले जा सकती। वास्तव में, एक भूखे आदमी के लिए या एक बहुत गरीब देश के लिए स्वतंत्रता का कोई मतलव नहीं रहता। गरीबों के लिए, चाहे वह राष्ट्र हों, चाहे व्यक्ति हों, संसार में जगह नहीं है। इसलिए हमें अवना उत्पादन बढ़ाना चाहिए, जिसमें कि हमारे पास काफ़ी सम्पत्ति हो जाय और उचित आर्थिक योजना द्वारा हम उसका ऐसा वितरण करें कि वह करोड़ों व्यक्यिं तक, विशेषकर सर्वसाधारण मनुष्यों तक पहुँच सके। तव न केवल करोड़ों व्यक्ति समृद्ध होंगे, बल्कि देश सम्पत्तिशाली, समृद्ध और शक्तिशाली होगा। बहुत से लोग तरह तरह के खतरों से वरते हैं और ऐसे भी लोग हैं जोकि दूसरे देशों से लड़ाई की बात, असंयत ढंग से, कर बैठते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ऐसी कोई लड़ाई न होगी।

फिर भी, एक नए देश को, एक नए राज्य को, जिसने कि अभी हाल में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की हो—अपनी स्वतंत्रता और आजादी की रक्षा पूरी सावधानी से करनी चाहिए। यह ठीक ही कहा जाता है कि स्वतंत्रता के लिए निरन्तर चौकसी का मूल्य चुकाना होता है। हम इसे किस तरह कार्यान्वित करें? जब तक हमारे पास लगाने को धन न हो हम सुधार की या निर्माण और विकास सम्बन्धी योजनाओं को किस तरह कार्यान्वित करें? हम उधार से प्राप्त रुपयों पर अधिक समय तक नहीं रह सकते, उसके लिए साख होनी चाहिए। हम में वह शक्ति होनी चाहिए कि उस धन को उचित दिशाओं में लगा सकें। इन सब के लिए उत्पादन, वह भी तात्कालिक वर्तमान में उत्पादन, की आवश्यकता है, जिसमें हम अपनी सब से बड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, जिसने हम विकास सम्बन्धी उत्पादक योजनाओं में लगाने के लिए कुछ बचा सकें। इसलिए हम उत्पादन की बुनियादी आवश्यकता पर लोट कर आते हैं। अब, उत्पादन के लिए कठिन और निरन्तर मेहनत की आवश्यकता है। उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि काम न रोका जाय, हड़तालें न हों, और न मजदूरों का बहिष्करण हो।

में आिसरी व्यक्ति होऊँगा जो कि श्रमिकों के हड़ताल के अधिकार से इन्कार करें। क्योंकि में जानता हूं कि हड़ताल का अस्त्र एक बहुत मूल्यवान् अस्त्र रहा है, जिसके ढारा श्रमिकों ने अधिकतर देशों में क्रमशः शक्तिशाली और प्रमुख स्थान बना लिया है। फिर भी ऐसे समय होते हैं जब कि हड़तालें खतरनाक हो जाती है, जब कि वे न केवल देश के हित को हानि पहुँचाती हैं, बल्कि स्वयं मजदूरों के हितों के लिये भी नुकसानदेह साबित होती हैं। आज भी एक ऐसा ही समय है, और इसी कारण कुछ समय हुए, दिल्ली के एक सम्मेलन में सरकार, मजदूरों और उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों ने प्राय: एकमत से यह निश्चय किया था कि हम सब के बीच तीन वर्षों की विराम-सन्धि होनी चाहिए, जिसके बीच हड़ताड़ों बन्द रहें। यह स्पष्ट है कि यदि हमने ऐसा करने का निश्चय किया है तो हमारे पास इसे कार्यान्वित करने के लिए संगठन होना चाहिए, नहीं तो कुछ इस निर्णय से लाभ उठाना चाहेंगे। इसीलिए उस सम्मेलन में यह भी निश्चय किया गया था कि एक ऐसा संगठन बनाया जाय जिससे कि अभिक, मजदूर या किसान को उसके हक मिलें, उनके साथ वाजिब व्यवहार हो और वं प्रवन्ध में भी कुछ भाग ले सके; विशेषकर जहां तक उनकी अपनी आवश्यकताओं का सम्बन्ध है। यदि हम कोई ऐसा उचित और निष्पक्ष संगठन बना सकें तो हड़तालों की कोई आवश्यकता ही न रह जायगी।

बेशक, एक सुब्यवस्थित राज्य में, जहां के हर एक को उसका हक प्राप्त ही, हड़ताली और बहिष्करणीं की कोई आवश्यकता न रहेगी। हड़ताल और बहिष्करण आधिक ध्यवस्था के किसी मूळवर्ती दोष के सूचक हैं। सच यह है कि हमारी आधिक ब्यवस्था में आज बहुत से दोष हैं, न केवल भारत में बल्कि दुनिया के और भागों में भी। हमें इस सबको बदलना है, लेकिन बदलने की किया में हमें इस बात के लिए सावधान रहना है कि जो कुछ अभी हमारे पास है उसे भी नघ्ट न कर दें। इस बात का भय है कि जल्दी में कुछ कर डालने से कहीं हम अपने ध्येय से और भी दूर न पहुँच जायें। इसलिए, वर्तमान समय में, जब कि वह सब संकट हमारे सामने हैं, हमारे लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारे ध्यवसाय में एक उपद्रवहीन शान्ति की स्थिति का यम रवेसी जाय, जिसमें सब लोग मिलजुल कर देश के उत्पादन-कार्य में और विकास की महान योजनाओं द्वारा देश के निर्माण में, सहयोग दें।

आप जानते हैं कि हमारें सामने यह योजनाएँ बहुत समय से रही हैं। दुर्भाग्य से, उनमें से अनेक अभी तक कागजी योजनाएँ ही बनी हुई हैं। समय आ गया है कि हम उन्हें कार्यान्वित करें। उनमें नदी घाटी की महान योजनाएँ भी हैं जो कि न केवल देश में आबपासी करेंगी, नदियों की बाढ़ों को रोकेंगी, जल-विद्युत् शक्ति का उत्पादन करेंगी, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों को रोकेंगी, बल्कि साधारणतया ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करेंगी, जिनमें वेग के साथ उद्योगों का विकास हो, और जिससे हमारी कृषि में आधुनिकता आवे। क्या आप जानते हैं कि भारत की इतनी वड़ी जन-

संख्या होते हुए भी यहाँ बहुत-ते बड़े बड़े भू खण्ड हैं, जहां कि आदमी नहीं बसते, क्योंकि इन भू-खण्डों में या तो पानी की कमी है या घरती को सुघारने की आवश्यकता है?

हमारी वर्तमान संपूर्ण आवादी को पूरा पूरा काम मिल सकता है, बेकारी दूर हो सकती है और उसके साथ ही देश की संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। जिस देश में सब के पास घंचे हों तो उसे आवश्यकता से अधिक आवादी वाला देश नहीं कहा जा सकता। हम इस प्रयत्न में हैं कि सब को काम मिले। अगर हम अपनी कोशिश सफल होना चाहते हैं तो हमें आधिक और श्रमिक क्षेत्रों में निरन्तर संघर्ष के विचार को छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन, जैसा कि मैंने बताया, यह तभी हो सकता है जब कि श्रमिक को उसका हक प्राप्त हो, और उस का शोषण न किया जाय।

हमें इस उद्देश्य से कुछ उपाय शीध ही करना है। कुछ हद तक यह हो भी चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इस बीच हमें इस तीन साल की विराम-सन्धि को पूरी तरह अमल में लाने का निश्चय करना चाहिए।

इसलिए, जाइए, हम काम में, इस कठिन काम में लग जाएं। हमें उत्पादन करना चाहिए। लेकिन जो कुछ उत्पादन हम कर रहे हैं, वह व्यक्तिगत जेवों के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए, जनता के रहन-सहन के स्तर को उठाने के लिए और साधारण मनुष्य के हित के लिए करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भारत को तेजी से उन्नति करता हुआ देखेंगे, और इत तरह हमारी बहुत सी समस्यायें हल हो जायेंगे। भारत के पुनर्निर्माण का काम हमारे लिए कोई सहज काम नहीं है। यह बहुत बड़ी समस्या है। यद्यिप हम बहुत से लोग हैं और हमारे देश में साधनों की कमी भी नहीं है; योग्य, समभदार और परिश्रमी व्यक्तियों की भी कमी नहीं है। हमें इन साधनों का, और भारत के इस जन-बल का उपयोग करना है।

यह सब शान्ति पर भी निर्भर करता है, अन्तरराष्ट्रीय शान्ति पर, राष्ट्रीय शान्ति पर, आर्थिक शान्ति पर, अभिक वर्ग की शान्ति पर और औद्योगिक शान्ति पर। हमें यह शान्ति प्राप्त करनी नाहिए। इस समय में आप से विशेषकर औद्योगिक शान्ति के विषय में कह रहा हूँ, और आइए हम सब इस उत्पादन के उद्योग में लगें और यह स्मरण रक्बें कि यह उत्पादन केवल व्यक्तियों को अभीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र को सम्पन्न करने के लिए हैं। क्योंकि यदि भारत जीवित रहता है, तभी हुम भी जीवित रहते हैं। जय हिन्द।





## हमारी आर्थिक नीति

श्रीमान्, इस वाद-विवाद के आरंभ में ही में कुछ शब्द कहना चाहूंगा, जिससे कि सरकार की इस सन्बन्ध की साधारण नीति मालूम हो जाय। माननीय प्रस्तावक ने राष्ट्रीय कांग्रेस के, स्वयं मेरे, और दूसरों के पहले दिये गये अनेक वक्तव्यों के हवार्ल दिये हैं, और फिर उन्होंने सरकार के सदस्यों के अन्य वक्तव्यों की बोर घ्यान आकर्षित किया है, और दोनों के बीच की कुछ विषमताओं को गिनाया है। यदि विभिन्न वक्तव्यों का मिलान किया जाय तो हो सकता है कि जुदा जुदा दृष्टिकोण और कुछ विषमताएं मिलें, लेकिन मेरी समफ में वस्तुस्थित यह है (और इसके लिये में अपने को दोषी स्वीकार करता हूं) कि सरकार ने, सरकार की हैंसियत से, इस सभा या देश के सामने इन मामलों पर कोई पूर्ण रूप से व्यवस्थित नीति पेश नहीं की है। यह नहीं कि सरकार इनको बहुत महत्वपूर्ण नहीं समभती। लेकिन सीधा कारण यह है कि अनेक प्रकार की घटनाओं ने हमें किंचित् व्यस्त कर रखा था, और, अगर में बहुत आदर पूर्वक कहूं, तो इनका निवटारा, जिस रूप में कि माननीय प्रस्तावक ने सुभाव दिया है, एक प्रस्ताव द्वारा नहीं हो सकता। इस प्रस्ताद में तो गोलमोल ढंग से राष्ट्रीयकरण की और सभी बातों पर इसी समय से अमल की बात कही गई है। यह अपेक्षाकृत कहीं जटिल प्रश्न है। हम अपने को चाहे जिस नाम से पुकारें—साम्यवादी नाम या किसी और नाम से— लेकिन यदि हमें इन समस्याओं को हल करना है तो यह अस्पष्ट भाषा में नहीं हो सकता। हमें इनको निश्चय के साथ हल करना चाहिये। सरकार का काम दूरकालीन नीतियों पर विचार करना अवस्य है, लेकिन उससे भी अधिक उसका कर्तव्य तात्कालिक वातों को देखना है। साथ ही यह देरी इसलिये भी हुई

संविधान परियद् (व्यवस्थापिका), नई दिल्ली में १७ फरवरी, १९४८ को दिया गया भाषण।

जिस प्रस्ताव के संबंध में प्रधान मंत्री ने यह भाषण दिया, उसे काजी सैयद करीमुद्दीन के प्रस्तुत किया था और वह इस प्रकार था:—

''इस संसद का मत है कि इस देश की आर्थिक रूप-रेखा मुख्य उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, सहयोगी तथा सामूहिक खेती, और देश के भौतिक साधनों क समाजीकरण पर आधारित साम्यवादी सिद्धान्त के अनुकूछ होगी और भारत सरकार उपर्युक्त सिद्धांत को इसी समय से स्वीकार करेगी।"

कि हम किताी ही अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसी कारण बहुत से मामलों को हमें स्थिगित रखना पड़ा है।

उदाहरण के लिये हमारी इच्छा थी कि हम एक योजना-कमीशन की नियुक्ति पर विचार करें, जिसे कुछ साधारण निदेश हों और जो फिर यह स्थिर करें कि हम किन किन बातों को सब से पहलें हाथ में लें, और किस तरह हमारे आधिक जीवन के विविध अंगों को समन्वित किया जाय । मुक्ते यह कहते हुए खंद है कि हम ऐसा नहीं कर सके। हम आशा करते हैं कि जल्दी ही हम इस दिशा में कुछ कर सकेंगे। इस बीच, जैसा कि इस सभा को मालूम है, हमने एक छोटे पैमाने पर एक पुनर्वास और विकास ( 'रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट') बोर्ड नियुक्त किया है, जो कि यद्यपि मुख्यतः शरणाबियों के पुनर्वास से संबंध रखता है, तथापि विकास कार्यों से भी उसका धनिष्ठ संबध है, और उसे विकास संबंधी विविध योजनाओं पर भी विचार करना पड़ेगा और शरणाबियों के पुनर्वास की दृष्टि से कार्यक्रम निद्चित करना होगा।

पिछले कुछ वर्षों में, इस विषय पर कई बार मुर्फे अपने विचारों की प्रकट करने का अवसर मिला है, और कुछ वर्षों तक में राष्ट्रीय अ।योजन समिति का अध्यक्ष था, जहां ऐसे सब मामले विचारार्थ आते थे। इस समिति में हम लोगों ने बहुत-सा अच्छा काम किया था। दुर्भाग्व से इस काम का फल एक अतिम रिपोर्ट के रूप में सामने नहीं आया। लेकिन बहुत सी उपसमितियों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट और हमारे बहुत से प्रस्ताव, हमने जो कुछ काम किया था, उसके साक्षी हैं।

मुक्ते यह कहने में प्रसन्नता है कि उप-सिमितियों की इन रिपोर्टी में से बहुत सी, उन लोगों के लिये जिन्हें उनमें दिलचस्पी हो, आज भी प्राप्य हैं। यदि वे इन रिपोर्टी को और अन्य सामग्री को जो हमारे पास हैं, पढ़ें, तो उन्हें पता लगेगा कि ये प्रश्न अत्यन्त जटिल हैं, आपस में मिले-जुले हैं, और उन्हें एक सूत्र मात्र से हल नहीं किया जा सकता।

यह फारमूला अपने उपयोग करने वाले की मानसिक प्रवृत्ति को केवल एक संकेत भर देता है। यह ठीक है, लेकिन एक सरकार अस्पष्ट फारमूलों द्वारा अपने विचार नहीं बता सकती। सरकार को प्रश्न के हर एक पहलू पर विचार करना होता है, विशेषकर इस बात पर कि वह तत्काल क्या कर सकती है।

अब, यह सब को अच्छी तरह मालूम है, और हमने इस पर अक्सर जोर भी दिया है कि आज हमारे सामने उत्पादन, यानी देश की संपत्ति को बढ़ाने का प्रक्रन सब से महत्वपण प्रक्तों में से एक है। हम और बातों की भी उपेक्षा नहीं कर सकते,





फिर भी उत्पादन सब से पहले आता है, और मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि जो कुछ भी हम करें, सर्वप्रथम, उत्पादन के दृष्टिकोण से उस पर बिचार करना चाहिये। यदि राष्ट्रीयकरण से उत्पादन में वृद्धि होती है तो हम कदम कदम पर राष्ट्रीयकरण करेंगे। अगर उसके द्वारा ऐसा नहीं होता, तो हमें देखना चाहिये कि हम किसी तरह ऐसा कर सकते हैं कि उत्पादन में रुकावट न आवे। आज यहीं मुख्य बात है।

पर यह इतना सहज नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य समभते जान पड़ते हैं, अर्थात् यह कि हम कानून बना दें और फिर जैसे किसी जादू से नतीजे पैदा हो जायं। ऐसा कदम तो शायद हमें किसी आफत की ओर छे जाय, और वस्तुत: एक भीषण संकट उठ खड़ा हो। इसलिये यह केवल एक विशिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेने का प्रश्न नहीं है, बिल्क समय निर्धारित करने का, सब से अरूरी आवश्यकताओं को निश्चित करने का, उन्हें किस तरह, किस ढंग से और कब कार्यान्वित करना है, इन सब का भी प्रश्न है। किसी पद्धति को दूर करना, या तोड़ना मात्र ही काफी नहीं है, आपको उसकी जगह पर दूसरी पद्धतियाँ स्था। पत करनी हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिये।

जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने सामने रक्खा है, उसमें सभी तरह के दोष हैं। उनमें वे दोष भी हैं जो वह हम पर लगा रहे थे। यह प्रस्ताव भी अस्पष्ट है। सिवाय इसके कि वह उनके हृदय की भलाई प्रदिश्ति करता है, उसका कोई अथं नहीं निकलता। वह खेती तथा उद्योग में सर्वत्र इसी समय राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। मैं इसकी कल्पना भी नहीं करता कि कोई सरकार, आर्थिक प्रश्नों के विषय में उसके चाहे जो भी विचार हों, इस तरह का प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर सकती है। हमनें से बहुतों का-और, अपने बारे में कह सकता हूं कि मेरा भी--विश्वास है कि न क्वेल भारत की बह्कि संसार के और हिस्सों की आर्थिक व्यवस्था में भी, तेजी से परिवर्तन करने का समय आ गया है। में समभता हूं कि हमारे मित्रों और देशवासियों में और दूसरे देश वालों में भी बहुत से लोग अभी तक उस शब्दावली में विचार करते हैं जो कि एक बीते हुए युग के उपयुक्त थी। वे, जिसे हम उन्नीसवीं सदी की आर्थिक विचार-धारा कह सकते हैं, उससे चिमटे हुए हैं। यह संभव है कि अपने समय में वह बहुत अच्छी रही हो, लेकिन जाज वह अधिकांश रूप में लागू नहीं है। मैं सममता हूं कि आज की दुनिया की बहुत सी बुराइयों का कारण यह है कि आज की मौजूदा आधिक व्यवस्था, जो उन्नीसवीं सदी में विकसित हुई थी, अब बीसवीं सदी के मध्य की परिस्थितियों के अनुक्ल नहीं रही।

इसलिए हम पाते हैं कि सारे संसार में एक आधिक बेचैनी फैली हुई है, और

सम्भवतः हमारी बहुत सी राजनैतिक मुसीवतों का कारण यह है कि समभदारी से हम समय की गित के साथ अपने को व्यवस्थित नहीं कर पाये हैं। जो भी हो, जिस बात पर हमें विचार करना है वह यह नहीं है कि हम कितनी व्यंसकारी आलोचना कर सकते हैं बिल्क यह कि स्थिति को सँभालने के लिये हम कितने रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। जो कुछ हम कर सकते हैं, वह अधिकांश हमारे अपने देश की परिस्थितियों पर निभर करता है: कुछ अंश में बाहरी दुनिया की परिस्थितियों पर भी, क्योंकि इन सब घटनाओं की एक दूसरे पर प्रतिक्रिया होती है।

अपने देश की परिस्थितियों पर विचार करते हुए हमें तरह तरह की बातों को देखना है। हमें उसी के अनुसार योजना बनानी है, और समभदारी से एक एक पन आगे बढ़ना है, जिससे कि हम अपने पास की किसी ऐसी चीज को न तोड़ बैठें, जिसकी जगह पर हम कोई दूसरी अधिक अच्छी चीज बन। पाते। चीजों को तोड़ फोड़ देना काफी आसान काम है पर निर्माण करना उतना आसान नहीं है। यह बहुत संभव है कि आधिक व्यवस्था को बदलने की कोशिश में आपको एक आधी-तबाही के समय का सामना करना पड़े। आप उत्पादन को ही, जो कि आज हमारा ध्येय है, रोक सकते हैं। संभव है कि अन्त में, बहुत रफ्ता रफ्ता आप एक नये प्रकार की ब्यवस्था का निर्माण कर लें। लेकिन इस समय तो आप मौजूदा व्यवस्था को तोड़ देंगे। और इस समय, जब कि हमें अपनी सारी शक्ति उत्पादन में लगानी है यह वांछित न होगा।

माननीय सदस्य ने एक विशेष रिपोर्ट का हवाला दिया है जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक उप-समिति द्वारा, जिसका कि में अध्यक्ष था, प्रकाशित की गई बी। में सिफारिश करूंगा कि वह तथा अन्य सदस्य इस रिपोर्ट को ध्यान से पड़ें। क्योंकि यह रिपोर्ट वड़ी साववानी से तैयार की गई है। पर यह किसी भी हालत में अन्तिम रिपोर्ट नहीं थी। यह ऐसी रिपोर्ट थी, जिस पर कि पहले तो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति को और बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को विचार करना था। स्वयं रिपोर्ट में कहा है कि वह केवल एक कच्चा खाका है, और इन सब बातों पर योजना कमीशन को, जिसे बनाने की सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है, विचार करना होगा।

इस रिपोर्ट में सुरक्षा संबंधी व्यवसायों और मूल व्यवसायों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कुछ और बात पंश की गई थी। अब, यह विल्कुल सच है कि जहां तक राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्बन्ध है, उसने यह सिद्धांत १७ वर्ष हुए स्वीकार किया था, अर्थात् सुरक्षा सम्बन्ध और मूल व्यवसायों व सार्वजनिक उपयोगिताओं का राष्ट्रीय-करण, स्व. मित्व और नियंत्रण करना। मुक्ते अब भी विश्वास है कि ऐसे व्यवसायों





का हमें किसी व किसी समय राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। उस के बाद से कांग्रेस ने अपने विविध प्रस्तावों में यह भी संकेत किया है कि राष्ट्रीयकरण के इस कम को और दिशाओं में कुछ आगे बढ़ाना चाहिये। लेकिन जब आप उसे कार्यान्वित करने पर आते हैं, तब आप को यह विचार करना पड़ता है कि इनमें किसे पहले चुना जाय, और वर्तमान आधारभूत ढांचे को गिराये बिना और उत्पादन के कार्य में वस्तुतः बाधा डाले विना उसे कैसे कार्यान्वित किया जाय।

इस रिगोर्ट की, जिसका मेंने हवाला दिया है और जो कांग्रेस की आर्थिक योजना उप-सिमित द्वारा प्रकाशित हुई थी, बड़ी आलोचनाएं हुई हैं, या कम से कम, दोनों ही पक्षां से कुछ न कुछ बातें कही गई हैं। कुछ लोगों का स्थाल है कि यह काकी आगे नहीं जाती, और दूसरे यह समभते हैं कि यह एक क्षांतिकारी परिवर्तन का आरंभ है, जो कि हमारी आर्थिक व्यवस्था को उलट-पलट देगा, और जो वास्तव में एकाएक साम्यवाद पर आ कूद के समान हैं। परन्तु वास्तव में यह दोनों में से किसी प्रकार की चीज नहीं है। यह साम्यवाद से बहुत दूर है। यह एक ऐसे कम को जारी करना है जो कि अाज सारी दुनिया में चल रहा है, जिसमें कि संसार के पूंजीवादी शायद उनमें से सब से बड़े यानी संयुक्त राज्य अमरीका को छोड़कर सभी देश शामिल हैं। दूसरे देशों में आप कुछ जगहों पर इस कम को चलता हुआ पायेंगे और कुछ देशों में और देशों की अपेक्षा गति ज्यादा तेज है। इस रिपोर्ट में साम्यवाद के प्रति एक दृढ़ प्रवृत्ति मिलती है, और कुछ उद्योगों को औरों की अपेक्षा शीधतर समाजीकरण के लिये नामांकित कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हर एक कदम इस प्रकार बढ़ाना चाहिये कि हमारे राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि में इकावट न पड़े।

में इस रिगोर्ट के एक दो अंश इस सभा को पढ़कर सुनाना चाहूंगा। पहला अंश है "इस बात पर जोर दिया जाता है कि यह रिपोर्ट एक ब्यौरेवार नक्शा नहीं है, बिल्क योजना का एक खाका मात्र है, जिसमें कि विस्तार की बातें स्थायी योजना कमीशन को, जिसकी कि सिफारिश की गई है, बनानी होगी।" इसके बाद इसने विशिष्ट और मूल उद्योगों को बताया है, और यहां में कहना चाहूंगा कि 'मूल उद्योग' शब्द का उपयोग बहुत अस्पष्ट है। 'मूल उद्योग' क्या है, इसके संबन्ध में मतभेद हो सकता है, चाहे हम एक उद्योग की चर्चा कर रहे हों, चाहे बहुतों की। यह अस्पष्टता जान-बूमकर रक्खी गई है। क्योंकि इन उद्योगों की परिभाषा देने की अवस्था बाद में आवेगी, जब कि स्थायी कमीशन द्वारा इस विषय पर विचार होगा। उनकी परिभाषा देने के अतिरिक्त, उनके राष्ट्रीयकरण का और उसके लिये समय निश्चित करने का प्रक्त भी उसी कमीशन पर, या जो भी अधिकारी इस पर विचार करे उसके निणंग पर, छोड़ दिया जायगा।

एक और विषय की चर्चा भी इस रिपोर्ट में हुई है। हमने विशेष रूप से कहा है कि कुछ स्पष्ट प्रमुख महत्व के उद्योगों के अतिरिक्त, हम उचित समभते हैं कि राज्य विशेष प्रकार के नये उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करे, या उसे आरंभ कर दे। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में जब तक अनिवार्य न हो, मौजूदा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की कोशिश कर हमें अपने साधनों को क्षीण न होने देना चाहिये; बिक अपने साधनों की रक्षा करके नये उद्योगों को आरंभ करना चाहिये।

मैंने उसे एक बहुत ठीक सिद्धान्त समका, क्योंकि, आखिरकार, हम जो भी करें, उसे हमें अपने साधनों के अनुसार सीमित रखना होगा। हमें यह चुनना होगा कि पहले किस काम को गुरू करें। यदि हम केवल वर्तमान उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने में ही अपने साधनों को व्यय कर दें (संभव है कि उनका राष्ट्रीयकरण राष्ट्र के हित के लिये हो) तो वह भी मुमकिन है कि तत्काल हमारे पास कोई और साधन बच न रहें, और साथ ही हम निजी उद्योग के क्षेत्र को भी विगाड़ दें। इसलिये राज्य के लिये यह कहीं अच्छा होगा कि कुछ खास आवश्यक नये उद्योगों पर वह व्यान दे, न कि बहुत से पुराने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने में हमारी शक्ति लगे, यद्यपि, जैसा मैंने कहा है, कुछ खास प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया भी जा सकता है।

इसमें बहुत से लाभ है। एक तो यह कि, जैसा मैंने कहा, राज्य के साधन नये उद्योगों में, उत्पादन की आवश्यकताओं के अनुसार, लगाए जा सकते हैं, और वर्तमान प्रवन्ध में जब तक नितान्त अनिवायं न हो, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। जो कुछ नया कार्य राज्य करेगा, वह निर्माण रूप में, उत्पादन में वृद्धि करना होगा, न कि केवल पुराने उद्योगों का हस्तांतरित करना। कुछ काल बाद,—जिसका कि रिपोर्ट में संकेत है—पांच साल, या ऐसे ही किसी काल के बाद, इस प्रश्न पर पुनविचार किया जा सकता है, और हम यह देख सकते हैं कि हमें इसके अतिरिक्त और क्या करना चाहिये।

अब, इस पांच वर्ष की कालाविध देने का क्या उद्देश्य है? वास्तव में, चाहें जो भी काल निर्धारित कर दीजिये, उसका वर्तमान बदलती हुई गतिशील दुनिया में बोड़ा ही महत्व है। यह किसी को भी मालूम नहीं, और मुफे संदेह है कि इस सभा का कोई सदस्य यह बता सकेगा, कि भारत में दो या तीन साल बाद ही, चाहे राज-नैतिक, और चाहे आर्थिक क्षेत्र में, क्या होगा। इसलिये समय-कम या कार्यक्रम निर्धारित करने से विशेष सहायता नहीं मिलती, सिवाय इसके कि एक उद्देश सामने रहता है।





पांच वर्ष का समय इस लिये यों रक्खा गया है कि उन लोगों को जो कि इन परिवर्तनों की संभावना से कुछ विचलित हो रहे हों, एक प्रकार से आक्ष्वासन प्राप्त
हो जाय, अर्थात् यह कि हम वर्तमान चीजों को उलट-पलट नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्रायः
जैसा का तैसा छोड़ रहे हैं । विल्क हम दूसरे क्षेत्रों का विस्तार कर रहे हैं और
यह क्षेत्र कमोवेश निर्धारित हैं । इस तरह की शिकायत न हो सके
कि कोई ऐसी बात की गई हैं जिससे वर्तमान ढांचा उलट दिया गया है। मुफे
इस रिपोर्ट की मोटी रूप-रेखा की उद्योगपतियों तथा औरों द्वारा की
गई आलोचनाएं पढ़कर आक्चर्य हुआ, क्योंकि मेरी समफ में इस रिपोर्ट ने, देश
के सामने उपस्थित बहुत सी समस्याओं पर उद्योगपतियों के और दूसरों के दृष्टिकोण
में भी विचार किया था। हमने उनके हित की बहुत सी बातों का व्यान रक्खा
था। हो सकता है कुछ बातें रह भी गई हों, जिन पर बाद में विचार हो सकता
है। लेकिन साधारणतया हमने सावधानी से इस बात का व्यान रक्खा कि देश में
कोई अचानक परिवर्तन न हो; यह न हो कि वर्तमान ढांचा विना उसके स्थान पर
दूसरा प्रवंध किये हुए, उलट-पलट हो जावे।

इस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद इस सभा ने रिजर्ब बंक और इंपीरियल बंक आँफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण का निश्चय किया। इस तरह से परिवर्तन होते ही रहते हैं। यह हो सकता है कि यदि हम सब जगहों में, बड़े बड़े परिवर्तनों की बातें करें, तो कोई भी परिवर्तन न होने पावे, क्योंकि यह केवल कागजी निश्चय होगा, जिसे सहज में कार्यान्वित न किया जा सकेगा। इस लिए मेरा निवेदन है कि इस मामले को निबटाने का उचित तरीका इस तरह का प्रस्ताव पास करना नहीं है। बिल्क तरीका यह है कि जो कुछ नया काम किया जा सकता है उस पर हम ध्यानपूर्वक विचार करें, और साधारण नीति, साधारण बृध्यिकोण या साधारण ध्येय निर्द्धारित कर लिये जाएं। अन्तिम ध्येय पर, हो सकता है कि बहुत विचार करने की आवश्यकता न हो। लेकिन उन बहुत-सी बातों पर जो उस ध्येय तक पहुँचती हैं, समय समय पर विचार करना आवश्यक हो सकता क्योंक इस बीच सभी तरह के परिवर्तन हो रहे हैं।

मिसाल के लिए, यदि में इस विषय का एक पहलू भी इस सभा के सामने रक्लूं, तो में यह कहूँगा कि निर्माण कला और विज्ञान में इतनी महान और इतने वेग से उन्नति हो रही है, कि बहुत थोड़े ही काल में, यह कहिए कि १५ वर्षों में, आधुनिक उद्योग की सारी कल्पना ही पूरी तरह बदल जायगी । तब शक्ति के नए स्रोतों का पता लग चुका होगा और शक्ति के ये नये स्रोत आज के उत्पादन के तरीकों को उल्डट-पलट देंगे। १५० वर्ष पहले इंग्लिस्तान और शेष यूरोप में जो औद्योगिक कान्ति हुई थी, उससे भी कहीं अधिक। यह सब महान परिवर्तन होने जा रहे हैं, और मैं पाता हूँ कि हम में से बहुत से लोग, नाहे हम अपने को समाजवादी या साम्यवादी या पूंजीवादी या किसी और नाम से पूकारते हों, इन बड़े परिवर्तनों से, आद्वर्य जनक रूप से अनजान हैं। वास्तव में वे इससे इतने अनजान हैं कि नए तरीकों से अधिक संपत्ति के अस्तित्व में आने की बात न सोचकर वे केवल उद्योगों के स्वामित्व को वदलने की बात ही सोचते हैं, जो कि निश्चय ही बरावरी स्थापित करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पग हो सकता है।

वितरण बहुत आवश्यक है। लेकिन उससे भी आवश्यक है हमारा प्रगतिशील भिविध्य। नई परिस्थितियों में सारे संसार में शक्ति के नए साधन हमारे कृषि और उद्योग में समान रूप से कान्ति उत्पन्न कर सकते हैं। अतः राज्य के लिए जो बात मेरी समझ में सब से अधिक महत्त्वपूर्ण है, वह यह है कि उत्पादन के वर्तमान साधनों का चाहे जो रूप रहे, उत्पादन के इन नए और नबीन प्रकार के साधनों को राज्य के हाथों में रहना चाहिए। हमें इन्हें व्यक्तियों के हाथों में पहुँच कर व्यक्तिगत एका-धिकार में पड़ने से बचाना चाहिए। और वर्तमान साधनों का जहां तक मामला है, हमें पग-पग आगे बढ़ना चाहिए और उत्पादन में कभी आने को, और जहां तक संभव हो, आधिक ढांचे में व्याधात उपस्थित होने से रोकना चाहिए।

यह सभा जानती है कि नदियों की घाटियों से संब घ रखने वाली हमारी कई बड़ी बड़ी योजनाएं या विचार हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत बड़े जलाशयों का निर्माण, जल-विखुत् से परिचालित कार्य, आवपाशी की नहरें, घरती के कमिक क्षय को रोकना, मलेरिया की रोक बान आदि आदि बातें है। इन पोजनाओं में विशाल धन लगेगा और इनमें जो सब से महत्व की बात है, वह यह है कि ये भविष्य की उन्नति का आधार बनेंगी। इन से हमारे खाद्य का प्रश्न बहुत हद तक हल होगा और ब्यावसायिक तरक्की के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है, वह भी इनसे प्राप्त होगी। आपको यह शक्ति एक बार प्राप्त हो जाय तो आप काफी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं । इसलिए सरकार ने इन नदी घाटी योजनाओं पर अपना च्यान केन्द्रित करने का निश्वय किया न कि अपनी शक्ति को छोटी मोटी अस्थायी वातों में नष्ट करने का । यदि हमें इन बड़ी योजनाओं पर अपनी शनित को केन्द्रित करना है, तो क्या यह हमारे लिए उपयुक्त होगा कि हम अपनी शक्ति इस या उस उद्योग पर अधिकार करने में लगाएँ-जिससे संभव है कि कुछ अन्तर आए, या न भी आए; जो कि थोड़ी बहुत उलट-पलट भी कर दे, लेकिन जो उस बुनियादी आधार-शिला पर हमें न पहुँचा सके, जिस पर कि भविष्य में हमारे उद्योग को टिकना है? इसलिए राष्ट्रीयकरण की दृष्टि से भी हमें बुनियादी बातों को पहले उठाना चाहिए। सब से प्रथम हमें महत्व की बातों को, तथा समय-कम



को निर्द्धारित कर लेना चाहिए और राष्ट्रीय अर्थनीति के किसी अंग को लेकर, समय परिपक्व होने पर ही उसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। समय कब परिपक्व होगा, यह में नहीं बता सकता। हमें न केवल धन की आवश्यकता है, बल्कि कुशल और शिक्षा प्राप्त लोगों की भी आवश्यकता है।

वास्तव में, अन्तिम विश्लेषण स यही सिद्ध होता है कि चाहे व्यवसाय के सम्बन्ध में और चाहे जीवन के और विभागों के सम्बन्ध में यही बात महत्वपूर्ण है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारे यहां आज जीवन के सभी क्षेत्रों में काम सीखे हए छोगों की कमी है। जीवन के हर एक विभाग में, विज्ञान में, उद्योग में, हमारे यहाँ बहुत ऊचे दर्जे के व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं। हमारे यहां संसार के कुछ बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हैं। फिर भी वह थोड़े हैं। वह काफी नहीं हैं। इस सभा को याद होगा कि सरकार ने कुछ समय हुआ एक वैज्ञानिक मानवशक्ति समिति ('साइंटिफ़िक मैन पावर कमिटी') नियक्त की थी, क्योंकि जो भी हमारे यहां वैज्ञानिक मानवशक्ति है उसे उपयोग में लाने, उसे बढ़ाने को हम बहुत ही अधिक महत्व देते हैं। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और उस पर सरकार ने विचार किया। उसकी बहुत सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई। हम अपने विशेषज्ञों और जन्य लोगों को वड़ी संस्था में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में भेज कर और अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिये बाहर से विशेषज्ञों को बुलाकर अपने व ज्ञानिकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। ये सब वास्तविक आधार और नींव है, जो कि भविष्य की उन्नति के लिए डाली जा रही है। दूसरा सैद्धान्तिक और काल्पनिक रास्ता, अर्थात यह कहना कि हम ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं, हमारी बहुत मदद नहीं करता । यह काल्पनिक रास्ता छोगों को, जो नहीं समक्ष पाते कि हमें करना क्या है, एक बिल्कुल गलत तस्वीर देता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरह का प्रस्ताव हमें बिल्कल मदद नहीं देगा। मैं आशा करता हूँ कि इस अधिवेशन में किसी समय, यदि संभव हुआ, तो हम इस सभा के सामने कुछ निद्चित प्रस्ताव या औद्योगिक योजना के विषय में नीति सम्बन्धी वक्तव्य प्रस्तुत कर सकेंगे। स्वाभाविक है कि जो भी योजना हम स्वीकार करेंगे, उसे इस सभा का समयंन प्राप्त होगा ।

कांग्रेस उप-समिति की रिपोर्ट की फिर चर्चा करूँ, तो यह कहा जा सकता है कि स्वभावतः अगर कोई योजना, चाहे वह आर्थिक हो या कोई दूसरी, अगर अखिल भारतीय कांग्रेस किमटी की अन्तिम अनुमिति प्राप्त करती है, और वह किमटी आदेश देती है कि वह योजना स्वीकार की जाय तो इस समा में हम में से अधिकांश उस आज्ञा से बँधे हुए हैं। किसी भी स्वीकत योजना को निश्चय ही इस सभा का अन्तिम समर्थन होता चाहिए। लेकिन हम में से अधिकतर लोग उस योजना के समर्थन के लिए पायन्द होंगे, जो कि स्पट और निश्चित रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस किमटी द्वारा, सामने रक्की जायगी और उसे हम इस सभा को स्वीकृति के लिए यहां पेश करेंगे। लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस किमटी आखिर कोई कार्यकारिणी समिति नहीं हैं: अधिक से अधिक वह एक नीति निर्द्वारण करने वाली समिति है। वह साधारण नीति का निर्देश करेगी, और फिर स्वभावतः इस सभा या सरकार का यह काम होगा कि उसे सुविधानुसार समय क्रम दें कि, कीन कार्य सर्व-प्रथम करता है और यह निश्वय करे किस गति से करना है।

यह सभा जानती है कि भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में हमारी साधारण नीति यह रही है कि जमींदारी प्रथा का अन्त कर दिया जाय। इस कार्य की गति मन्द रही है, इसिल्ए नहीं कि हमारी मेहनत की कमी है, बिल्क इसिल्ए कि अनेक प्रकार की किन्नाइयां उठ खड़ी हुई हैं। फिर भी में आशा करता है कि यह मामला काफी जल्द पूरा हो जायगा। यह भी उन आधार शिलाओं में से एक है, जिस पर हम और चीजों का निर्माण कर सकते हैं। सामूहिक और सहकारी खेती की चर्चा हुई है। में इस देश में सामूहिक और सहकारी खेती का होना पसन्द करूँगा। में आशा करता हूँ कि हर हालत में अगर वड़े पैमाने पर नहीं, तो कम से कम एक छोटे पैमाने पर हम सहकारी हंग से, और हो सकता हो तो सामूहिक बंग से, इसे करें। लेकिन यह स्पष्ट है कि इसके पहले कि आप उन्हें सोच सक्कें आपकी वर्तमान भूमि व्यवस्था का, जोकि भारत के अधिकांश भागों में जारी है, अन्त करना पड़ेगा। सब से पहले बड़ी जमींदारियों की प्रथा का, और बाद में हो सकता है कि उसकी और कुछ बातों का हमें अन्त करना पड़े। और यह कोई सहज काम नहीं है।

यह कुछ थोड़े से आदिमयों की, जिन्हें आप पूंजीपित कह सकते हैं, भाषसन्दर्गी की बात नहीं है; सम्भवतः बहुत से किसान भी, जिन्हों ने भूमि का स्वामित्व प्राप्त किया है, इसे नापसन्द करेंगे । यह स्पष्ट है कि जो भी निर्णय हम करें उसके लिए बहुसंख्यक लोगों की रजामन्दी आवश्यक है। हम इसे बहुत बड़ी संख्या में अपने किसानों के गले के नीचे जबदंस्ती से नहीं उतार सकते । हमें उन्हें अपनी राव का बनाना है। ऐसा करने का सब से अच्छा उपाय यह है कि हम उनके सामने सहकारी खेती के सजीव उदाहरण पंश करें और यह दिखावें कि वह कैसे चलती है। तभी हम उनका मतपरिवर्तन कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। हम यहां एक साथ कई ग्राम्य व्यवस्थायें चला सकते हैं, और उनमें से जो देश के लिए सब से अच्छी होगी, वह कमशः स्वयमें दोती जायगी। सहकारी व्यवस्थाओं के भी कई प्रकार है। में तत्काल यह नहीं बता सकता कि उनमें किस प्रकार की व्यवस्था सब से उपयुक्त है। हो सकता है कि देश के किसी एक भाग के लिए एक प्रकार





की व्यवस्था उपयुक्त हो और दूसरे भाग के लिए दूसरे प्रकार की ।

इसलिए अन्त में में इस सभा को यह आश्वासन दिलाऊँगा, कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम अपने औद्योगिक कार्यक्रम के विषय में नीति सम्बन्धी विशेष वक्तव्य तैयार करने के लिए उत्सुक हैं। वर्तमान अवस्था में ऐसा वक्तव्य हमें बहुत आगे पहुँचाबेगा, ऐसा मेरा खयाल नहीं है । बहुत आगे की सोचने में अभी जोखिम है । गैर-सरकारी संगठन बहुत आगे के भविष्य को देख सकते हैं, लेकिन किसी सरकार के लिए बहुत आगे के सम्बन्ध में अपने की बांध देना निरायद नहीं है। में और लोगों को, जो इस सभा में नहों हैं, यह आश्वासन दिलाना चाहुँगा, कि हम जो भी करें, उत्पादन का ध्येय हमारे सामने सर्वप्रथम है। हम इसे परम आवश्यक मानते हैं। यह स्पष्ट है कि उत्पादन, उन लोगों के आपस के पूर्ण सहयोग पर निर्भर करता है, जो इस काम में लगे हुए हैं। यह स्पष्ट है कि हम देश के औद्योगिकों की सदिच्छा चाहते हैं। अकसर यह प्रश्न पृछा जाता है कि "क्या आपके पास उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिए योग्य व्यक्ति मीज़द हैं ?" सच बात तो यह है कि, जैसा मैंने अभी बताया, हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं हैं। लेकिन इस प्रश्न पर मुक्ते जरा आश्चर्य होता है, क्योंकि व्यवहार में तो उन्हीं व्यक्तियों का उपयोग होता है, चाहे उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो चाहे न हो। काम तो वही लोग करेगें और उनमें उद्योग के मिख्या भी वामिल हैं, उनकी प्रबन्ध और कार्य कराने की विशेष योग्यता की आवश्यकता भी शाभिल है। अब, आवश्यक यह है कि चाहे जो योजना हम प्रस्तुत करें, हमें उसके पक्ष में अधिक सदिच्छा प्राप्त होनी चाहिए । हमें उत्पादन पर उसका बुरा असर नहीं पड़ने देना चाहिए। साथ ही, जिस दिशा में हम चाहते हें, उसमें हमें भविष्य की उसति की नींव डालनी चाहिए। इसी दृष्टि से हम ने उप-सिमिति की रिपोर्ट तैयार की थी। यह एक ऐसी रिपोर्ट है जिस पर आपको तथा देश को विचार करना है। हमने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि मीजदा कार्य में कोई ब्याधात न आने पावे, न कोई उलट-पलट की बात हो, लेकिन कमशः, फिर भी काफ़ी बेग से, अर्थ-व्यवस्था के उन अंगों में, जिनमें राष्ट्रहित की ध्यान में रखते हुए परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन किया जाय। बाद में और परिवर्तन भी हो सकते हैं। इसलिए में माननीय सदस्य से यह अनु रोध करूँगा कि एक ऐसे प्रस्ताव पर, जो प्रकट रूप में कार्यान्वित नहीं हो सकता है, वह जोर न दें।



## अकेला सही रास्ता

महोदय, मुर्फे इस सभा से क्षमा मांगती है कि में इस बहस के अवसर पर यहां बराबर उपस्थित नहीं रहा हूँ। लेकिन कभी कभी और कामों के भारी तकाजें होते हैं। मैं यहां बराबर मौजूद रहना पसन्द करता, क्योंकि इस विषय में मेरी गहरी दिलचस्पों है, और यहां सदस्य क्या कहते हैं, उसे में सुनना चाहता। मुर्फे मालूम हुआ है कि बहुत से सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और वह इसकी तारीफ में या कम से कम इसके पक्ष में बोले हैं। कुछ ने इसे नापसन्द भी किया है और कुछ ने इसे सम्पत्न द भी किया है और कुछ ने इसे सहत नापसन्द किया है। इस मतभेद पर मुक्ते प्रसन्नता है और यदि माननीय सदस्यों में से किसी ने, किसी ह्विप या अपने दल की कार्यकारिणी के अन्य निर्देश के कारण, अपना मत दवा लिया है, तो उसका मुक्ते खेद है।

कार्य योजना के सैद्धान्तिक पहलुओं से काफी समय से मेरा स्वयं सम्बन्ध रहा है। में अनुभव करता हूँ कि उसके सिद्धान्त और अमल के बीच एक बड़ा अन्तर है जैसा कि जीवन की अन्य बातों के विषय में है। सिद्धान्त कवित्वमय होता है, जैसा कि, यदि में कह सकता हूँ, मेरे माननीय सहयोगी, प्रस्ताव के प्रस्तावक का भाषण था। लेकिन हम जब उस कवित्व को व्यवहार में लाना चाहते हैं तो तरह तरह की कठिनाइयां उठ खड़ी होती हैं। साधारणतः कठिनाइयां सभी जगह होती हैं, लेकिन भारत में जैसी परिस्थिति है, पिछले सात या आठ महीनों में जो कुछ हुआ है, उसके बाद, किसी ब्यक्ति को, वह जो कदम भी बढ़ाता है, उसमें बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिस से मौजूदा ढांचा टूटने न पावे। विनाश और टूट-फुट काफी हुई है, और मैं इस सभा के सामने निश्चय ही यह स्वीकार करूँगा, कि मैं इतना साहसी और बहादुर नहीं कि और आगे भी विनाश में लग्रा में समभता हूँ कि भारत में बहुत सी चीजों की तोड़-फोड़ करने की अब भी गुंजाइश है। उन्हें निस्सन्देह दूर करना पड़ेगा। फिर भी यह अपना अपना देखने का ढंग है। क्या हम ऐसा करने जा रहे हैं कि हमारे सामने साफ स्लेट आवे, जिस पर से सब कुछ मिट गया हो, जिसमें कि हमें सिरे से लिखने का सुख प्राप्त हो ? ऐसी स्लेट पर जिस पर

संविधान परिषद् ( व्यवस्थापिका ), नई दिल्ली में, उद्योग और रसद विभाग के मंत्री माननीय डा० स्थामाप्रसाद मुकर्जी के बौद्योगिक नीति के प्रस्ताव पर, ७ अप्रैल १९४८ को दिया गया भाषण ।

कुछ और न लिखा हो ? यह काम करने का सहज ढंग जान पड़ता है, अगर्चे शायद साफ स्लंट कभी रहीं नहीं है; उस समय भी जब कि लोगों ने कल्पना की कि स्लंट साफ होने जा रही है।

में यह नहीं कहना चाहता कि किसी को साफ़ स्लेट से आरम्भ करने की कभी कोशिश ही न करनी चाहिए। लेकिन आदमी को देश का और उसकी हालत का ध्यान रतना पडता है, और यह देखना पडता है कि कीन सा रास्ता पसन्द करने छायक है, किसमें कम खतरा है। मुक्ते जान पहता है कि दुनिया की और भारत की जो अवस्था है, उसमें जिसे साफ स्लेट पर लिखने को कोशिश कहेंने--यानी जो कुछ हमारे यहां है उसे मिटा कर-तो वह निश्चय ही हमें तरक्की के निकट न लायेगी, बह्कि उसमें बहुत देर कराएगी। आधिक तरक्की लाना तो दूर रहा, यह हमें राज-नैतिक दृष्टि से इतना पीछे फेंक सकती है कि आधिक पहलू ही हम.री निगाह से ओभल हो जाय। हम इन दो चीजों को अलग नहीं कर सकते। हम एक बडी राजनैतिक उथल-पुथल और मंथन में से गजरे हैं, और अगर अपनी पसन्द की किसी चीज की पाने की कोशिश में हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो साथ ही दूसरी दिशा में कछ कदम पीछे हट जाते हैं, तो सब मिलाकर हम कुछ घाटे ही में रहते हैं, नफे में नहीं। इस लिए स्लंट की सफाई की बजाय यह हो सकता है कि हम यहां वहां कुछ मिटाने की और उस जगह पर कड़ और लिखने की और वह भी कमश:--में आशा करता है कि बहत धीमी गति से भी नहीं, फिर भी बहुत तोड़ फोड़ और बोभ से बचते हुए--परी स्लेट की लिखाबट बदलने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि मुभ पर हाल की घटनाओं का असर पड़ा हो, लेकिन मैंने अधिकाधिक यह अनुभव किया है कि किसी भी बस्तु को, जो उत्पादन कर सकती है, या जिसमें अच्छा श्रम करने की क्षमता है, मिटाना उचित नहीं । बनाने में तो बहुत समय लगता है, मिटाने में बहुत समय नहीं लगता । इसलिए बदि यह सभा और यह देश समभता है कि हमें मिटाने की भावना से अधिक निर्माण की भावना को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तब वह दिएकोण अनिवायं रूप से भिन्न होगा । आपके क्या आदर्श है यह दूसरी बात है। लेकिन उन आदशों की प्राप्ति के छिए भी क्या इसे आप सबसे आसान तरीका समभते हैं कि जो कछ है उसे मिटाकर साफ कर दिया जाए, तब नए सिर से काम आरम्भ किया जाय ? या बह कि अपने मीजदा साधनों और सामान को देखते हुए पुरानी इमारत को जितनी तेजी से सम्भव हो, नई इमारत में बदला जाय ? इसमें सन्देह नहीं कि हमें मौजदा इमारत को बदलना है और जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी ।

जो मानतीय सदस्य अभी मुभसे पहले बोले है, उनका भाषण में सुन रहा था; उद्योग या टैक्स पर, और जहां कहीं बोभे डाले गए है, उनके बारे में उनके मातम को में सुन रहा था। सच्ची बात यह है कि यह मातम, दुनिया के सम्बन्ध में एक विशेष







दुष्टिकोण पर आधारित है, जिसका कि, मुक्ते भय है, अब लौटना नामुमकिन है। में आदर्शवादी ढंग से नहीं, वरन् केवल व्यावहारिक ढंग से विचार कर रहा हूँ; और कहता हुं कि उसे आप लौटा नहीं सकते । उद्योग पर और अधिक बोभ पड़ने जा रहे हैं क्योंकि खुद राज्य पर, उसकी सामाजिक समस्याओं का इतना वड़ा बोफ है। राज्य को उसे हल करना है, नहीं तो वह समाजवादी राज्य नहीं बन पाएगा, और मुमिकिन है कि यह पुलिस राज्य बन जाय या कोई और राज्य उसकी जगह ले ले। राज्य को अपनी समस्याओं का सामना करना है, और अगर उसे ऐसा करना है, तो इसके लिये उसे आवश्यक साधन भी प्राप्त करने होंगे। स्वभावतः उद्योग पर बोभ बढ़ता ही जायगा। वास्तव में यह आपके या भेरे या किसी और के सोचने से ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि अनिवार्य रूप से घटनाओं का प्रवाह ऐसा है कि वह राज्य को अधिकाधिक निर्माणात्मक उद्योगों का संगठन करने वाला बना रहा है न कि व्यक्तिगत पुंजीपति को या किसी और को। जहां तक में तटस्य रूप से देख सकता हूँ, यह बिल्कुल अनिवार्य है। मैं नफे के उद्देश्य को बिल्कुल अलग नहीं कर रहा हूँ। में नहीं कह सकता कि एक सीमित अर्थ में यह कब तक चलेगा, लेकिन व्यापक अर्थ में यह समाजवादी राज्य की नई कल्पना से अधिकाधिक संघर्ष में आएगा। यह संवर्ष चलता रहेगा, और जीत एक पक्ष की ही होगी, और यह स्पष्ट है कि राज्य की जीत होगी, न कि उस वर्ग की जोकि उद्योगों में कोरे नफे के उद्देश्य का समर्थक है। यह एक अनिवार्य विकास है। आप उस विकास का सामना कैसे करेंगे ? तो क्या आप उसकी गति तेज करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम में से बहुत से छंग चाहते हैं ? क्योंकि आर्थिक पहल या विशेषज्ञ के पहल को अलग रखते हुए भी, में विश्वास करता हूँ, कि हम ऐसी स्विति में पहुँच गए हैं, जो हर एक संवेदनशील मनुष्य की खलने वाली है। आज का संवेदनशील मानग समाग उस बड़े अन्तर की, जो मनुष्य-मनुष्य के बीच में हैं, उनके बीच के भेदभाव को, एक ओर अवसर की कमी और दूसरी ओर अपव्यय को सहज में सहन नहीं कर सकता। यह इतनी अशिष्ट बात जान पड़ती है और अशिष्टता का समर्थन करने से बुरी वस्तु किसी देश या व्यक्ति के लिए नहीं है। यदि में कहुँ तो अब से पचास या सी वर्ष पहले यह बात इतनी अशिष्ट नहीं थी। यद्यपि नफे का उद्देश उस समय भी बहुत जोरों पर काम कर रहा या, और यद्यपि उस समय अब से ज्यादा कच्ट था; फिर भी दुष्टिकोण दूसरा था। तब शायद सामाजिक मूल्यांकन ही दूसरा था। लेकिन आज की दुनिया के प्रसंग में इस प्रकार का उद्देश्य न केवल आर्थिक द्विट से अधिकाधिक अनुचित, बल्कि किसी भी संवेदनशील दृष्टि से जिशब्द हो गया है। इसलिए परिवर्तनों का होना अवस्यंभावी है।

तो फिर यह परिवर्तन आप कैसे करने जा रहे हैं ? जैसा कि मैंने कहा, मैं तो चाहूँगा कि विना विनाश और अवरोध के यह परिवर्त्तन लाया जाय। क्योंकि विनाश और अवरोध के मार्ग से भविष्य में चाहे कुछ भी फल मिले, आज निश्चय ही उनसे नुकसान होगा। वह उत्पादन को रोकेंगे। उनसे सम्पत्ति का उत्पादन कम होगा। लेकिन यह निश्चित नहीं कि आगे भी आप इनके द्वारा अधिक तेजी से काम कर सकेंगे। इसलिए, आदमी को समभौता करना पड़ता है। यद्यपि में इस प्रसंग में या किसी भी प्रसंग में समभौता शब्द से नफरत करता हूँ, तब भी इससे बचा नहीं जा सकता।

अब हमें अर्थ-व्यवस्था की परिवर्तन कालीन स्थिति पर विचार करना है, उसे बाहे जिस नाम से पुकारिये, मिश्रित अर्थ-व्यवस्था या किसी और नाम से। यह हमें ऐसा कार्य करने पर विवश करती है, जिसमें कि देश की सम्पत्ति निरन्तर वृद्धि पाती रहे, साथ ही देश में उस सम्पत्ति का अधिक न्याय-संगत वितरण हो सके। कमशः ऐसी स्थिति पर हम पहुँचेगें, जिसमें कि सारी अर्थ-व्यवस्था का भार-केन्द्र ही बदला हुआ होगा। अब, मुक्ते स्वयं संदेह है कि ऐसे परिवर्तन विना संघर्ष के या बारवार होने वाले संघर्षों के हो सकेंगे, क्योंकि विशेष हितों पर अधिकार या विशेष विचार रखने के अम्यस्त लोग सहज में नए विचार स्वीकार नहीं करते और कोई भी अपने पास की चीज को छोड़ना नहीं चाहता। कम से कम कोई वर्ग ऐसा करना पसन्द नहीं करता; व्यक्ति कभी कभी ऐसा करते हैं। यह संघर्ष बरावर हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये संघर्ष प्रायः कुछ बेवकूफी के संघर्ष होते हैं, क्योंकि ये घटनाओं की प्रवृत्ति को बदल नहीं सकते। अधिक से अधिक ये संम्पर्ण इस कम में देर लगा सकते हैं। और देर करने का संभावित परिणाम यह होता है कि जो लोग निहत्त-स्वाथों को पकड़े रहते हैं, उन्हें , अन्त में और भी घाटे का सौदा करना पड़ता है।

अब, एक दूसरा पहलू है जिस पर कि मैं चाहूँगा कि यह सभा विचार करें।
यह एक अजीब बात है कि हमारें खूब जोशीले क्रान्तिकारियों में से बहुत से लोग,
जो कि आदर्शवादी संसार की कल्पना करते हैं, जब संसार की समस्याओं पर वैज्ञानिक
दृष्टि से देखने का अबसर आता है, तो अद्भुत रूप से रूढ़िवादी दिखाई देते हैं। में
अपना कथन स्पष्ट कर दूं; मेंने 'वैज्ञानिक' शब्द का एक संकीणं अयं में प्रयोग
किया है। हमारे अधिकतर मित्र—समाजवादी अथवा साम्यवादी—बराबर इस रूप
में चिन्तन करते हैं कि उत्पादन की प्रणाली जैसी है, वह वैसी ही बनी रहेगी। अवस्य ही
इसे वह स्वीकार न करेंगे। वह कहेंगे, ''नहीं, यह बदल रही है।'' लेकिन वास्तव में
बे अपनी योजनाएं एक गतिहीन संसार पर आधारित करते हैं, न कि एक परिवर्तन
बील संसार पर, जिसमें कि उत्पादन के नए ढंग, नई प्रणालियां काम में आवेंगी।
उदाहरण के लिए वे भूमि व्यवस्था के बदलने की बात सोचते हैं। यह विल्कुल ठीक
है, क्योंकि सामंती भूमि व्यवस्था को समाप्त होना चाहिए, तभी आप एक नए समाज
का निर्माण कर सकेंगे। यहां तक तो बहुत ठीक, भूमि-व्यवस्था को जरूर बदल दीजिए।





वह उद्योगों पर अधिकार प्राप्त करने की सोचते हैं, क्योंकि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था का अर्थ यह होता है कि बड़े उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व हो। ठीक; बहुत अच्छा। लेकिन वह इसे नहीं सोचते कि उत्पादन के तरीकों में महान परिवर्तन हो रहे हैं, जो कि संभव है वर्तमान औद्योगिक ढांचे को, या धरती को जोतने के तरीकों को बिल्कुल दिक्यानूसी बना दें। वह कहते हैं, "तुम इस या उस चीज पर अधिकार क्यों नहीं कर छेते ?" वया उन वस्तुओं पर अधिकार करने में धन ब्यय किया जाय, जोकि ९० प्रति-शत दिकयानुसी हो चुकी हैं ? वास्तव म, यन्त्र कौशल की उन्नति की दृष्टि से इस तरह की दिकयानुसी मशीनों, पूतली घरों और अन्य यंत्र-घरों पर अधिकार करना पैसों की सोलह आना बरवादी सिद्ध हो सकती है। यह सही है कि जब तक नए पुतली घर और नए यान्त्रिक तरीके व्यवहार में नहीं आते, तभी तक इन का उपयोग है। और अगर आपके पास अपार धन और साधन हों तो जरूर उन पर अधिकार कर लीजिए और नई चीजों को आगे बढ़ाइए। लेकिन अगर आपके साधन सीमित हैं, तब जो सास बात है, वह यह है कि एक गति-हीन यन्त्र कौशल का विचार न करके परिवर्तनशील यन्त्र-कौशल की बात सोचिए। राज्य द्वारा नए तरीकों पर अधिकार करने का चिन्तन कीजिए, पूराने तरीकों पर नहीं सिवाय इसके कि जब पूराने तरीके बाधक होते हों, और आपकी योजना और उस्रति को रोकते हों।

अब, जाहिर है कि भारत में जो स्थिति है, उसमें हमारे साधन असीमित नहीं हैं। घन कहां से आवे, कैसे आवे, और कैसे अन्य यांत्रिक या बाकी साधन आवें-इनके बारे में हमें बहुत सोचना पड़ता है। अगर ऐसा है तो इस विषय में एक निर्द्धा-रित पूर्वापर कार्यक्रम के अनुसार हमें कार्य करना है। अगर आप चीजों पर अधि-कार करना आरम्भ कर भी दें--मान लीजिए कि हम बहुत से उद्योगों पर अधिकार करने का निश्चय करते हैं-और आप यह प्रस्ताव पास कर देते हैं, तब भी मुक्ते पूरा यकीन है कि जब इसे हम ब्यवहार में लाएंगे तो एक एक करके इन उद्योगों की अधिकार में लावे में बहुत समय लग जायगा। आप चाहे जितनी तेजी करें, फिर भी इसमें काफी समय लगेगा। यह दूसरी बात है कि आप 'साफ़ स्लेट' का कम बरतें, जिसमें कि पुरानी चीजें बहार कर फेंक दी जायं और आप नई का निर्माण करें। इसलिए आपको यह वि चार करना पड़ेगा कि प्रथम क्या काम हाथ में लिया जाय; कौन सा उद्योग और कौन सी सेवाएं पहले ली जायँ ; उसके बाद आपको रूपए का प्रवन्ध करना होगा । एक संगठन बनाना होगा; यंत्र कुशल काम करने वालों का प्रबन्ध करना होगा, आदि, आदि । अतएव समय लगता है। और जब आप अतिरिक्त उद्योगों और नए उद्योगों और नई पुरानी योजनाओं को मिलाने की सोचें तो और भी समय लगेगा। मुक्त अपने मन में कोई संदेह नहीं है कि सरकार का प्रथम चुनाव केवल नई चीजों का होना चाहिए, जब तक कि पुरानी चीजें राह में बाधा के रूप में नहीं आतीं।

उन बड़ी नदी घाटी योजनायों को में बहुत ही अधिक महत्व देता

हैं, जो कि तैयार की गई हैं, और जिनमें से पहली, यानी दामोदर घाटी योजना इस संसद से स्वीकृत भी हो चन्नी है, दूसरी भी जल्द ही यह। पेश होते वाली है। मैं सम-भता है कि आपके सभी मौजूदा उद्योगों की अवेक्षा वह कहीं अधिक महत्व की हैं। यह एक नई बीज है, जिसे कि आप बिल्कल नए सिरे से खड़ा करेंगे। नई धरती खेती के काम में आवेगी, बहुत सी नई चीजें हैं जिन का कि नदी घाटी योजना द्वारा जिनत विशाल शक्ति की सहायता से निर्माण किया जायगा। मैं इसे प्रणंतया राज्य के अधिकार में करना चाहुँगा, लेकिन इस का संचालन, जैसा कि प्रस्ताव में बताया गया है, सार्वजनिक संस्थान या कार्पोरेशन के नम्ने पर होगा। मैं आशा करता हूँ कि यह सार्व-जनिक संस्थान किसी सरकारी विभाग की अधीनता में संच लित न होकर पूर्णतया या अंशतया स्वन्तत्र संगठन के रूप में संचालित होगा। में आशा करता है कि यह उन लोगों द्वारा संचालित न होगा, जो कि विभागीय लीकों में पड़े हुए हैं, बिल्क ऐसे व्यक्तियों द्वारा चलावा जावगा जिनमें कल्पना है, उत्साह है और किया मक शक्ति है; उन लोगों द्वारा नहीं जो मिसलों पर लिखते हैं, बिल्क उन लोगों द्वारा जो काम करते हैं। अब, इन नदी घाटी योजनाओं की दिक्कत यह है कि भारत के साधन उनको शीध कार्या-न्वित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। क्या में उन्हें अधुरा रहने दूं और इन में देर होने दं और यह सोचं कि एक ट्रैमबे का बन्दोबस्त, या कोई दूसरी चीज जहां-तहां कैसे अधिकार में लाई जाय ? ट्रैमबे का बन्दोबस्त आप चाहिए तो हासिल कर लीजिए. लेकिन में ट्रेमवे के बन्दोबस्त को या इसी तरह की किसी चीज को पहला स्वान नहीं देना चाहता।

अव, इस प्रस्ताव में, जो कि आपके सामने रक्खा गया है, कई सूचियां दी गई हैं। पहली सूची, दूसरी सूची आदि। जिनमें यह बताया गया है कि सरकार ने क्या क्या किया है और वह क्या करना चाहती है। नदी घाटी योजनाओं का कुछ साधारण ढंग से बयान हुआ है। लेकिन स्मरण रिखए कि इस साधारण बयान का क्या अथं है, इसका अथं यह है कि राज्य देश भर में, महान साहसी कार्यों को उठाने जा रहा है जो कि देश के उद्योगों का संचालन करेंगे, और जो कुछ आपने अधिकार में किया है बह एक गोण और छोटी वस्तु हो जायगी। ये नदी घाटी योजनाएं राज्य द्वारा नियंत्रित हैं और ये देश की अर्थ-व्यवस्था और उद्योगों का पूरी तौर पर नियंत्रण करेंगी। यदि आप इन सब बातों को अच्छी तरह समक्त ले तो यह कम तेज हो सकेगा, लेकिन यदि हम केवल दिखावटी योजनाएं सामने रखते हैं, तो हम उनके किसी हिस्से को पूरा न कर सकेंगे। तब बास्तव में हम सिवाय कागजी बातों के और सिद्धान्तों को उपस्थित करके, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए अस्पष्ट योजना के काव्य से उतर कर हमें गद्यमय बयान पर आना पड़ता है। क्योंकि यह एक गद्यमय बयान है, इसमें किवता बहुत कम है सिवाय मेरे उन माननीय मित्र की कविता के, जिन्होंने कि आरम्भ में भावण दिया था। यह निर्देशत हम से एक गद्यमय वयान है। जानबुक्त कर

यह गद्यमय है। यह सभा जानती है कि ऐसे प्रस्ताव में भाषा का अलंकरण ले आना कठित नहीं, जिससे कि यह जनता के लिए बहुत मुन्दर घ्वित रखता और बिना किसी प्रकार से सरकार को बन्धन में छाए हुए, कान और आंख को अच्छा लगने वाला होता और यह प्रभाव डालता कि हम लोग कैसे अच्छे हैं। तो, ऐसा हमने जानवूम कर नहीं किया। क्योंकि अपनी समभ में, हमें क्या करना चाहिए और निकट भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में हम इसे एक गद्यमय वयान बनाना चाहते थे। कितना हम कर सकेंगे, यह इस सभा पर और बहुत सी अन्य बातों पर निर्भर करेगा। छेकिन, कम से कम, यह एक ऐसी चीज है जिसे कि हमारा करने का इरादा है, केवल ऐसी चीज नहीं, जिसे कि एक संगठित योजना का रूप देकर जनता के आगे आडम्बर के साथ धुमा देना है।

इसकी गति कई बातों पर निर्भर करेगी । मैंने इन नदी घाटी योजनाओं की चर्चा इसलिए भी की है कि में इन्हें बहुत महत्व देता हूँ। अब, मान लीजिए दामोदर घाटी योजना खुब सफल होती है और यह हमारे हाथ में है, तो, यह राज्य के दृष्टि-कोण से औद्योगीकरण के दृष्टिकोण से इसकी अपेक्षा कहीं बड़ी चीज है कि यह सभा और आधी दर्जन ऐसी योजनाएं स्वीकार करें, जोकि कार्यान्वित न हों। इसलिए पहले कदम का मृत्य है। यदि हम राज्य के आश्रय में एक उद्योग आरम्भ करते हैं, तो हमें चाहिए कि उसे पूर्णरूप से सफल बनाएं, बजाय इसके कि इस या उस चीज पर अधिकार करने की कोशिश करें और कई चीजों का सत्यानाश कर दें। निश्चय ही एक बार आपने अच्छी नींव डाल दी, तो आगे बढ़ना आसान होगा। अब, यह स्पष्ट है कि यह सरकार या यह सभा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है और अब से पांच या दस वर्षों में क्या होगा, इसका समय-निर्धारण कर सकती है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि हम बेग में होने वाले परिवर्तन और तब्दीली के युग में रह रहे हैं, और कोई आदमी इसका जिम्मा नहीं छे सकता कि आगे चलकर कव और क्या होगा। कोई इसका जिम्मा नहीं लें सकता कि लड़ाई होगी या शांति रहेगी। शान्ति रहते भी वया होगा, इसका जिम्मा भी कोई ले सकता होगा, क्योंकि भारत में चीजें तेजी से बदल रही हैं। हम पिछले आठ महीनों में तेजी से होने वाले परिवर्तनों के बीच रहे हैं, और कई तरह से यह बड़ा अवांछित और अहित-कर परिवर्तन रहा है। फिर भी जब हम दस वर्ष कहते हैं तो यह समभकर कहते हैं कि जो कुछ हन देख रहे हैं, यह उसके आधार पर है। और हम दस वर्ष इसलिये कहते हैं कि हम जहां तक देख सकते हैं, इस बीव राज्य के हाथों में पूरा काम भरा होगा। यह केवल आस्वासन दिलाने के लिये नहीं है। अगर्चे हम सभी चाल उद्योगों की आखासन दिलाना चाहते हैं जिसमें कि वह उचित ढंग से कार्य कर सकें। लेकिन मूलतः हमारे पास बहुत कुछ करने की है और उसे हम अच्छी तरह करना चाहते हैं। लेकिन चाहे में आश्वासन दूं, चाहे यह सभा आश्वासन दे, अन्त में घटनाएं

ही गति का निर्दारण करेंगी। घटनाएं तेजी से घट सकती हैं या धौमी गति सै। घटनाएं हमारी आधिक व्यवस्था को तोड़ फोड़ सकती हैं या कुछ और ही हो सकता है। यही नहीं, संकड़ों बातें हो सकती हैं।

जब हमसे कहा जाता है, और मैं अनुमान करता हूं कि यह ठीक ही है, कि देश की पंजी सशंक है और वह सामने आ नहीं रही है, या कि हम निजी उद्योगों या सार्वजनिक कर्जों के लिये घन नहीं पा रहे हैं, आदि, तो यह सवाई है। लेकिन, यह भी, मेरा खपाल है कि, इन्हीं परिवर्तनबील स्थितियों के कारण है। हम क्या करते हें या क्या नहीं करते इसका कारण उतना नहीं है। यह स्पष्ट है कि देश अलग नहीं खड़ा रह सकता। या तो हम उद्योगपति को आगे बढ़ने का उचित क्षेत्र और उचित अवसर देते हैं, और यदि वह आगे नहीं बढ़ता तो हम उसके विना ही आगे बढ़ते हैं। हम बीजों की दुव्यंवस्था नहीं देख सकते, न व्यवस्था का अभाव ही देख सकते हैं । इसलिये कि उसे डर है कि काफी नफा नहीं होता, या कुछ और न हो जाय। लोग इंतिजार नहीं कर सकते । हम उसे उचित अवसर, उचित क्षेत्र और उचित नका देते हैं। यदि वह अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाता तो उसी काम को किसी इसरे को करना होगा । शून्य की स्थिति नहीं रह सकती। यह भी है कि अगर उद्योगों का अच्छा प्रबंध नहीं होता या प्रबंध ही नहीं होता, या घीमा काम होता है या काम बन्द कर दिया जाता है, तो फिर हमें यह विचार करना होगा कि हम क्या करें। क्योंकि वह दिन बीत गया जब कि किसी उद्योग ने काम बन्द कर दिया और वह रक गया। इसलिये कि या तो मालिक ने या श्रमिकों ने दब्यंबहार किया। आज समाज को इस तरह पीड़ित नहीं किया जा सकता। समाज को देखना होगा कि अमिकों के साथ न्याय होता है, लेकिन यह बात दूसरी है। इसलिये, इस प्रस्ताव में इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और यह शायद प्रस्ताव का सब से महत्वपूर्ण जंश है, जर्बात् सभाओं और समितियों के संबंध में। क्योंकि जब तक आप श्रीमकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करते, तब तक उनके दर्व्यवहार करने पर आप उन पर सक्ती नहीं कर सकते। उसके बाद भी लोग दुर्व्यवहार कर सकते हैं, इसलिये में चाहूंगा कि यह सभा इस प्रस्ताव पर इस प्रसंग में विचार करे। और भी बहुत से विषय हैं, जिनके बार में यहां कहा जा सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा है। मुक्ते संदेह नहीं, कि यदि यह सभा जुट जाय तो वह इस बयान में कुछ हेर-फोर कर सकती है। लेकिन मेरा निवेदन है कि इस वयान का जो मूल दृष्टिकोण है, वही सही दृष्टिकोण है और वही वर्तमान समय में व्यावहा-रिक मार्ग है, और में आशा करता हूं कि यह सभा इसे अपनी स्वीकृति देगी।

## हमें मिलजुल कर शक्ति लगानी चाहिए

सभापति महोदय, और फंडरेशन के सदस्यो, कल आपके सभापित के पद से दिये गये भाषण में आपने अनेक समस्याओं की चर्चा की है। आपने विदेशों की घटनाओं और घरेलू समस्याओं का जिक किया है विशेष कर जिनका इस देश के वाणिज्य, ज्यापार और उद्योग पर प्रभाव पड़ता है। मुभे खेद है, में इस भाषण के सुनने के लिये मौजूद न था। लेकिन मैंने उसे पड़ा और उससे लाभ उठाने की कोशिश की। आप मुभ से यह आशा न करेंगे कि में उन सभी विषयों पर, जो आपने उठाये हैं, कुछ कहूँ। क्योंकि वह एक जटिल कहानी हो जायगी। लेकिन आपकी आजा से, अपनी समस्याओं के कुछ मोटे पहलुओं के विषय में में कुछ कहना चाहुँगा।

सब से पहले, जो कुछ मेने हिन्दुस्तानी में कहा है, उसे दुहरा छूं। वह यह है कि जिस तरह अभी आपने मुक्ते प्रशंसा और प्रेम और विश्वास के साथ संबो-धित किया है, उस तरह संबोधित होकर मुक्ते बहुत सान्त्वना मिलती है। फिर भी मेरा ऐसा खयाल है कि में जब भी, आज जैसी सभाओं में जाता हूं तो मुक्ते और मेरी सरकार को इस तरह समभा जाता है, जैसे कि हम न्यायालय के समक्ष पेश किये गये कैदी हों। हमारे सब कुसूर और मूलें, बृटियां और किमयां, हमारे सामने तीव ढंग से रक्खी जाती हैं। रक्खी ही नहीं जातीं, बल्कि कभी कभी यह संकेत भी किया जाता है कि यद्यपि हम ऐसी अवस्था में पहुंच गये हैं, जहां हमारा सुबार हो ही नहीं सकता, फिर भी एक कर्तव्य का पालन किया जा रहा है। ऐसा आज जैसी सभाओं में ही नहीं होता, बल्कि संसद भवन में भी यही होता है-हमारे सहयोगी तक ऐसा करते हैं, विरोधियों की मैं नहीं कहता। मैं आलोचना का तो स्वागत करता हूं, और हमारी-विशेष कर मेरी-त्रिटियां जो आप बताते हैं, इस बात का स्वागत करता हूं। वास्तव में कभी कभी में खुद उनकी गिनती कर लेता हूं। में समभता हूं कि यह एक व्यक्ति तथा राष्ट्र के लिये अच्छी बात है कि वह हमेशा यह जानने की कोशिश करें कि कहां वह गलती पर है, और उसे सुचारे। आलोचना से कभी डरना नहीं चाहिये। में आलोचना का स्वागत करता हूं। में उसका उतना स्वागत तब नहीं करता, जब कि उसके पीछे हमारी बदनीयती

फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कामसं के २२वें वार्षिक अधिवेशन, नई दिल्ली में, ४ मार्च १९४९ को दिया गया भाषण।

का संकेत किया जाता है। स्वभावतः इसे कोई भी पसन्द नहीं करेगा। लेकिन में इस तरह की आलोचना, सभी तरह की समाओं में जहां पहुंचता हूं, पाता हूं सिवाय एक के जिसके बारे में अभी कहूंगा। हमारी आलोचना उद्योगपित, पूंजीपित, व्यवसाय के कणंधार करते हैं। हमारी आलोचना थिमकों के नेतागण यह कह कर करते हैं कि हम उन्हें दवा रहे हैं। हमारी आलोचना शरगार्थी या स्थानान्तरित लोग इसलिये करते हैं कि उनकी काफी सहायता नहों हो रही है। हमारी आलोचना प्रांतीय सरकारें इसलिये भी करती हैं कि हम उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं। हमारी आलोचना प्रांतीय सरकारें इसलिये भी करती हैं कि हम पूरी किफायत नहीं कर रहे हैं। हमारी आलोचना इसलिये भी होती है कि हम पूरी किफायत नहीं कर रहे हैं और सेकेटेरियट के वड़े हुए कमंचारीगण को हम कम नहीं कर रहे हैं। हमारी आलोचना इसलिये होती है कि हम कमंचारियों की छंटनी कर रहे हैं, और और विविध तरीकों से हमारी आलोचनाएं होती हैं। हमारी विदेशी नीति की आलोचना होती हैं, हमारे घरेलू नीति की आलोचना होती हैं। यदि (कंट्रोल) नियंत्रण लगाए जाते हैं तो हमारी आलोचना होती हैं, यदि नियंत्रण उठा लिये जाते हैं तो भी हमारी आलोचना होती हैं। यदि (कंट्रोल) स्थान्य स्थाए जाते हैं तो हमारी आलोचना होती हैं। यदि नियंत्रण उठा लिये जाते हैं तो भी हमारी आलोचना होती हैं। यदि नियंत्रण उठा लिये जाते हैं तो भी हमारी आलोचना होती हैं। अब, में मानता हूं, कि यह एक स्वास्थ्यसूचक चिन्ह हैं।

मेंने कहा था कि एक प्रकार की सभा में मेरी आलोचना नहीं होती, यानी इस देश की साधारण जनता की समाओं में। वह हमारी आलोचना नहीं करते, और में चाहूंगा कि इस बात पर आप एक क्षण विचार करें। हम सरकार की हैसियत से आज इसलिये विद्यमान हैं कि हममें जनता का विश्वास है। उदाहरण के लिये, में वहां न हूंगा, अगर मुक्ते यह संदेह हो कि भारत के लोग, भारत के साधारण लोग—हममें विश्वास नहीं रखते। और यह उनके प्रेम के कारण है कि हम इस बोक्त को कंधों पर उठाये हुए हैं। और आप जानते हैं कि यह बोक्त कोई हलका बोक्त नहीं है, कोई सुखद बोक्त नहीं है। किर भी हम उसे डो रहे हैं, कुछ तो इसलिये कि इसे हम अपना कतंत्र्य समक्ते हैं कि जब तक एक मंजिल पूरी न हो जाय, तब तक इसे वहन करें। ऐसे समय तक जब तक हम इसे दूसरों को, जिनके कंधे ज्यादा मजबूत हों और ओ इसे वहन करने के ज्यादा योग्य न हों, न दे सकें। लेकिन मुख्यतया इसलिये कि हम भारतीय जनता के वहुत संस्थक लोगों का अपने में विश्वास पाते हैं।

अब, जैसा मेंने कहा, आलोचना का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जब हमारी आलोचना मित्र लोग या विरोधी लोग करते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण भारत की इस अथवा उस समस्या पर क्या होना चाहिये? मुर्फ़ ऐसा जान पड़ता है कि बदलती हुई स्थितियों में हम अच्छी तरह अपने को विठा नहीं सके हैं। जब में "हम" कहता हूं, तो इसमें देश के सभी प्रकार के लोगों के बगों को सम्मिलित कर लेता हूं, जिसमें उद्योगपति और श्रमिक दोनों ही है,

ब्येवसायी और मुक्त जैसे राजनीतिज्ञ, कांग्रेस वाले तथा अन्य लोग भी हैं । हम लोग अपने विचारों की संसार से, जैसा कि वह है, संगति स्थापित नहीं कर सके हैं। यह एक भीवण रूप से कठिन कार्य है, क्योंकि यद्यपि विचार तेज गति वाला होता है, फिर भी जिस तरह के परिवर्तन-काल से होकर हम गुजरते रहे-हैं और अब भी गुजर रहे हैं, उसमें मस्तिब्क घटनाओं से पिछड़ जाता है। मनुष्य के विचार घटनाओं से पीछे रह जाते हैं। हममें से अधिकतर छोगों ने अपने विचारों को, वह चाहे राजनैतिक विचार हों, चाहे अर्थ-सम्ब थीं, भारत जैसा कुछ वर्ष पहले था, कम से कम शासन के इस हेर-फेर से पहले था, उसी ढांचे में ढाल रक्खा है। हमने राजनैतिक कार्यों के प्रति अपने दृष्टिकोण को, इस अदूर अतीत के अनु-सार बना रक्ता है। हम यह अनुभव नहीं करते कि अनेक कारणों से, विशेषकर पिछले महायुद्ध के कारण, संसार में बड़े परिवर्तन हुए हैं। वास्तव में घोर परिवर्तन हुए हैं जैसा कि आप सब जानते हैं और आपने स्वयं कल अपने भाषग में कहा था--एशिया के निन्न भागों में, चीन, बर्मी, इंडोनेशिया, और और जगहों में । अब अगर संसार इतना बदल गया है तो निश्चय ही हमारे चितन में अन्तर आना चाहिये, हमें उसे समझना चाहिये और उन परिवर्तनों के अनुकूल अपने की भी डालना चाहिये। समस्याओं की देखने का हमारा ढंग अब तक यह रहा है कि सरकार की घोर आलोचना की जाय। वह सरकार उस समय ब्रिटिश सरकार थी। यह एक आंदोलनकारी ढंग था, जी ठीक ही था। क्योंकि हमारा पहला कर्तव्य यह था कि उस सरकार को उलट दिया जाय, उसे हटाकर बाहर कर दिया जाय और देत में अपनी सरकार कायम की जाय। इसलिये हम लड़े, अपने हाय-पैर मारे और हम कामयाब हुए। परन्तु अब, यह ढंग भारत की वर्तमान अवस्था में उपयुक्त नहीं रहा। फिर भी हममें से अधिकतर लोगों पर उसी ढंग का असर बना हुआ है। हम उससे मुक्त नहीं हो पाते। में देखता हूं कि संसद में हमारे बहुत से सहयोगी केवल इसी ढंग पर काम कर सकते हैं। वह किसी दूसरे ढंग पर चल ही नहीं पाते। वह हमारे प्रिय सहयोगी हैं, यह सब बात है। लेकिन उनमें बदलती हुई स्थिति की पहचान न देखकर कुछ चिन्ता होती है। यदि किसी देश या उसके निवासी, उन चीजों को, जिस रूप में वे हैं, नहीं समक पाते, तों वे चीजें, उन्हें छोड़कर दूर चली जाती हैं या उनके बावजूद भी अलग हो जाती हैं। आप घटनाओं पर विजय या नियंत्रण नहीं पा सकते, न उन पर असर डाल सकते हैं, जब तक कि आप उन्हें अच्छी तरह समफ न लें।

आप में से बहुत से अपने अपने क.यं-क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, और, निस्संदेह, जब आप घटनाओं का काफी ध्यानपूर्वक विश्लेषण करते हैं, शाबद और बहुत से लोगों से अधिक, अ.प उन घटनाओं के समभने में अपने पूरे अनुभव का उपयोग करते हैं। फिर भी, यह बहुत सम्भव है कि जो प्रस्तावनाएं लेकर आप चल रहे

हों, वे हमेशा ठीक न हों। यह हो सकता है कि आपके विचारों के आधार-रूप कोई ऐसा बात हो, जो कि अब प्रासंगिक नहीं रही। हो सकता है कि आप आज की गतिशील दुनिया का घ्यान रखते हुए विचार न कर रहे हों, बल्कि एक स्थिर संसार की कल्पना बनाकर विचार कर रहे हों। इस स्थिति के कारण, मैं अनुभव करता हूं कि आज भारत के वाताबरण में एक महान अवास्तविकता आ गई है, चाहे में आपसे बात कर रहा हूं, चाहे श्रीमकों से, चाहे किसी और से।

जब में यहां बैठा हुआ था, तो आपके फेडरेशन के एक सदस्य ने, जो कि कोई प्रस्ताव पेश कर रहे थे या उसका समर्थन कर रहे थे, ब्यावहारिक दृष्टिकोण के बारे में कुछ कहा या। क्योंकि अवस्य ही उद्योगपति और व्यवसायी व्यावहारिक होने का गर्व करते हैं। राजनीतिज्ञ भी ब्याबहारिक होने की बात करते हैं। लेकिन जो बात मुभे हैरत में डालती है वह यह है, कि जिनका सर्वस्व 'ब्यावहारिक होना' है, उनके गिर्द क्या हो रहा है, उसके बारे में भी ये छोग कभी कभी अद्भुत रूप से अज्ञान रखते हैं। ब्यावहारिक होने की उनकी कल्पना यह है कि संसार कभी बद-लता नहीं। और जो उनके पूर्वज अतीत काल में करते आये हैं, उसी का अनसरण करना चाहिये। यह है व्यावहारिक होना। जिस तरह कि, यदि में उस वर्ग को लं जिसका कि में कहा जा सकता हूं, अर्थात् राजनीतिज्ञों का, तो वह भी वड़े ठोस-दिमाग के और ब्यावहारिक कहे जाते हैं। चूंकि वह ठोस दिमाग के और ब्याव-हारिक होते हैं, इसलिये लोग उन्हें मजबूर करके दुनिया में एक बड़ा युद्ध करा देते हैं। विषम समस्याओं को निवटाने में वह बड़ी संलक्तता दिखाते हैं और श्रम करते हैं। उन्हें इल करने में वे असफल होते हैं और फिर दूसरा युद्ध होता है और नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इसी तरह चक्र चलता रहता है। इस तरह से चक्र चलता है और हम सभी ब्यावहारिक होने का दावा करते हैं। अब, निश्चय ही इस दृष्टिकोण में कुछ भूल है। इसलिये, में उन लोगों से, जो अपने को अपाव-हारिक और ठोस दिमान का कहते हैं, कुछ ऊब गया हूं। उस ठोस-दिमानी का बयं अकसर लचकी लेपन का नितान्त अभाव भी होता है।

दूसरी चीज लीजिये। आज चाहे विदेशी क्षेत्र को देखिये, चाहे घरेलू क्षेत्र को, जो बात हर एक व्यक्ति जानता है, वह यह है कि सब चीजें आपस में परस्पर सम्बद्ध होती हैं। आज आप उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। आप भारत की समस्याओं पर आज इस तरह नहीं विचार कर सकते, मानो उनका संसार की समस्याओं से राजनैतिक अथवा आधिक दृष्टि से कोई सम्बद्ध ही न हो। इसके अब यह होते हैं कि हम संसार के दूसरे हिस्सों में, जो कुछ हो रहा है. उसे समभें। यह आसान बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के दूसरे भागों में भी, जिसे ब्याबद्वारिक समभा जाता है, उसकी वही पूजा चल

रही है। फल यह होता है कि लोग उन्हीं रास्तों पर चले जा रहे हैं, जिन पर बीते हुए समय में प्रत्यक्ष रूप से बरबादी हुई है। मुक्ते यह कहना चाहिये था कि यचिप तत्काल बुद्धिमानी का प्रदर्शन करना किठन हो सकता है, फिर भी निश्चय ही जो बात अतीत काल में बार बार बरबादी करा चुकी है उससे बचने में अधिक बुद्धिमानी की जरूरत नहीं। लेकिन एक अजीब बात है कि हमने ऐसा नहीं किया।

बात यह है कि हम एक रास्ता पकड़े हुए चले जा रहे हैं जब कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह बरबादी की तरफ ले जाने वाला है। अब, अगर यह सच है कि हम सब ने अपनी अकल बिल्कुल खो दी है, और ऐसी बीज के बंगुल में फंसे हैं जो कि दु:खान्त घटना के ढंग की है, एक अनिवाय विपत्ति है, तब हमें जो करना चाहिये, वह यह है कि इस विपत्ति, का एक गौरवपूर्ण रीति से सामना करें। या इसका यदि कोई और रास्ता है, तो वह रास्ता हमें ढूंढ़ना चाहिये, चाहे वह सब से अच्छे नतीजे न ला सके। अब, भारत की देखते हुए, जो जटिल समस्याएं हमारे सामने हैं, जोर वे बहुत सी हैं, और उनमें से कितनी ही बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं। पिछले डेड़ साल या इससे अधिक समय को देखते हुए, जिसमें कि सरकार काम कर रही है, मुक्ते इस बात को चेताना है कि बहुत सी चीजें हैं, जो हमने बुरे ढंग से की है । बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम करना चाहते थे और अभी तक नहीं कर सके हैं। हमने अपने सामने जरा ऊंचे आदर्श रक्से और हम उन्हें, जैसा कि हम आशा करते थे, प्राप्त नहीं कर सके। यह बिल्कुल ठीक है। फिर भी, इस बड़े देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से एक निश्चयात्मक ढंग से बोलते हुए, में कहुंगा कि में सरकार की ओर से क्षमा-पाचना का भाव लेकर में आपके सामने नहीं आया हूं। जो कुछ मेरी सरकार ने किया है, उसका मुक्ते गर्व है, और में समभता हूं कि हमने अपनी समस्याओं का साहस के साथ, विना उत्तेजना के, सामना किया है उन समस्याओं का जिन्होंने बहुत सी सरकारों को और बहुत से लोगों को पराभूत कर दिया होता। यह सही है कि हमने भूलें और गलतियां की हैं। लेकिन अगर आप देश पर एक व्यापक दृष्टि डालें, वह चाहे विदेशी सम्बन्धों के क्षेत्र में हो,चाहे घरेलू क्षेत्र में हों, और एक क्षण के लिये अपनी दृष्टि भंवरों और जलावर्तों और जलावरोधों से हटा लें, तो आप देखेंगे कि मुख्य घारा आगे बहती चडी जा रही है और काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। मुफ्ते इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि यह देश आगे वड़ रहा है और भविष्य में तेजी से आगे बढ़ेगा। इस देश में बहुत से लोग हैं, जिनका मुख्य काम, मुक्ते जान पड़ता है, अपने देश की निन्दा करना, अपने लोगों की निन्दा करना, सरकार की निन्दा करना और करीव-करीब सभी चीजों की निन्दा करना है। मैंने कहा कि मैं जालोचना की चिन्ता नहीं करता, वह चाहे जितनी कड़ी हो, कितनी ही निरन्तर हो। हम वाहते हैं, आप कहना चाहें तो कह लें कि हम विरोध भी वाहते हैं। मुक्ते इनकी

विता नहीं । लेकिन यहं अत्यधिक निराशा की भावना मुभी अच्छी नहीं लगती, और भारत के भविष्य के विषय में अध्भ वचनों का प्रयोग मुभे अच्छा नहीं लगता। में मानता है कि केवल आशाबादी होना और वस्तुस्थिति को न देखना मखेता है। लेकिन यह उससे कम मुर्खता नहीं कि निराक्षावादी हुआ जाय और अपने ऊपर सभी प्रकार की आपत्तियों के आने की कल्पना की जाय। इसलिए बावजूद उन कठिनाइयों के जिनका हमें सामना करना पड़ा है, और बावजूद उन बेशुमार आलोचनाओं के जो कि हमारे विषय में होती रही है, जब मैं भारत और उसके भविष्य का विवार करता हं तो अपने हृदय को दृढ़ पाता हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि हम आत्म-तुब्टिका इस छे छें। इससे बड़ी कोई भूर्खता न होगी। हमारे सामने बड़ी समस्यायें हैं, और उन्हें हल करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना है। लेकिन यदि हमें इन समस्याओं को एक छोकतंत्रात्मक ढंग से हल करना है। तो इसके लिये और जनता और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच तथा भारत के सभी दल और वर्ग के लोगों में अ पस में, बहुत अधिक सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिए, हमें अपने आप पर, जो कार्य हमारे सामने हैं उसमें, और अपने देश के भविष्य में, विश्वास रखन। चाहिये । जैसा कि में कह चुका हूँ, आछोचना अवश्य होनी चाहिये, लेकिन ऐसी नहीं जिसका उद्देश्य रुकाबट डालना हो, बल्कि ऐसी जो रचनात्मक और हमारे कार्य में सहायक सिद्ध हो। हमें पुराना दृष्टिकोण बदलना होगा, और अपनी समस्याओं को समभने के लिए एक नया, अधिक सजीव दृष्टिकोण ग्रहण करना पहुंगा।

अब मैं आप से एक दूसरा और वड़ा किंठन प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो कि मेरे और मेरी सरकार के सामने सदा मीजूद रहता है। अगर में कहूँ, तो हम लोग राजनीतिक दृष्टि से गाँधी जी के सिद्धांतों के बीच जन्मे और पले हैं। यद्यपि हमने गांधी जी के विचारों को न तो अहिंसा के विवय में न अयंशास्त्र के विषय में, पूरी तरह चहण किया। फिर भी हमने उनमें से बहुतों को प्रहण किया जो हमारे देश के लिए उपयुक्त थे—और हो सकता है संसार के लिए भी कुछ हद तक उपयुक्त हों। अब आप जरा ऐसे लोगों की कल्यना कीजिये कि जो सदा शान्तिपूर्ण तरीकों को ग्रहण किये हुए अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई चलाते रहे हों, उन्हें हद दर्जे की हिंसा का, और राज्य की हिंबयारवन्द शक्ति का सामना करना पड़ा हो। ऐसा करने म हमें कोई प्रसन्नता नहीं हुई, और इससे हमारे मन में बड़ी समस्यायें और संघर्ष जस्म हुए। हम लोग एक सरकार की हैंसियत से शान्ति और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे, और यदि हम शान्ति और व्यवस्था नहीं कावम रख सकते थे, तो सारे देश के छिन्न-भिन्न होने का भय था। उस जिम्मेदारी को छोड़ देने का या किसी दूसरे क्य में वार्य करन का हमें अधिकार न था। लेकिन हमारे मन में सदा यह संघर्ष और

श्याल रहा है कि महात्मा गांधी ने जिन बड़े सिद्धांतों को हमें सिसाया था उनके विषय में हम कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। हम बातें तो गांधी जी के सिद्धान्तों की करते थे पर हर कदम पर हम उनको अमल में लाने में असकल होते थे। यह एक कब्टकर परिस्थिति थी। परन्तु देश में उस समय जो वस्तुस्थिति थी उसे देखते हुए हमें एक विशय प्रकार से कार्य तो करना ही था। में नहीं कह सकता कि हमने इससे भिन्न कार्य किया होता तो वह अच्छा होता। हम लोगों ने अपनी बृद्धि के अनुसार काम किया, और किसी समय भी महात्मा गांधी के संदेश की यथार्थता या सत्य में इन्कार न करते हुए, हमने वह किया जिसे कि हम अत्यन्त आवश्यक समभते थे। अब जो प्रश्न बार-बार अपने विविध रूपों में हमारे सामने आता है वह यह है कि हम एक ब्यापक रूप में नागरिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। जब तक कि नागरिक स्व-तंत्रता का खुब बिस्तार न हो, देश में असली स्वतंत्रता नहीं हो सकती। पर हम लोगों को बड़ी संख्या में, बिना मुकदमें की सुनवाई के, बंदी कर रहे हैं, और हमारी कुछ राज्यीय सरकारें ऐसे ढंग का कानून बना रही हैं जिस पर कि पुराने समय में हमें बहुत ही आपत्ति थी। इसे भाष्य की विडंबना ही समभना चाहिये कि हमें ऐसा करना पड़ रहा है। किर भी हमने ऐसा किया है, और एक आकस्मिक ढंग से नहीं, बल्कि पूर्ण विचार के बाद किया है; हमारे लिए यह एक गहरी चिता का विषय था। अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिये ? लोग हमारे पास आते हैं और नागरिक स्वतंत्रता के के नाम पर उलाहना देते हैं; वे हमारे मनों में एक सहान्भृति की प्रतिध्वनि पाते हैं। पर वस्तिस्थिति यह है कि अगर हम ऐसी कार्यवाही न करें, तो देश में इससे कहीं बरी बातें घटित होती हैं---गड़बड़ी और दुर्व्यवस्था होती है। इतना ही नहीं, देश के कछ भागों में भीषण हत्याएं तक हुई हैं। और अगर कोंई एक बात है जिसकी कि यह सरकार, जब तक कि वह अपने को सरकार कहती है, या जब तक कि उसके कुछ भी अधिकार शेष हैं, संभवत इजाजत नहीं दे सकती, तो वह सचितित हत्या और किसी दल द्वारा किया गया विच्वंस-कार्य है। में किसी प्रकार के सिद्धांत के प्रचार पर आपत्ति नहीं करता, बशतें कि उसके अंतर्गत हिंसा का प्रचार न हो । में नहीं समभता कि नागरिक स्वतंत्रता की किसी ध्याख्या के अंतर्गत हिंसा का प्रचार और हिंसात्मक काम आ सकते हैं। पिछले डेड़ वर्ष में हमें घोर हिंसा के विविध रूपों से निवटना पड़ा है, चाहे वह हिंसा अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर के प्रारम्भिक दिनों में पंजाब या दिल्ली में हुई हो, और चाहे बाद में साम्प्रदायिक संगठनों द्वारा की गई हो, या चाहे कुछ श्रमिक दलों द्वारा और बहुत हद तक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ वर्गी द्वारा पहले मुख्यतया हैदराबाद के आसपास सरहद के दोनों और और फिर पश्चिमी वंगाल में और दूसरी जगहों में की गई हो। में इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हुँ कि नागरिक स्वतंत्रता की हमारी कल्पना अब भी यही है कि हम सभी वर्गों के लोगों को अपने सिद्धांतों के प्रचार की पूरी स्वतंत्रता दें, बशतें कि वे हिसात्मक कार्यों

में बचे रहें। हमें इसकी चिता नहीं कि हम उन सिद्धांतों से सहमत हैं या नहीं; यदि उनका परिणाम हिंसात्मक नहीं तो हम उसके प्रचार की इजाजत देंगे। लेकिन यदि वैसा है, यदि किसी दल के प्रचार का उद्देश्य हिंसा या विष्वंस है, तब उसकी आज्ञा न होगी, और यदि इस कारण नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करना पड़ता है तो वह सीमित की जायगी क्योंकि कोई दूसरा उपाय ही नहीं। कलकतों में कुछ दिन पहले जो भयानक कोड हुआ था उसे आप सब जानते हैं। बात केवल यहीं तक नहीं कि कुछ लोगों की जानें यई यद्यपि वह भी बहुत बुरा है। हम लोग वड़े पैमाने पर मृत्यु के अभ्यस्त हो गये हैं। लेकिन जिस बात से में सबसे अधिक विचलित हुआ वह यह भावना थी कि लोग जानवूम कर इस तरह की बातें कर सकते हैं। वह पृष्ठभूमि कसी है जिसके भीतर से ऐसा वीमत्स व्यापार प्रकट हो सकता है ? हमारी जनता में जो कि साधारणतः नम्म और एक दूसरे के प्रति सदय है, किस प्रकार ऐसी मनोवृत्ति विकसित हो जाती है कि वह इस तरह के भयानक कमें कर सके ?

जो हो, हमें ऐसी वातों का सामना करना है और इस तरह की घटनाओं को किर से होने से रोकना है, भले ही हमें कितने ही आदिमयों को मुकदमे की सुनवाई के बाद या बिना मुकदमें के ही जेल में भरना पड़े, क्योंकि यदि यह कम जारी रहता है तो सभी प्रकार का नियमित जीवन समाप्त हो जाता है। केवल कुछ गुंडे वच रहते हैं, जो कि प्रवल होकर समाज पर अत्याचार करते हैं। हम गुंडपन की इस देश में किसी तरह नहीं पनपने देंगे। यह बड़े दु:ख की बात है कि इस तरह की बात लोगों के मन में श्रीमक वर्ग या श्रीमकों के संबंध में बैठे, क्योंकि मुक्ते विश्वास है कि भारत का श्रमिक, भारत का मजदूर वर्ग एक बहुत अच्छा मजदूर वर्ग है। वे कभी कभी चाहे उत्तेजित या गुमराह हो जायँ, लेकिन उनसे उचित व्यवहार किया जाय तो वे बढ़े काम के लोग हैं और आखिर उन्हीं के वल पर तो आप भारत का निर्माण करेंगे। उन लोगों से आपको निबटना है और उनके साथ न्यायोचित और अच्छा व्यवहार करना है। और जिस बात से मुक्ते बहुत दुःख पहुँचा है वह यह है कि लोगों के दिमागों में इन भयानक कृत्यों में से कुछ का श्रमिकों अथवा श्रमिक संघों के कार्य के साथ संबन्ध है । यह बातक सिद्ध होगा । हमारी सरकार ने श्रीमकों के संगठनों, श्रीमक संघों आदि को प्रोत्साहन देने की कोशिश की है, क्योंकि यह सबको भली भाँति विदित है कि सभी दृष्टिकोण। से ज्यादा जच्छा यह है कि श्रमिक वर्ग उचित रूप में संगठित हो, उसे संगठन की स्वतंत्रता प्राप्त हो, उसे अपने हितों की रक्षा की स्वतंत्रता प्राप्त हो । यह स्थिति क्लावनीय नहीं कि मजदूर असंगठित रहें, अपनी रक्षा न कर सकें और अपना काम ठीक से पूरा न कर सकें। इसलिए हमने उन्हें संगठित

होनं के लिए प्रोत्साहन दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने भगड़ों का निपटारा करने के लिए, सुलह आदि कराने के लिए कानून बना दिये हैं, जिसमें जहाँ तक संभव हो हड़तालें टल सकें। जो कानून हमने बनाया है उसके कुछ अंशों पर आप में से बहुतों ने, शायद, आपित की है। लेकिन हमारे सामने कोई दूसरा चारा नहीं है; या तो आप हड़तालें और बड़ी हड़तालें होने दें या कोई ऐसा संगठन बनावें जो कि भगड़ों का निपटारा कर सके। यह स्पष्ट है कि इनमें से दूसरा रास्ता बेहतर है, बशर्ते कि संगठन अच्छा हो, और उसका उद्दश्य किसी पक्ष को सतानान हो कर न्याय और निरपेक्ष व्यवहार हो। हम इस मार्गपर चल रहे हैं और बावजूद कुछ श्रमिकों और मालिकों के गुमराह प्रयत्नों के, इसी मार्ग पर चलते रहने का इरादा रखते हैं। अच्छी सरकार का यह काम नहीं कि उत्तेजित होकर उद्देशों को छोड़ बैठे और बोड़े-से छोगों के दुराचरण की सजा बहुसंस्थक लोगों को दी जाय। ऐसा करना बहुत गलत होगा। फिर भी आज हमें स्थिति का सामना करना है, जिससे कि कुछ लोग और कुछ संघ और कम्यूनिस्ट पार्टी से संबद्ध कुछ अन्य संघ, अंतब्बंस, तोड़-फोड़ और फूट डालने जैसी बुरी बातें न कर सकें। कुछ दिन हुए मेंने संसद में एक वक्तव्य दिया या जिसे आपने देखा होगा। अब हम इस स्थिति का सामना करने जा रहे हैं, और इस तरह के कार्यों का अन्त करने जा रहे हैं। इसे अच्छी तरह समक्र लेना चाहिये। जिस बात की मुक्ते चिंता है वह यह नहीं कि हम इस स्थिति का कैसे सामना करें, क्योंकि हम इसका सामना करेंगे, हममें इसका सामना करने की काफी शक्ति है; चिंता को बात यह है कि इस तरह के संघर्ष अपने पीछे एक बुरा प्रभाव छोड़ते हैं, और दुर्भावना उत्पन्न करते हैं। एक तरह का स्याल समाज के अन्य वर्गों में फैल जाता है कि औद्योगिक श्रमिक या रेलवे के श्रमिक अपराधी हैं। यह एक गलत स्थाल है और वास्तव में, उनमें से अधिकांश भले लोग हैं जो इस तरह का कोई उपद्रव नहीं करना चाहते। लेकिन वहाँ तक यह चुनौती हमारे सामने है, हमें उसका सामना करना पड़ेगा और हम करेंगे।

अब में खास तौर पर आप सब उद्योगपितयों और उन छोगों से, जिनका भारत के ज्यापार से संबंध है, कहना चहुँगा कि पिछले दो-तीन सालों में इस बात को बहुत जोर देकर कहा गया है कि पूंजी छगाने बाला, ज्यापारी और उद्योगपित बहुत संबेदनशील होता है। वह एक भयानक रूप से सुकुमार प्राणी है और यदि उसकी शान में कोई गलत शब्द कहा गया, या ज्यास्थान दिया गया तो उसका पारा एकदम चढ़ जाता है। पर उसके शरीर या दिमाग या आत्मा की संबेदनशीलता उसकी बैली की संवेदनशीलता के मुकाबले में कुछ नहीं है। मैं चाहूँगा कि आपलोग इस पर विचार करें, और पिछले साल या इसके छगभग जो बातें हुई हैं उनके विषय में सोचें।

आप सोचें कि किस तरह वह वर्ग, जिसके आप प्रतिनिधि हैं, वजट से या किसी दूसरी घटना से या किसी और कार्यवाही से, जो घटित हुई हो या न हुई हो, भयभीत हुआ है। यह सब बार-बार कहा गया है, और इसमें निस्संदेह कुछ सत्य है। मुक्ते विश्वास है कि आप भवभीत हुए हैं। लेकिन क्या आप समभते हैं कि हर किसी से बार-बार यह कहने से कि जो कुछ भी हो रहा है उससे आप दर गए हैं आपकी प्रतिच्ठा देश में बढ़ी है ? क्या में आपसे कहें कि इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने की बजाय लोग यह समभने लगे हैं कि आप डरपोक हैं, और आप की अवस्था इन चली है। जब में अवस्था इसने की बात कहता है तो मेरा तालयं आपकी शारीरिक अवस्था से नहीं है, बल्कि इस बात से है-और यही एक सारभूत बात है-कि भारत के पूंजीपति, उद्योग-पति आदि इतने उदार नहीं कि नवे युग की नई समस्याओं का सामना कर सकें, और आम तौर पर यह खयाल भी फैल रहा है कि वे कुछ संकृतित हृदय के लोग हैं और जरा-जरा सी बातों में घवड़ा जाते हैं और शिकायत करने छगते हैं और अपने-अपने आवरण में दुवक जाते हैं और दूसरों से सहायता माँगने लगते हैं। आपको सरकार से मदद मोगने का हक अवश्य है और आप उसे अवश्य मांगिए। लेकिन आपके लिए या किसी भी वर्ग के लिए यह एक ब्री बात है कि इस प्रकार को कमजोरी और दुवलता का प्रभाव आप पर पड़े । आखिरकार आज की दुनिया में यह कहा जाता है कि अनेक आधिक विचार-धाराओं का संघर्ष हो रहा है। मुख्यतया ये दो हैं -- एक ओर तो तबाकिवत पूंजीवादी विचार-धारा है, और दूसरी ओर तथाकथित साम्यवादी या सोवियत विचार-धारा है। मैं समभता हूँ कि प्रश्न को सामने रखने का यह बहुत मोटा ढंग है। यह सत्य है कि समस्या की देखने के विविध आधिक दृष्टिकोण हैं, और हर एक पक्ष अपने दृष्टिकोण की ययार्थता का कायल है। लेकिन इससे अनिवार्य रूप से यह नतीजा नहीं निकलता कि आप इन दोनों में से एक को स्वीकार करें। बीच के अध्य अनेक तरीके भी हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पूंजीवाद या औद्योगिक पूंजीवाद को जो कि संसार में लगभग १५० वर्ष पहले आया, एक वड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। वह थी उत्पादन की समस्या । उसने इस समस्या को, सिद्धान्त में और बहुत कुछ व्यवहार में, दुनिया के अनेक भागों में हल कर लिया। इसलिए औद्योगिक पूंजीवाद बाबजूद अनेक प्रतिक्लताओं के, बहुत अधिक सफल रहा है। उसने उत्पादन की समस्या को हल कर लिया। अब, दूसरा प्रश्न उठता है: उसने जमाने की और समस्याओं को कहां तक हल किया? आज उसकी यह परीक्षा हो रही है कि वह वितरण की समस्या को भी क्या उसी तरह हल कर सकता है, जिस तरह कि उसने उत्पादन की समस्या को हल किया। यदि वह उस समस्या को हल नहीं कर सकता तों कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। यह सिद्धान्त का प्रश्न नहीं है; वह चाहे साम्यवाद का हो, चाहे समाजवाद का या पूंजीवाद का। यह कठोर तथ्य का प्रश्न है। भारत में अगर हम अपने देश की भोजन-वस्त्र, मकान आदि की वुनियादी समस्याओं





को हल नहीं करते, तो हम चाहे अपने को पूंजीवादी कहते हों या समाजवादी या साम्यवादी या कुछ और हम अलग कर दिए जायंगे और हमारी जगह पर कोई दूसरा आएगा और उन्हें हल करने की 'कोशिश करेगा । इसलिए. अन्त में जमाने की ये बड़ी समस्वाएँ तर्क से या युद्ध से हल होने की नहीं, बल्कि ऐसे ही तरीके से हल हो सकती है जो प्रत्यक्ष परिणाम दिखारे। यह तरीका जो भी हो और जैसे भी काम पुरा हो तथा ऐसा बावरयक परिवर्तन हो सके जिससे कि जनता को संतोष हो सकें, वही ठीक समभा जायगा, और उसीसे आज्ञा बंधेगी। यह आवश्यक नहीं कि वह तरीका कोई चरमपंथी तरीका हो और ऊपर बताई गई दो विशिष्ट विचार-धाराओं में से एक के अन्तर्गत हो। यह दोनों के बीच का रास्ता भी हो सकता है। वास्तव में आप संसार में आज बहुत-से देशों में देखते हैं कि अन्य ऐसे तरीकों को ढूंड़ निकालने की कोशिश हो रही है, जो कि पुराने ढंग के पूंजीवाद से विल्कुल जुदा हो और जो उस तरफ भुकते हुए हो जिसे कि साधारणतया समाजवाद कहा जाता है। वे बहुत नेजी से इसके निकट आ रहे हैं। हो सकता है कि भारत में भी हम कोई तरीका, कोई मध्यम मार्ग, ऐसा निकाल सकें, जो कि जनता की हालतों के अधिक अनुकूल हो। इसलिए में इन 'वादों' से मोहित नहीं हूँ, और मेरा दृष्टिकोण इस समस्या पर विचार करने के लिए कुछ सुस्ती का है (और मैं कहना चाहुँगा कि देश का दृष्टिकोण भी ऐसा ही होना चाहिए) और में इसके साथ जो 'वाद' लगा है उसे भूल जाना चाहता हूँ। आज हमारे सम्मुख समस्या जनता के रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाने, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके लिये ऐसे साधनों को प्रस्तुत करने की है जिससे वे अच्छा जीवन विता सकें, और उनका जीवन न केवल भौतिक साधनों की दुष्टि से बह्कि सांस्कृतिक और आष्यात्मिक विषयों की दृष्टि से भी, आगे वढ़ सके । दूर भविष्य में क्या होगा, यह मैं नहीं जानता, लेकिन में उन्हें ठीक मार्ग पर लगा देना चाहता हूं और इसकी मुक्ते चिन्ता नहीं कि वह कौन-सा 'वाद' है जो कि हमें उनको ठीक मार्ग पर लगा देने में सहायक होता है, बशतें कि वे ठीक मार्ग पर लग जायें। और अगर एक रास्ते पर चलने से हमें असफलता मिलती है, तो हम दूसरे रास्ते को पकड़ेंगे; हमें इस अथवा उस मार्ग के विषय में हठवादी न होना चाहिए। मार्ग में जो भी रुकावट आती है उसकी एकदम उपेक्षा करनी होगी, या उसे हटा देना होगा। पूरे आदर के साथ में आपको बताना चाहुँगा कि अगर आप की मीगें जनता के हित में बाधक होती हैं, तो आप की माँगों की पूरी उपेक्षा कर दी जायगी। यह स्पष्ट है कि वे ऐसी न होंगी और उन्हें ऐसा न होना चाहिए, क्योंकि आपके हित उनके हितों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यह में आप ही के हित में कह रहा हूँ कि मुभे इस पर आपत्ति है कि आप देश में घूमते किरें-और अपनी मांगें बताते फिरें और यह कहें कि आप का कितना माली नुकसान हुआ है।

आप अपनी बैली को भूल जाइये और अगर भूले नहीं सकते तो उसका जिर्क नं कीजिए । यह बात आपके विरुद्ध पड़ती है। हमारे सम्मुख एकमात्र सच्ची कसौटी यह है कि कीई बात जनता के हित की है अथवा नहीं।

Y

अब एक दूसरी भड़काने वाली बात को लीजिये । वह है राष्ट्रीयकरण की बात । भारत के प्रसंग में इसका ठीक-ठीक अर्थ क्या है? पारसाल किसी समय, मेरा खयाल है कि मैंने इस विषय पर भाषण दिया था। मुक्ते याद नहीं कि मैं आपके सामने भी इस विषय पर बोला या या नहीं, लेकिन मेंने संसद् में इस सम्बन्ध में कुछ कहा था। और लोगों ने भी इस विषय पर कहा है। अभी उस दिन उपप्रधान मंत्री ने भी इस विवय पर कुछ कहा था। लोग समभते हैं कि सरकार एक नीति को पलट कर दूसरी नीत अपना रही है और साथ ही स्पब्ट निश्चय नहीं कर पा रही है कि उसे किथर बढ़ना है। हमें किसी बात पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता ही नहीं हुई, क्योंकि हमारे विचार इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट रहे हैं। हमारे विचारों की स्पष्टता का कारण किसी प्रकार के सिद्धान्त नहीं थे-यद्यपि हर वात के पीछे एक सिद्धान्त होता है-बिल्क मूलतया कुछ ब्यावहारिक कारण थे। हम समभेते हैं कि भारत में, आज की परिस्थितियों में कुछ बुनियादी उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए । कुछ तो इसलिए कि इन मूल और बुनियादी उद्योगों का निजी हितों द्वारा नियंत्रण इन उद्योगों के लिए भयावह है, और कुछ दूसरे कारणों से भी जिनके विस्तार में जाने की यहाँ आवश्यकता नहीं। जहाँ तक कि और उद्योगों का सम्बन्ध है, वे निजी नियंत्रण में रह सकते हैं, लेकिन यहाँ भी स्मरण रखना होगा कि जब एक राज्य अपने औद्योगिक और अन्य प्रकार के विकास के संबंध में योजना बनाता है, तो योजना बनाना ही एक हद तक राज्य की ओर से नियंत्रण या निर्देशन का सूचक होता है, नहीं तो योजना बन ही नहीं सकती। मा तीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, १७ वर्ष हुए, राज्य द्वारा बुनियादी मूल उद्योगों और कुछ लास उद्योगों और सेवाओं के नियंत्रण की नीति निर्धारित की थी। इस विषय का प्रारंभिक दृष्टिकोण यही है। दूसरी विचारणीय बात यह है कि किन चीजों को पहले उठाना चाहिए और किन्हें बाद में ? उद्योग संबंधी नीति पर एक बयान देते हुए हमने कुछ चीजें निनाई थीं, जिन्हें कि हमने समका था कि तत्काल राज्य को ले लेना चाहिए या जिनका राष्ट्रीयकरण हुः जाना चाहिए ( यदि आप इस शब्द का व्यवहार करना चाहें ) । औरों के तथा कुछ बुनियादी और मूल उद्योगों के बारे में भी हमने कहा था, कि हम उन्हें दस वर्ष तक, या हो कि सकता है कि इससे भी अधिक काल तक न छ। गै। हमने ऐसा क्यों कहा ? आप से बिल्कुल स्पष्ट कहूँ कि जो लोग इन उद्योगों का नियंत्रण कर रहें हैं उनके प्रेमवश हमने ऐसा नहीं कहा, बिल्क इसलिए कि हमारे साधन सीमित थे। चूंकि हम लोग देश को औद्योगीकरण में सहायता देने के लिये चिंतित थे, इसिलए हमने अनुभवं किया कि जो साधन हमारे पास हैं उनका कहीं अच्छा उपयोग यह होगा कि उन्हें नए बुनियादी उद्योगों या नई योजनाओं में जो हमारी निगाह में घीं, लगाया जाय, न कि कुछ उद्योगों के स्वामित्व को निजी हाथों से बदल कर राज्य के नियंत्रण में फँसा दिया जाय। इसिलये भली भौति सोच-विचार के बाद हमने निर्णय किया कि इन निजी उद्योगों को हम कायम रखेंगे और उनको सब तरह से प्रोत्साहन देंगे। हम नहीं जानते कि कब हम उनका राष्ट्रीयकरण कर सकेंगे। लेकिन इस बीच फीबी उद्योगों के अतिरिक्त, जिनका कि हर हालत में राष्ट्रीयकरण करना है, नए उद्योगों का एक राष्ट्रीय डांचा हम निर्माण कर लेना चाहते हैं। इसिलए यह हमारे साधनों के अच्छे-से-अच्छे उपयोग का तथा अन्य लोगों से, जिनमें कि उद्योग और व्यापार के और अन्य हितों के प्रतिनिधि भी होंगे, परामर्था करते हुए आगे बड़ने का प्रथन है जिससे कि हम अपने पैसों का अच्छे-से-अच्छा लाभ उठा सकें और साध ही मौजूदा हालतों की उलट-पलट न दें।

उप-प्रधान मंत्री ने उस दिन मदास या हैदराबाद में कुछ इस तरह की बात कही थी कि अपने वर्तमान साधनों को देखते हुए, कुछ चीजों का, जिन्हें कि हमने छोड दिया है, हम राष्ट्रीयकरण करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के दूसरे विभागों के विकास को रोकते हैं। इसलिए, बिल्कुल ब्यावहारिक दृष्टिकोण से, और इस दृष्टिकोण से भी कि जो काम आज हो रहा है और जिसे हम चाहते हैं कि जारी रहे, वह उलट-पलट न जाय, हम इस निर्णय पर पहुँचे। अब आपको और हमें और वास्तव में हम सबको एक दूसरे को समभना है, और अगर आप समभने हैं कि हम आपके हितों का बुकसान करने जा रहे हैं, तब स्पष्ट है कि सहयोग कठिन है। या, अगर हम समभते हैं कि आप अलग ही रहेंगे और हमारे अर्थात् राज्य के हितों को और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचायेंगे तो भी हमारा-आपका कोई सहयोग नहीं हो सकता, क्योंकि जहां विश्वास का अभाव है वहाँ किसी प्रकार का सहयोग स्थापित हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि हम और आप सदा सहमत न हों, लेकिन वस्तुस्थिति यह है, कि चाहे हम सहमत हों चाहे न हों, साधारण बुद्धि का तकाजा यह होना चाहिए कि हम मिल-जुल कर शक्ति लगावें। नहीं तो हममें से किसी का भी भला नहीं होता है। में चाहता हुँ कि आप इस विषय में विचार करें क्योंकि आप भली भौति जानते हैं उद्योगपित और व्यवसायी लोग, चाहे उनकी गुलती हो या न हो, आज जनसाधारण में बड़े अप्रिय हो गए है। वे अप्रिय इसलिए हुए हैं कि उनमें से कुछ लोगों ने ठीक व्यवहार नहीं किया है, और परिस्थितियों से लाभ उठाकर अंधार्ध्य नका कमाकर समाज को नुकसान पहुँचाया है। शायद अपेक्षाकृत थोड़े ही व्यक्तियों के इस तरह के व्यवहार ने सारे व्यवसायी समाज पर बुरा असर डाला

है। इसने उन्हें बदनाम किया है और में ठीक ठीक नहीं जानता कि यह बदनामी आप कैसे मिटायेंगे। लेकिन में आप से कहता हूँ कि अप अपनी प्रतिष्ठा को सुवारने का पूरा प्रयत्न की जिए, क्यों कि अन्त में कानून या सरकारी रक्षा के वल पर हम बस्तुओं के उत्पादन में बहुत आगे नहीं जा सकते, बह्कि इस कार्य से संबंधित विविध पक्षों की सद्भावना द्वारा ही ऐसा कर सकते हैं। यदि ऐसी कुछ भावना है कि व्यवसायी वर्ग ने जनसाबारण के प्रति उचित कार्य नहीं किया है, तो, क्या में कहें कि, प्रायश्चित के हप में आपको कुछ करना ही होगा, अ.र यह बात में बड़ी गम्भीरता से कहता है। में मानता हूँ कि यह बड़ी गम्भीर बात है कि श्रीमक वर्ग ने कई जगहों पर भयानक रूप से दुब्बंवहार किया है, और कलकत्ते की घटना बहुत बुरी है। हम इसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन श्रीमक वर्ग का दुर्व्यवहार करना एक वात है-क्योंकि आखिर उन्हें बहुत अच्छे आचरण की शिक्षा नहीं मिली है-तथा ऐसे लोगों का, जिन्हें कि दूसरों के लिए आदर्श स्थापित करना चाहिए, दृश्यंबहार करना विल्कल दूसरी बात है। यह बुराई श्रमिक वर्ग को दुव्यंवहार करने का अवसर देती है, क्योंकि वे देखते हैं कि दूसरे क्या करते हैं और इस तरह कुत्सित चक्र चलता रहता है। अतएव में चाहुँगा कि आप इस पर विचार करें और इसका ध्यान रक्सें कि जो बाउँ आप जनता के सामने रक्खें वे ऐसी हों जिनमें जनता आपका स्वार्थ न देखे. बह्कि यह देखें कि आप समाज के हित में काम कर रहे हैं, जैसा कि आप दूसरों से चाहते हैं; क्योंकि अखिर हम लोगों को भारत में साथ ही डूबना या पार होना है, चाहे वह श्रमिक वर्ग हो चाहे उद्योगपित हों। आज भारत में यह देख कर आइवर्य होता है कि कुछ ऐसे लोग या वर्ग हैं, जो उपद्रव और अनर्थ और अव्यवस्था उत्पन्न करना चाहते हैं, पर जिनका किसी 'वाद' से कोई सम्बन्ध नहीं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, में यह कल्पना नहीं कर सकता कि कोई भी साम्यवादी, अगर वह ईमानदार है और अगर वह भारत के भविष्य के हित में सोचता है, कैसे इस प्रकार के कामों में लग सकता है, जिनमें कि आज भारतीय साम्यवादी दल लगा हुआ है। में साम्यवाद से सहमत हूँ या असहमत, इससे स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता । लेकिन में कहता हूँ कि भारत के कुछ वर्गों के कार्य, - उनके समाजवादी सिद्धान्त जैसे भी हों, --ऐसे हैं, जिनका भारत की भावी भलाई से कुछ भी वास्ता नहीं। वं कछ दूसरे ही विचारों पर आधारित है। मेरा विश्वास है कि वे भारत में अव्यवस्था उत्पन्न करने के निविचत उद्देश पर आधारित हैं, जिससे कि शायद यह आशा की जाती है कि अन्त में कुछ नई चीज निकल आवे। यह एक अजीव दृष्टिकोण है, यानी भारत की चलती गाड़ी को र कना और शायद एक या दो पीड़ियों तक इस ंत की प्रतीका करना कि कुछ नतीजा निकल आवे। मेरा विश्वास है कि यह एक ऐसी चीच ह, जिसे कि भारत के लोग कभी बर्दाश्त न करेंगे। हम कुछ ऐसे वर्गों का मुकावला करने को तैयार हैं जो कि भारत में सी अध्यवस्था और उपद्रव फैलाना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने वर्मा तथा अन्य जगहों में किया है । इसका सभी की मुका-

बला करना है, और इसका मुकाबला तभी किया जा सकता है जब कि हर एक वर्ग अलग-अलग दिशा में जोर न लगा कर और केवल अपने स्वार्थ की बात न सोच कर, राज और जनता के हित की बात सोचे।

अब में खुराक की समस्या के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहुँगा। भोजन आज हमारे लिए एक बुनियादी समस्या बन गया है। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि हम स्थिति सँमालने में असफल रहे हैं। में समभता हु कि उस आसानों के कारण ही, जिससे कि हमें बाहर से खाने का सामान मिलता रहा है, हम इस समस्या का उचित ढंग से सामना नहीं कर सके हैं। मैं समभता हूँ कि हमें इस रूप में सोचना चाहिए कि एक निश्चित काल के बाद हम बाहर से अनाज नहीं मैंगायेंगे यह अवधि हम नाहें तो दो वर्ष की रख छें, पर इससे में एक दिन भी आगे बढ़ना न चाहुँगा, और हमें यह निश्चय कर छेना चाहिए किदो वर्ष के बाद जो अनाज हम पैदा करेंगे उसी पर अपना निर्वाह करेंगे या इस प्रयत्न में जान की बाजी लगा देंगे। अब अपने मन में मुक्ते प्रा विश्वास है कि मूलतः और बुनियादी तौर पर भारत की खुराक की समस्या कोई कठिन समस्या नहीं है। कुछ हमने उसे मुक्किल बना ही लिया है। आबिरकार अनाज की कमी, मेरा खयाल है, अब ६ % या ७ % के लगभग है। फ़बलें बुरी हों तो १० % मान सकते हैं। हम लम्बे समय की योजनाओं को, जो पांच, छः या दश वर्षों में फल लाएँगी, अलग भी रक्लें तो भी यह सहज में सम्भव होना चाहिए कि अगले लगभग दो वर्षों के बीच उपज बड़ाकर या नए रकवों पर खेती करके या खाने की आदतों में परिवर्तन करके ऐसा प्रवन्य कर लें कि यह ७ या ८ % की कमी रूरी हो जाय, और मैं चाहुँगा कि केन्द्रीय सरकार और राज्यीय सरकारें तथा और लोग भी इसी प्रकार कार्य करें। जिस तरह इस समय काम चल रहा है उनी तरह चलाए जाना अंघीत विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में अनाज मंगा कर निर्वाह करना ठीक नहीं है।

मेंने आपका बहुत मा समय ले लिया और शायद मेंने उन सब वातों की चर्चा नहीं की जिनको कि आपके अध्यक्ष ने अपने भाषण में उशया है। जेसा कि आपको मालूम है हम सब आज कल संसद में अपने बजट पर वहस कर रहे हैं और इस बजट का, हमारी की हुई और वातों को तरह सभी तरह के लोग बड़े जोरों से विरोध कर रहे हैं। यह बजट मूलत: एक ऐसा बजट है जो सावधानी बरतते हुए तैयार किया गया है, जिसमें जोखिम से बचने का प्रयत्न हुआ है और जो कि हमारे सुयोग्य वित्त-मंत्री के दिमाग से बहुत सोच विचार के बाद निकला है। इसकी आलोचना करना सहज काम है, लेकिन में आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने इस समस्या पर जान-बूफ कर इस दृष्टि से नहीं देखा है कि तत्काल नतीजे हासिल हो जाये, बिल्क इस दृष्टि से कि अगले वर्ष परिणाम निकलें। इस समय ऐसी बातें कहना या करना सहज

होता जो कि सरकार को कुछ अधिक जनप्रिय बना देतीं। यह बहुत आसान था। लेकिन लोकप्रियता हासिल न करके भविष्य में एक अधिक मजबूती लाने वाला रास्ता पकड़ने का साहस हमने दिखाया । कार्य करने के इस ढंग का जनता स्वागत करेगी या नहीं, यह में नहीं जानता, क्योंकि लोग अक्सर आगे के बायदे की अपेक्षा तहकाल लाभ पसन्द करते हैं। लेकिन आखिरकार, सरकार की हैसियत से हमें आज की ही नहीं बल्कि आने वाले कल की और परसों की वातें भी सोचनी पड़ती हैं। हमें भारत की इस विशाल इमारत को दढ़ नींव पर बनाने की बात सोचनी है। हमने पिछले साल-हो साल के बीच इस दह नींव के रखने की कोशिश की है। लेकिन नींव रखने का कार्य आरम्भ करने से पहले ही हमें दैत्यों जैसी बाधाओं और विब्लों का सामना करना पडा. और उनसे लडना पड़ा और अगर उन्हें मार डालना नहीं तो कम से कम बेकार करना पडा। आगे भी बहुत से बन्य जंतुओं का हमें सामना करना है। फिर भी भविष्य के भारत की नींव आज पड रही है, और अगर हम उसे कुछ ऐसी बातें करके खतरे में डाल दें, जो कि सखकर भले ही हों लेकिन जिनके प्रतीक्षित नतीजे कल कछ न निकलें तो भविष्य में अपने विश्वास के प्रति हम भूठे होंगे । हम आखिर एक प्रकार की कार्यवाहक सरकार है, जो कि भारतीय गणराज्य की स्थापना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब उसकी स्थापना हो जायनी हम भारत का भार उसकी सौंग देंगे: और हम चाहेंगे कि हम एक ऐसे भारत का भार उसे सौंपें जिसने अभी ही एक अंश में महत्ता प्राप्त कर ली है और जो बेग के साथ आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में कहीं वही प्रतिष्ठा के पथ पर अग्रसर हो रहा है ।

भारत की वैदेशिक नीति



## भारत की वैदेशिक नीति

महोदय, में इस अवसर का स्वागत करता हूँ। यद्यपि हम विदेशी मामलों के विषय में प्रत्यक्ष ढंग से नहीं, बिल्क कटौती के प्रस्ताव को लेकर विचार कर रहे हैं; फिर भी, इस सभा के लिए यह एक नवीन अवसर है और में समभता हूँ कि यह अच्छी वात है कि हम यह अनुभव करें कि इसके क्या अर्थ होते हैं।

इसके यह अर्थ है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, केवल सम्मेलनादि करके नहीं बिल्क अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों को देश के तथा इस सभा के सामने निर्णय के लिये रसकर, प्रवेश कर रहे हैं। इस सभा के सामने कोई तात्कालिक प्रश्न नहीं है। लेकिन आगे चल कर निश्चय ही बड़े अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर इस सभा को निर्णय करना होगा।

वादिविवाद को और माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनकर में यह समक्ष पाया हूँ, जैसा कि कदाचित् स्वाभाविक भी था कि कोई तात्कालिक विचारणीय विषय या विवाद का कोई सास प्रदन हमारे सामने नहीं है, बित्क केवल कुछ सद्भावना-पूर्ण आशाएँ हैं, कुछ अस्पष्ट आदर्श हैं और कभी-कभी, यह कहना चाहिए कि, संसार में जो बातें हुई हैं उनकी निन्दा है। यह एक अनिश्चित वादिववाद रहा हैं, जिसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं हुई जिसे ग्रहण किया जा सके। कई माननीय सदस्यों ने, भारत सरकार को ओर से गत वर्ष वैदेशिक मामलों में जो कुछ हुआ है उसके बारे में भले और उदार शब्द कहने की हुणा की है। में उनका कृतज्ञ हूँ, लेकिन क्या में उत्तर में कह सकता हूँ कि मैं उनसे वित्कुल असहमत हूँ ?

में समस्ता हूँ कि भारत सरकार ने, पिछले वर्ष, जो कुछ उसे करना चाहिए था, नहीं किया। इसमें, कदाचित्, भारत सरकार का उतना दोष नहीं था, जितना परिस्थितियों का। जो भी हो, हमने जो कुछ करने का विचार कर रक्खा था, वह हम नहीं कर सके, अधिकांशत: इसलिए कि देश में अन्य परिस्थितियों खड़ी हो

संविधान परिवद् (व्यवस्थापिका), नई दिल्ली, में ४ दिसम्बर, १९४७ को दिया गया भाषण ।

वैदेशिक मामलों और कामनबेत्थ संबंधों के मन्त्रालय के लिये ब्यय की मांग पर प्रोफेसर एन० जी० रंगा द्वारा रखें गए कटौती के प्रस्ताव के उत्तर में यह भाषण दिया गया था। गईं, जो इसमें बाधक हुई। हम अभी उन आन्तरिक तथा अन्य कठिनाइयों को दूर नहीं कर सके हैं। अपने बैदेशिक सम्बन्धों में हमारा स्वतंत्र हाथ नहीं रहा है, और इसलिए में इस सभा से अनुरोध करूँगा कि इस अवधि के विषय में अपना निर्णय करते हुए वह उन बातों का ध्यान रखेगी जो न केवल पिछले तीन-चार दु:खद महीनों में, बल्कि पिछले वर्ष भर में देश में हुई हैं। यह वह समय रहा है जब कि हम एसे आंतरिक संधर्ष और अध्यवस्था के बीच से गुजरे हैं, जिसने कि हमारी शक्ति का शोषण कर लिया है और हमें अन्य मामलों पर ध्यान देने का समय नहीं दिया है।

यह हमारे पिछले वर्ष की राजनीति की मुख्य बात रही है, और निस्संदेह इसने हमारी वैदेशिक नीति पर इस रूप में असर डाला है कि हम अपना काफ़ी समय और शक्ति उसे नहीं दे सके। तथापि में समभता हूं कि हम उस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। फिर, यह माप करना किठन है कि आप इस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ सके। मेरे माननीय मित्र डा० खरे ने कई बातों की आलोचना की है, और इसका उन्हें पूरा अधिकार है, और उनकी आलोचना ने एक लिखित व्याख्यान का रूप लिया है जिसकी ओर आप का घ्यान आकर्षित नहीं किया गया ! माननीय डो० खरे के इस बाद-विवाद में प्रवेश करने से मुभे प्रसन्नता हुई, क्योंकि विवाद कुछ भारी सा पड़ रहा था और उन्होंने उसमें प्रहसन और हास्य और साथ ही कल्पना का पुट दे दिया। जब ये माननीय सदस्य इस सभा में भारत सरकार के प्रतिनिधि थे, तब बे जो कुछ कहते थे उसे विशेष महत्व देना कुछ कठिन होता था। में समभता हूं, ऐसा करना शायद अब उतना कठिन नहीं, या शायद हो भी ! इसलिए में कुछ कहने का या उन्होंने जो कुछ कहा है उसका उत्तर देने का साहस न करूँगा, क्योंकि वह मुभे बिल्कुल असंगत और अर्थहीन जान पड़ता है।

लेकिन हम और वातों पर आवें, तो आज वैदेशिक नीति के प्रमुख विषय का बंधला-सा संकेत हमें उस रूप में मिलता है जिसकी चर्चा "आप इस गुट के साथ है या उस के ?" इस प्रक्रन द्वारा करते हैं। पर ऐसा कहना विचारणीय विषय को अत्यिकि सरल कर देना है। माननीय मौलाना के लिए यह प्रवचन देना सहज है कि भारत इस मंडे या उस मंडे के नीचे युद्ध करेगा। लेकिन एक जिम्मे-दार सभा या एक जिम्मेदार देश, निश्चय ही, स्थिति को इस तरह नहीं देखता।

हमने पिछले वर्ष यह घोषणा की थी कि हम किसी खास गुट के साथ अपने को संबद्ध न करेंगे। इसका तटस्थता या अकर्मध्यता या किसी और बात से सम्बन्ध नहीं। अगर एक बड़ा युद्ध होता है तो कोई कारण नहीं कि हम उसमें कूद पड़ें। फिर भी आजकल संसारक्यापी युद्धों में तटस्थ रहना कुछ किन होता है।







जिसे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों का कुछ भी ज्ञान है, वह यह जानता है। विचारणीय विषय यह नहीं है कि जब युद्ध हुआ तो क्या होगा। क्या हम मौलाना हसरत मोहानी की सलाह मान कर दुनिया से ऐलान करने जा रहे है कि जब लड़ाई होगी तब हम हस का साथ देंगे ? वैदेशिक नीति या किसी प्रकार की नीति के बारे में क्या यही उनकी कल्पना है ? उनकी इस बात से मुक्ते जान पड़ता है कि उन्हें इसका आश्चर्यजनक रूप से अज्ञान है कि वैदेशिक मामलों का संचालन कैसे होता है। जहां तक हो सकेगा हम किसी युद्ध में सम्मिलित न होंगे; और जब यह तै करने का अवसर आयंगा कि हम किस तरफ शरीक हों, तो हम उस तरफ शरीक होंगे जिधर जाने से हमारा हित होगा। यहीं पर यह बात खतम हो जाती है।

विदेशी नीतियों की चर्चा करते हुए इस सभा को याद रखना चाहिए कि यह शतरंज के तक्ते की भूठी छड़ाइयां नहीं हैं। इनके पीछ सभी प्रकार की वार्ते होती हैं। अन्त में, वैदेशिक नीति आधिक नीति का परिणाम होती है, और जब तक भारत अपनी आधिक नीति का ठीक-ठीक विकास नहीं कर छेता, उसकी वैदेशिक नीति कुछ अनिश्चित, कुछ असंगत, कुछ अटकल छगाती हुई सी रहेगी। यह हम भले ही कहें कि हम शान्ति और स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, फिर भी, इससे कोई कुछ समभ नहीं सकता, सिवाय इसके कि यह एक स्भावनापूर्ण आशा है। हम निस्संदेह शान्ति और स्वतंत्रता के पक्ष में हैं। में समभता हूँ कि इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। जब हम कहते हैं कि हम एशियायी देशों की स्वतंत्रता के पक्ष में और उन पर होने वाले साम्प्राज्यवादी नियंत्रण के विरुद्ध हैं तो इसमें कुछ अर्थ अवश्य है।

निश्चय ही इसका कुछ तात्पर्य होता है, लेकिन यह अनिश्चित वक्तव्य कि हम शान्ति और स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, स्वतः कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि हर एक देश यही बात कहने के लिए तैयार है, चाहे उसका यह मतलब हो या न हो, तो फिर हम किस पक्ष में हैं? वास्तव में, इस तक का विवेचन करने के लिए हमें आर्थिक क्षेत्र में जाना पड़ेगा। आज की जो स्थिति है, वह यह है कि यद्यपि हमें कुछ समय से सरकार के रूप में अधिकार प्राप्त हैं, किर भी मुक्ते खेद है कि हम कोई रचनात्मक आर्थिक योजना या आर्थिक नीति नहीं प्रस्तुत कर सके हैं। इसकी जो सफाई में दे सकता हूँ वह यह है कि हम एक ऐसे अजीव जमाने से गुजरे हैं जिसने हमारी सारी शक्ति और सारा व्यान खींच रक्खा था और इसी से ऐसा करना कठिन था। फिर भी यह हमें करना पड़ेगा, और जब हम यह कर लेंगे तो हमारी विदेश नीति इस सभा में दिए गए सब व्याख्यानों की अपेका उसके अधिक आश्रित होगी।

हमने विदेशी गुत्वियों से बचने का यतन, किसी गुट में सम्मिलित न होकर

किया है। इसका स्वाभाविक परिणाम यह रहा है कि इन बड़े गुटों में से एक का भी हमारी तरफ सहानुभूति का रुख नहीं है। वे समभते हैं कि हमारा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें एक पक्ष या दूसरे पक्ष में राय देने के लिए बाब्य नहीं किया जा सकता।

पिछले वर्ष जब हमारा प्रतिनिधि-मंडल संयुक्त राष्ट्र संघ में गया, तो वह पहला मौका था जब कि भारत से एक कमोबेश स्वतंत्र प्रतिनिधि-मंडल बाहर गया हो। इसे कुछ संदेह की दृष्टि से देखा गया। लोगों को मालूम नहीं था कि यह क्या करने जा रहा हैं। जब उन्होंने देखा कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तो उन्होंने इसे पसन्द नहीं किया। गत वर्ष हम संयुक्त राष्ट्र संघ में लोकप्रिय नहीं थे। मेरा आशय अपिकतगत रूप से लोकप्रिय होने से नहीं हैं, बिक्त अपनी नीति के सम्बन्ध में। वे ठीक-ठीक पता नहीं चला सके कि हम क्या हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। पह रुं पक्ष के मन में यह सन्देह या कि हम बास्तव में दूसरे पक्ष से गुष्त रीति से मिले हुए हैं, और हम इस बात को छिपा रहे हैं।

इस साल उनके रख में कुछ परिवर्तन हुआ। हमने बहुत सी ऐसी बातें कीं जो दोनों पक्षों ने नापसन्द कीं, लेकिन यह उनकी समक्ष में आगया कि हम वास्तव में किसी गुट से मिले हुए नहीं हैं, और हम अपने दृष्टिबन्दु के अनुसार और अपनी समक्ष से किसी विवाद विशेष के गुण-दोष को देखते हुए काम करने की कोशिश करते हैं। स्पष्ट है कि उन्होंने इसे पसन्द नहीं किया, क्योंकि स्थित आज यह है कि इन बड़ी विरोधी शक्तियों में आपस में इतना मनोविकार, इतना भय और आपस में एक दूसरे के प्रति इतना सन्देह है कि कोई भी जो उनके साथन हो उनका विरोधी समक्षा जाता है। इसलिए अनेक अवसरों पर जो कुछ भी हमने किया उसे उन्होंने नहीं पसंद किया: फिर भी उन्होंने हमारा काफी आदर किया, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि हमारी एक स्वतंत्र नीति हैं, हमको धमका कर इस या उस पक्ष में नहीं किया जा सकता। हम किसी दूसरे की भांति गलती कर सकते हैं, फिर भी हम अपनी नीति, और अपने कार्यक्रम पर दृढ़ रहेंगे। इस तरह एक ओर जहां हमने संभवतः अपने कुछ मित्रों को पिछले वर्ष से भी अधिक अपसन्न किया, वहीं सब के साथ हमारा अच्छी तरह निभाव हुआ, क्योंकि उन्होंने समक्षा कि हमारा अपना एक पक्ष है।

हमने किस प्रकार कार्य किया इसके उदाहरण स्वरूप फिलिस्तीन का मामला ले लीजिए, जिसमें बड़ी दिक्कतें उपस्थित हुई, और आगे भी होंगी। हमने इस सम्बन्ध में एक विशेष रुख लिया, जो कि मोटे ढंग से संषीय राज्य की स्थापना के पक्ष में था जिसके अलग-अलग मागों को स्वायत्ति। प्राप्त हो। संयुक्त राष्ट्रों के सामने जो दो और रुख थे, उन दोनों का यह दृष्टिकोण विरोधी था। इनमें से एक विभाजन के पक्ष में था, जो कि अव हो गया है, और दूसरा एकात्मक राज्य के पक्ष में था। हमने संघीय राज्य का सुभाव दिया, जिसमें, स्वभावतः संघीय शासन में, अरवों का बहुमत होता, लेकिन अन्य प्रदेशों को, जिनके अंतर्गत यहुदी प्रदेश भी आते, स्वायत्त शासन प्राप्त होता। बहुत सोच-विचार के बाद हमने निश्चय किया कि यह न केवल समस्या का उचित और संगत हल था, विल्क एकमात्र हल था। किसी दूसरे हल का परिणाम होता युद्ध और संघर्ष। फिर भी हमारा बताया हल—जो कि इस सभा को स्मरण होगा कि फिलिस्तीन कमिटी की अल्पसंख्यक रिपोर्ट में दिया हुआ हल था—संयुक्त राष्ट्रों में अधिकांश लोगों द्वारा पसन्द न किया गया। बड़ी शक्तियों में से कुछ विभाजन पर तुली हुई थों; इसलिए उन्होंने विभाजन पर जोर दिया और अन्त में उनकी बात होकर रहीं। दूसरे लोग एकात्मक राज्य के लिये इतने उत्सुक थे और विभाजन रोकने के विषय में, कम-से-कम विभाजन के प्रश्न पर दो-तिहाई बहुमत को रोक सकते के विषय में, इतने विश्वस्त थे कि उन्होंने हमारे सुभाव को स्वीकार नहीं किया।

.जब किसी तरह अन्तिम कुछ दिनों में विभाजन अचानक अवश्यम्भावी हो गया, और उसके पक्ष में कुछ बड़ी शक्तियों के दबाब से मत पलटने छगे, तो यह अनुभव किया गया कि भारतीय हल कदाचित् सब से अच्छा था, और अन्तिम ४८ घंटों में भारतीय हल को अग्रसर करने का अयत्न हमारे द्वारा नहीं, बिल्क उन छोगों के द्वारा हुआ, जो कि एकात्मक राज्य चाहते थे ।

इस समय बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। कार्य-विधि संबंधी कठिन। इयां थीं और बहुत से लोग जिन्होंने कि इस हल को स्वीकार किया होता, विभाजन के पक्ष में बचनबढ़ हो चुके थे। इसलिए, अन्त में, दो-तिहाई बहुमत से विभाजन का निर्णय हुआ, और बहुत से लोगों ने मत दिए ही नहीं; परिणाम यह हुआ कि इस समय फिर कठिनाइयां उपस्थित हो गई हैं, और भविष्य में मध्य-पूर्व में बहुत उपद्रव की आचका है।

में इस सभा को यह एक उदाहरण के रूप म बता रहा हूँ कि बहुत सी कठि-नाइयों के बावजूद, और दोनों ओर के मित्रों के कहने पर भी कि हमें एक या दूसरे पक्ष के साथ मिल जाना चाहिए, हमने ऐसा करने से इ कार किया, और मुभे कोई संदेह नहीं कि जो स्थिति हमने ग्रहण की थी वही ठीक था और मुभे अब भी कोई संदेह नहीं हैं कि हमारा बताया हल ही सब से अच्छा हल होता।

यह स्थिति हमें बहुत से मामलें. में अपनानी पड़ती है । लेकिन इसका अनिवार्य

रूप से यह अर्थ होता है कि हमें संयुक्त राष्ट्रों में और इस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में अकेला रहना पड़ता है। फिर भी हमारे लिए एकमान सम्माननीय और सही स्थिति यही है, और मुभे पूरा विश्वास है कि इसी स्थिति को ग्रहण करके, अर्थात् किसी परिस्थिति पर तत्काल अपने पत्र में कोई मत प्राप्त करने के लिए संकृत्वित दृष्टि से विचार करके नहीं, बिक दूरदिशता से विचार करके हम अपनी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बड़ा सकते हैं।

मुमें सन्देह नहीं कि बीध्य ही दो तीन वर्षों के भीतर, संसार देखेगा कि हमारा यह रख ठीक या और शक्ति के युद्ध में भाग लेने वाली वड़ी शक्तियों द्वारा न केवल भारत आदर पायेगा, बल्कि बहुत से अपेक्षाकृत छोटे राज्य जो अपने को बेवस पाते हैं, कदाचित् अन्य देशों की अपेक्षा भारत की और नेतृत्व के लिए अधिक देखेंगे।

क्या में इस सम्बन्ध में बता सकता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के पिछले अधिवेशन में बहुत से बहुत मुक्किल और विवादमस्त विषय-छठे थे, और हमारे प्रतिनिधि-मंडल को आध्वयंजनक रूप से जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था? में अपने प्रतिनिधि-मंडल और विशेषकर उसके नेता की सराहना करना चाहूँगा। माननीय सदस्य अकसर राजदूतों, प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों, और इसी प्रकार की नियुक्तियों के विषय में प्रश्न करते हैं, और यह ठीक ही है, क्योंकि इस सभा की ऐशी महत्त्वपूर्ण नियुक्तियों में विलवस्पी होनी ही चाहिए। पर क्या में इस सभा को बताऊँ, कि इन नियुक्तियों के करने से अधिक कठिन कोई काम नहीं, क्योंकि यह केवल कुछ योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना मात्र नहीं है, बल्कि विशेष व्यक्तियों की विशेष स्थानों पर, जिनमें वह ठीक बैठ सकें, नियुक्ति करना है, जो कि एक असाधारण रूप से कठिन काम है?

संसार की प्रमुख जगहों में, आदर्श राजदूत को एक प्रकार का आदर्श पुरुष होना चाहिए। यह कठिनाई इस बात की नहीं है कि जटिल बातों को समभा जाय, बिल्क बढ़ी कठिनाई यह है कि हर एक का मित्र बने रहते हुए अपने उद्देश्य को अग्रसर किया जाय। आखिर अभी तक हम विदेशी मामलों पर बाहर ही बाहर बहस करते रहे हैं—दूसरी सभाओं में, या शायद यहां भी; और यह बहस कि चित् बास्त्रीय ढंग से कुछ इस तरह होती रही है जैसे कि कालेज की बाद-विवाद सभाओं में होती है। अर्थात् हमने ऊँची-ऊँची नीतियों की बातें की हैं लेकिन उनसे साक्षात् निबटने के अवसर, जब कि हमें किसी प्रश्न पर हां या 'न' कहना पड़े, और उसके परिणामों का सामना करना पड़े, हमें प्राप्त नहीं रहे हैं।

यदि यह सभा मुभे क्षमा करें तो में कहुँगा कि आज के बाद-विवाद में भी बहुत

से भाषणं शास्त्रीय ढंग के थे, जिनमें कि उन महत्त्वपूणं प्रश्नों पर व्यान नहीं दिया गया, जो आज दुनिया के सामने हैं, जिन का परिणाभ शान्ति या युद्ध हो सकता है। लेकिन जब सभा को ऐसे प्रश्न का सामना करना पड़े, और जब किसी के सामने वास्तविकताएँ खड़ी हुई हों, तब केवल आदर्शवादी सिद्धान्तों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता।

वैदेशिक मामले आजकल नितान्त वास्तिविकतापूर्ण हैं। एक गलत कदम पड़न से या एक गलत वाक्यांश कह देने से बड़ा अन्तर उपस्थित हो सकता है। पहली बात जो हमारे राजदूतों को सीखनी चाहिए वह है मुंह बन्द रखना और सार्वजनिक भाषण न देना तथा निजी रूप में भी भाषण बन्द कर देना । यह विल्कुल मौन रहने की ऐसी आदत है जो हमने अपनी जीवन-यात्रा में नहीं डाली है। लेकिन इसका अभ्यास डालना पड़ेगा। निजी गोध्टियों में भी मौन रहने की आवश्यकता है, जिससे मुंह से कोई ऐसी बात न निकले, जिससे राष्ट्र का अहित हो, या जिससे अन्तर्राष्ट्रीय भनोमालिन्य पदा हो।

मैं चाहूँगा कि यह सभा अब इस वास्तिविकतापूर्ण पृष्ठभूमि में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करे, न कि यह समभ कर कि कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जो खिलवाड़ कर रहे हैं, और आपस में लड़ रहे हैं और अमेरिका या रूस या बिटिश साम्प्राज्य के कुछ राजनीतिज्ञ परदे के पीछे दूर पर छिपे हुए हैं। हम लोगों ने बिटिश साम्प्राज्यवाद के विषय में इतनी बातें की हैं, कि हम इस आदत से मुक्त नहीं हो पाते।

अन्तिम रूप में जो काम की बातें हैं वे हैं किसी विषय के आधिक, राजनीतिक और विविध पहलुओं पर अधिकार प्राप्त करना तथा उन्हें समभने का प्रयत्न करना। आप जो भी नीति निर्धारित करें, किसी देश के विदेशी मामलों के संचालन की कला यह दूंड़ निकालने में है कि देश के लिए सब से हितकर बात क्या है। हम अन्तर्राष्ट्रीय सदाशयता की वातें करें और ईमानदारी से करें। हम शान्ति और स्वतंत्रता की बातें करें और ईमानदारी से करें। लेकिन अन्तिम विश्लेषण में हम यह पावेंगे कि कोई सरकार किसी देश का शासन करती है, तो उसके हित के लिए ही करती है, और किसी सरकार का यह साहस नहीं हो सकता कि वह कोई ऐसी बात करे जो दूर या निकट काल में स्पष्टतया देश के अहित में हो।

इसलिए किसी देश का—चाहे वह साम्राज्यवादी हो या समाजवादी या साम्य-बादी—विदेश मंत्री मुख्यतया उस देश के हित को ध्यान में रखता है। हां, एक अन्तर अवस्य है। कुछ छोग अपने देश के हित का विचार अन्य परिणामों की उपेक्षा करते हुए या निकटस्थ लाभ की दृष्टि से कर सकते हैं। कुछ दूसरे लोग दूरदिशंता की नीति का ध्यान रखते हुए अन्य देशों के हित को उतना ही महत्वपूर्ण समभ सकते हैं, जितना कि अपने देश के हित को। शान्ति के हित में काम करना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि युद्ध होता है तो सभी की हानि होती है। इसलिए दूर की दृष्टि रखते हुए, आत्महित की यह मांग हो सकती है और बस्तुतः होती भी है कि अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग तथा सदाशयता की नीति बरती जाय।

प्रत्येक सममदार व्यक्ति यह बात समभ सकता है कि यदि आज किसी देश की एक संकीण राष्ट्रीय नीति है तो संभव है कि उससे लोगों को कोई तात्कालिक खुशी हो और उस खुशी में आकर वे उस प्रकार का जोश दिखावें, जैसा कि साम्प्रदायिकता की पुकार से हुआ है; लेकिन ऐसी नीति बनाना राष्ट्र के लिए भी बुरा है और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी बुरा है, क्योंकि आप अन्तिम भलाई को आंखों से ओभल होने देते हैं, और इस तरह अपने ही हित को खतरे में डालते हैं। इसलिए हम भारत के हितों को संसार-व्यापी सहयोग और संसारव्यापी शान्ति के प्रसंग में और यथासंभव विश्व-शान्ति की रक्षा को सवो परि समभते हुए देखना चाहते हैं।

हम और देशों के साथ निकटतम मंत्री की भावना बनाए रखना चाहते हैं, जब तक कि में स्वयं किठनाइयां उत्पन्न न करें। हम अमेरिका से मित्रता रक्खेंगे। हमारा इरादा अमेरिका से सहयोग करने का है, और हम पूरी तरह सोवियत संघ से भी सहयोग करना चाहते हैं। जैसा कि इस सभा को मालूम है, कुछ समय से हमारे यहां अमेरिका के एक सुविख्यात प्रतिनिधि मौजूद हैं। दो-एक सप्ताह के भीतर सोवियत संघ के एक सुविख्यात प्रतिनिधि भी यहां सोवियत दूतावास में, जो नई दिल्ली में खोला जा रहा है, आ जायेंगे।

में इस अवसर पर बंदेशिक मामलों के विषय में और अधिक नहीं कहना चाहता, कुछ तो समय की कभी के कारण, और कुछ इस कारण से कि इन मामलों पर बहस करना कुछ कठिन है। कुछ माननीय सदस्य कदाचित् इस विषय पर कुछ कहना चाहें कि चीन, जापान, स्याम और पीक में क्या हो, लेकिन मुक्ते भय है कि मेरे लिए इन विविध मामलों पर कुछ कहना चरा गैर-जिम्मेदारी की बात होगी। यह स्वाभाविक है कि भारत एशियायी देशों में श्रेष दुनिया की अपेक्षा कहीं अधिक विज्वस्पी रखता है। हमारे यहां एक एशियायी कांफ्रे स हो चुकी है और इस समय हमारे यहां एक प्रश्वाया को अधान मंत्री, आए हुए हैं।

इस सिलसिले में क्या में यह बता दूं कि कुछ लोगों ने एक गलत धारणा वना रखी

है ? वे समभते हैं कि हम बर्मी शिष्टमंडल से कुछ विशेष समभीते की बातचीत कर रहे

हैं। यह पूर्णतः सत्य नहीं है। उनका आना यहां मुस्यतया भद्रता के नाते हुआ है। साय ही, हमने मोटे ढंग से विविध प्रश्नों पर, उन्हें समफने के लिए, आपस में विचार-विनिमय अवस्य किया है। हमने समान हित के बहुत से विषयों पर परामशं किया है। हमने समान हित के बहुत से विषयों पर परामशं किया है। हमने यह इस दृष्टि से नहीं किया कि इन जटिल मामलों पर तुरन्त कोई निर्णय हो जाय, बिल्क इस लिए कि भविष्य की बातचीत के लिए नींव रखी जा सके। क्या में यह भी बताऊँ कि बर्मा के प्रधान मंत्री की दिलचस्पी, हमारी ही तरह, न केवल बर्मा और भारत के बीच बिल्क एशिया के विविध देशों के बीच भी, निकटतर संपर्क स्थापित करने में है ? हमने इस विषय पर भी विचार-विनिमय किया है, यद्यपि हम ने ऐसा अचानक निर्णय पर पहुँचने की दृष्टि से नहीं किया, क्योंकि इन बातों के आने बढ़ने में कुछ समय छगता है। इस सबसे एशिया की नई प्रवृत्तियों का पता लगता है, जो कि एशियावी देशों को अपनी रक्षा के लिए और संसारक्यायों शान्ति को पुष्ट करने के लिए एक-दूसरे के निकट लाना चाहती हैं।

अब हम इस कटौती के प्रस्ताव के दूसरे भाग को देखें जो कि बिटिश कामनवेल्थ ( राष्ट्रमण्डल ) में भारत के रहने के विषय में है। यह एक पुराना और दु:खद विषय है । मैं इस आलोचना से सहमत हूँ कि हम छोग इस दिशा में कुछ भी ठोस काम नहीं कर सके हैं। कनाडा में और अन्यव कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ ठोस काम नहीं हुआ है। यह एक अजीव बात है कि यह विषय सरल होन की बजाय अधिकाधिक कठिन होता जाता है। अतीत में ब्रिटिश उपनिवेशों और अधिकृत देशों में भारत-निवासी क्यापारी, व्यवसायी, अभिक और शर्तवंद मजदूर आदि अनेक हमीं में गये हैं।

भारतीयों के परदेश में जा बसने का इतिहास, उनमें से छोटे से छोटे व्यक्ति का भी इतिहास, एक आश्चयंकारी कथा की भांति पढ़ा जाता है। ये भारतीय किस प्रकार विदेशों में गए? एक स्वतंत्र देश के नागरिक न होते हुए भी, सभी संभावित असुविधाओं के बीच काम करते हुए भी, वे जहां कहीं गए, वहां उन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध की। उन्होंने अपने लिए और जिस देश को अपनाया उसके लिए कठिन परिश्रम किया, और जिस देश में पहुँचे उसे लाभ पहुँचाया।

यह एक आश्चयंजनक कहानी है और ऐसी बात है जिस पर कि भारत को गवं हो सकता है। और क्या में यह बताऊँ कि उन गरीब शतंबन्द मजदूरों ने, जो कि विषम परिस्थितियों में बाहर गए, अपने श्रम से किस प्रकार कमशः उन्नति की? यह भी सत्य है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें, बावजूद अनेक किमयों व अन्य ऐसी ही बातों के, अपार शक्ति है, और जहाँ के लोग विदेशों में फैल सकते हैं। इससे चीन जैसे हमारे कुछ पड़ोसी देश किचित् भयभीत होते हैं। चीन स्वयं एक ऐसा ही देश है जिसमें अपार शक्ति है और जिसकी अपार जनसंख्या है। फैलते हैं और हम अपनी संख्या के कारण तथा कभी कभी उस आधिक स्थिति के कारण जिस का हम वहां विकास करते हैं, दूसरों पर छा जाते हैं।

इससे स्वभावतः वं लोग भगभीत होते हैं जिनमें कि ऐसी शक्ति नहीं, और व इससे अपनी रक्षा करना चाहते हैं। और उन निहित स्वार्थों का भी प्रश्न उठता है जिनका विभिन्न देशों में विकास हुआ हैं। ऐसे प्रश्न उठ हैं, और जहां एक ओर हम स्पष्टतः विदेश-स्थित या प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिए कत-संकल्प हैं, वहीं दूसरी ओर हम उन निहित स्वार्थों की रक्षा नहीं कर सकते, जो कि उन देशों के हितों के (जहां भी वे हों) विरोधी हों। यह एक बड़ी कठिनाई है। फिर भी सभी न्याय्य हितों की रक्षा करने के लिए, जो भी हम से हो सकेगा, हम करेंगे।

अब में इस सभा का और अधिक समय न लेकर केवल कुछ शब्द और कहना चाहूँगा। एक माननीय सदस्य ने, मेरा खयाल है थी कामठ ने, दूतावासों द्वारा किए जाने वाले ब्यव की चर्चा की है। अब सब से पहिले मेरे लिए यह बात एक छोटा सा सरददं दन गई है, और यह एक नई प्रवृत्ति है कि पुराने और नए समाचार-पत्र समान रूप से, वे-रोकटोक, आश्चयंजनक ढंग से, भूठी बातें छापने लगे हैं। उन सब की जानकारी रखना असंभव हो गया है। जो कुछ वे कहें उसका प्रतिवाद करते रहना अवांछनीय है। यह हो ही नहीं सकता। और नए प्रकार के समाचारपत्र और पत्रिकाएँ, जो कुछ लोगों ने हम पर लादी हैं और जिन्हें मेंने देखा है, न तो भारतीय पत्रकारिता के औरन किसी और ही चीज के स्तर को ऊँचा करने वाली हैं। इनमें न जाने कितनी कहानियां बसत्य हैं। मेरा खयाल हैं, मेंने दिल्ली के एक पत्र में कहीं पढ़ा था कि संयुक्त प्रान्त की सरकार ने २०,००० हपए और २०० साढ़ियां श्रीमती विजय-लक्ष्मी पंडित को उनकी मास्को-यात्रा के अवसर पर भेंट की । मेने इन पत्रों में श्री आसफ अली के विषय में तरह-तरह के अत्यन्त गहित और वे-बुनियाद और भूठे वक्तव्य पढ़े हैं।

सर्चे के विषय में मुक्ते यह कहना है कि श्री कामठ ने जो ५ लास की रकम बताई है उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मैं कह नहीं सकता कि यह रकम क्या है।

मेरा सुभाव है कि अगर श्री कामठ को कोई वक्तब्य देना हुआ करे तो वे उसे देनें से पहले ठीक-ठीक वातों की जानकारी प्राप्त कर लिया करें। जिस बात को में बाहूँगा कि यह सभा ज्यान में रक्बें, वह यह है कि इन राज-दूतों की नियुक्तियों में यह ज्यान रखना होता है कि उन्हें अपनी एक विशेष मात-मर्यादा कायम रखनी हैं। एक राजदूत को मेजकर हम उसके रहने के लिए घर का या घर के लिए फर्नींचर का या कम से कम साधनों का जिससे कि वह दूसरे कूटनीतिक्कों से एक उचित स्तर पर मिल सके और उनकी मेहमानदारी कर सके, प्रबन्ध न करें, तो वह ठीक न होगा। मुभे इसमें संदेह हैं कि कोई भी देख, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, अपने दूतावासों को इतनी किफायत से चला रहा होगा जितनी किफायत से हम चला रहे हैं।

मास्को स्थित हमारे राजदूत द्वारा स्टाकहोम से फर्नीचर प्राप्त करने के संबंध में बड़ी आलोचना हुई है। मास्को में घर को किस प्रकार सामान से सजाया जाता है, शायद इसकी कल्पना माननीय सदस्य नहीं कर सकते। मास्को में सामान प्राप्त करना सहज नहीं। आपको साली घर मिलता है। हमने भारत से सामान मेजने का विचार किया था, लेकिन जब तक कि हवाई जहाजों पर बहुत रुपये खर्च करके मेज-कृसियां न मेजी जायं, यह एक असम्भव सा काम था। यह सही है कि इसके बजाय हसी फ़र्नीचर से घर सजाया जा सकता था। हस के लोग—और उसके लिए उनकी पूरी सराहना होनी चाहिए—पुद्ध के बाद उन कामों में, जिन्हें कि वे प्रमुख समभते हैं, ऐसे लगे हुए हैं कि वे अन्य साज-सामान पर समय नष्ट करने से इन्कार करते हैं। युद्ध में होने वाली भयानक यातना और विनाश के बाद, उन्हें अपने देश का पूर्वीनर्माण करना है और वे अपनी शक्ति बड़े-बड़े कामों में केन्द्रित कर रहे हैं। पैवन्द लगे कपड़े और फटे जूते पहन कर वे आते-जाते हैं। उन्हें इसकी कुछ परवाह नहीं, लेकिन वे बांधों, जलाशयों, पुतलीधरों और अन्य चीजों का, जिन्हें वे आवश्यक समभते हैं, निर्माण करने में जुटे हुए हैं। इस लिए इन छोटे- मोटे सामानों को इस समय वहां प्राप्त कर सकना आसान नहीं है।

रूस में जो चीज़ें आपको मिल सकती हैं वे जारों के समय की पुरानी कारी-गरी की वस्तुएं हैं, जो कि भयानक रूप में मेहिंगी हैं। परिणाम यह है कि मास्को स्थित हमारे दूतावास को, अपनी कृसियों और मेजों के लिए, स्टाकहोम जाना पड़ा, और चूंकि दफ्तर के सामान आदि की शीध आवश्यकता थी, हमारे राजदूत को स्वयं वहां जाना पड़ा। लेकिन इस सभा के सदस्यों को समभना चाहिए कि स्टाकहोम की यात्रा केवल फ्रनींचर खरीदने के लिए नहीं थी। जब एक राजदूत कहीं जाता है तो वह अन्य काम भी करता है, किसी प्रकार की खरीदारी आदि का काम तो साथ में हो जाता है।

में इस सभा का उसके उदार विचारों और सद्भावना के उद्गारों के लिए जो कि हमारी वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में (यद्यपि वह किचित् अनि- दिचत रही हैं ) प्रकट किए गए हैं, कृतज्ञ हूँ । में चाहता था कि यह एक अधिक निश्चित नीति होती । में समभता हूँ कि वह अधिक निश्चित होती जा रही है, और क्या में इस सम्बन्ध में कहूँ कि किसी भी देश की, जिसमें कि बड़ी शक्तियां भी सम्मिलित हैं और जिनकी विदेशी मामलों में लम्बी परम्परा है, कोई ऐसी नीति नहीं, जिसे कि एक निश्चित वैदेशिक नीति कहा जा सके, क्योंकि सारा विश्व ही एक अनिश्चित स्थिति में है । हां, यदि बाप इसे कोई निश्चित नीति समभते हैं कि एक देश दूसरे देश को कटु अप्रियता से देखें और उस पर संदेह करता रहे तो एक निश्चित नीति निर्धारित हो सकती है । लेकिन यह स्वयं कोई नीति नहीं है, यह केवल उत्तेजना और वदगुमानी है । नहीं तो, किसी देश की कोई बहुत निश्चित नीति नहीं है, और हर एक देश अपनी नीति को निस्य की परिवर्तनशील परिस्थित में ढालता रहता है ।

## भारत गुटबन्दी से बाहर है

महोदय, जो विविध सुभाव दिए गए हैं और आलोचनाएँ की गई हैं, उनमें मैने दिलचस्पी ली हैं। में समस्ता हूँ कि यदि में इस जगह से नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह से बोलता होता, तो सम्भवतः मैने आपत्तियों की एक और लम्बी सूची प्रस्तुत की होती। इसलिए, माननीय सदस्यों ने, वैदेशिक मामलों के विभाग के प्रति जो शिष्ट व्यवहार का परिचय दिया है, उसके लिए में कृतज्ञ हूँ।

में चाहूँगा कि यह समा भारत सरकार की विगत वर्ष की वैदेशिक नीति की आलोचना करते समय एक क्षण के लिए अपना ध्यान आज के किसी देश पर दे, और उसकी वैदेशिक नीति पर विचार करे—वह देश चाहे संयुक्त राज्य अनेरिका हो, चाहे मेंट ब्रिटेन हो, चाहे सोवियत रूस हो, चाहे चीन या फांस हो। ये ही कुछ वड़ी शक्तियां मानी जाती हैं। जरा इनकी वैदेशिक नीति पर विचार कीजिए और मुभे बताइए कि क्या इनमें से किसी एक देश की भी वैदेशिक नीति किसी एक दृष्टिकोण से भी सफल हुई है ? क्या वह विश्वव्यापी शान्ति या लोकव्यापी युद्ध को रोकने की दृष्टि से, या उस देश की निजी और अवसर से लाभ उठाने वाली दृष्टि से भी, सफल रही है।

में समभता हूँ कि अगर आप इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे, तो आप देखेंगे कि उपयुंक्त हर एक शक्तिशाली देश की वैदेशिक नीति बुरी तरह से असफल रही है। हमें इन मामलों पर इस विशेष प्रसंग में विचार करना होगा। यह वास्तव में किसी एक शक्ति की वैदेशिक नीति की विफलता का प्रश्न नहीं है, यद्यपि दो या तीन बड़ी शक्तियां हैं जो कि विदेशी नीति पर शायद बहुत प्रभाव डालती हैं।

निश्चय ही अन्तर्राष्ट्रीय स्थित के कमशः विगड़ने की जिम्मेदारी कुछ

संविधान परिषद् (व्यवस्थापिका), नई दिल्ली, में ८ मार्च, १९४८ को दिया गया एक भाषण।

कटोती के दो प्रस्तावों पर, जिन्हें कि प्रोफेसर रंगा और सेठ गोविन्ददास ने, भारत की बैदेशिक नीति पर वादिववाद करने के लिए प्रस्तुत किया था, कुछ सदस्यों ने उस नीति के कुछ पहलुओं की आलोचना की, और संयुक्त राष्ट्रों के संग-ठन में एक गुट के साथ मेल कर लेने का पक्ष लिया। प्रधान मंत्री ने वाद-विवाद का उत्तर देते हुए यह भाषण दिया। यक्तियों पर हो सकती है। भारत में, हमारी जिम्मेदारी बहुत कम है। अन्त-राष्ट्रीय मंच पर हमने चाहे अच्छा अभिनय किया हो चाहे बुरा, लेकिन साफ कहा जाय तो हमारा इतना प्रभाव नहीं कि हम अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर बहुत प्रभाव डाल सकें। इसलिए, यदि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थिति बहुत बिगड़ी है, तो यह हमारी नीति के कारण नहीं। उस विगड़ी हुई स्थिति से हमने भी उसी तरह हानि उठाई है, जिस तरह कि और किसी राष्ट्र ने, और मेरा खयाल है कि यह अस्पष्ट धारणा कि हमने हानि उठाई है इस सभा के सदस्यों को उन कारणों की खोज करने को प्रोरत करती है, जिन के कारण हमने हानि उठाई है।

में समभता हूँ कि इस विषय को देखने का यह बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हमें अपनी मूल के कारणों को जानना चाहिए, और यह भी कि हम अपनी स्थित को कैसे सुबार सकते थे, आदि, जादि। फिर भी में समभता हूँ कि वास्तविक बात यह है कि हमने जो भी नीति बरती हो, ये कारण उससे बाहर के हैं। दुनिया पर प्रभाव डालने वाले कारण इससे बड़े और अधिक गहरे हैं, और बड़े-से-बड़े राष्ट्र की ही मांति, हम भी इन शक्तियों द्वारा इधर-उधर खिचते रहते हैं। यह ऐसी बात है, जिसे कि मैं चाहूँगा कि यह सभा अपने ध्यान में रक्खे।

एक दूसरी बात जो हम पर अधिक लागू होती है यह है कि उन दुर्घटनाओं के कारण जो कि भारत में १५ अगस्त, १९४७ से लेकर होती आई हैं, उन बातों का वजन घट गया या कुछ समय के लिए जाता रहा, जो हम बाहरी दुनिया में कर सकते हो । हमारी कुछ गिनती थी, यद्यपि वह बहुत ज्यादा नहीं थी और वह भी वस्तुतः प्रत्यक्षतः कम और प्रच्छन्न रूप से अधिक थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान में १५ अगस्त के बाद जो घटनाएं घटों उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा को अचानक बहुत गिरा दिया। पाकिस्तान की बात में कहूं, तो स्वभावतः उसकी बड़ी गिनती नहीं थी, क्योंकि उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी; वह नवागंतुक था। वे हम हो, जिनकी गिनती थी—और इसी से उक्त घटनाओं से हमारी प्रतिष्ठा को ही सबसे अधिक धक्का पहुंचा।

इसी बात ने संयुक्त राष्ट्रों पर, जब वे पिछली अक्तूबर में दक्षिण अफीका के प्रश्न पर विचार करने बैठे, असर डाला। निश्चय ही भारत की घटनाओं ने संयुक्त राष्ट्रों की साबारण सभा पर, जब कि उसमें दक्षिणी अफीका के प्रश्न पर विचार हो रहा था, प्रभाव डाला। इसी तरह और मामलों में भी हुआ। ये सब बातें हमारी बैदेशिक नीति से कोई संबंध नहीं रखतीं।

जो विषय में इस सभा के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह यह है, कि यह

हॅमीरे लिए अच्छा हो सकता है कि हम यह अथवा वह वैदेशिक नीति यहण कर लें। इनमें से एक तटस्थता की नीति या, जैसा कि पंडित हृदयनारायण कुंजरू ने कहा था, अधिक निश्चयात्मक नीति हो सकती है।

लेकिन जो कुछ हुआ है उससे इस सब का कोई संबन्य या सरोकार नहीं । उस पर कुछ अन्य ही बातों का प्रभाव पड़ा है। अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि यह गलती थी, लेकिन हम इन सब मामलों में किचित् निष्क्रिय रहे हैं, और जिन बातों में हम सिक्रय रहे हैं वे वही बातों हैं जिनके विषय में कि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि हम अधिक सिक्रय हों। हम से कहा जाता है कि संसार के छोटे राष्ट्रों को हम अपने इदिगर्द इकट्ठा करें—लेकिन बात यह है कि यही सिक्रयता (इसे आप आदर्शवादी कह सकते हैं; में नहीं सममता कि यह विश्व आदर्शवादी है; में सममता हूँ, आप चाहे तो यों कह लें, कि यह अन्ततः अवसरवादी है) और यही नीति जिसका कि हमने सरकार बनने से पूर्व अनुसरण किया था और कुछ हद तक सरकार बनने के बाद भी, अर्थात् जहां तक हो सके विभिन्न महाद्वीपों के कमजोर और दिलत लोगों की हिमायत करना, बड़ी सिक्तयों को शिकर नहीं रही है, क्योंकि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से में धिक्तयों उक्त लोगों का छोषण करती और लाभ उठाती रही हैं। यही बात है जिसके कारण हम उनकी दृष्टि में अप्रिय बन जाते हैं।

और मामलों पर भी बहुत कुछ कहा गया है। इनमें एक इंडोनीशिया का मामला है। इस सभा के समक्ष यह एक स्पष्ट उदाहरण है। हम वास्तिक सिक्ष्य सहायता के रूप में बहुत कम कर पाए हैं; हम ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन इंडोनीशियावालों के प्रति हमारी सहानुभूति है और इसे जितने सार्वजनिक रूप में कहना संभव या हमने कहा है। अगर हम इंडोनीशियावालों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं और उनको घोड़ी बहुत सहायता देते हैं और इसको संसार की बड़ी शिक्तियां बुरा मानती हैं, तो क्या हम अपनी सहायता वापस ले लें? क्या हम दब कर पुप हो जायें और कहें कि, "नहीं, इससे यह अथवा वह शक्ति नाराज हो जायगी," क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा करने से यह अथवा वह शक्ति नाराज होती है।

स्वभावतः सरकार की हैसियत से हम उतनी दूर नहीं जा सकते जितना कि हम एक गैर-सरकारी संस्था के रूप में जा सकते थे। गैर-सरकारी ढंग से हम अपना मत यथासंभव स्पष्टता और अग्रसरता के साथ प्रकट कर सकते हैं। सरकार की हैसियत से बोलते हुए, हमें अपनी भाषा को संयत करना पड़ता है। हम कभी-कभी वैसे कार्य नहीं कर पाते जैसे कि हम अन्यथा करते। फिर भी, मुख्य बात यह है कि क्या हम इंडोनीशिया जैसे देश से, उसके स्वतंत्रता-संग्राम में खुले तौर पर सहानुभूति रक्लें, या नहीं ? यह बात इंडोनीशिया के सम्बन्धं में ही नहीं बिल्क और देशों के सम्बन्ध में भी लागू होती है। हर हालत में, हमें विविध हितों के मूक विरोध का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी दिन प्रत्यक्ष होती है, और कुछ अन्य ऐसे होते हैं जिनका कि परोक्ष रूप में लगाव है, क्योंकि ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष और परोक्ष हित साथ साथ चलते हैं।

यह बड़े अचरज की बात है कि इंडोनीशिया में सद्भावना-समिति (गुड आफिस्स किमटी) जिसमें सभी भले लोग हैं, और संयोग से, जिसका मंत्री एक भारतीय ही हैं, किस रूप में काम करती रही हैं। जिस रूप में उसने कार्य किया है और उसके जो नतीजे सामने आए हैं वह विल्कुल सन्तोयजनक नहीं है। अगर यह सभा, सुरक्षा परिषद् के कश्मीर के विषय में इस वर्ष किए हुए कार्य या विचार से असन्तुष्ट हैं तो में समक्तता हूँ कि सद्भावना-समिति ने इंडोनीशिया में जो कुछ किया है, उससे वह और भी असन्तुष्ट होगी। दुर्भाग्यवश ऐसी समस्याओं के प्रति उसका द्ष्टिकोण ऐसा है कि उससे यह सभा हमारी पुरानी परम्पराओं और हमारे आदशों के कारण सहमत नहीं हो सकती।

में इस गुट अथवा उस गुट की बात नहीं कर रहा हूँ; में स्वतंत्र खप से गुटों के सम्बन्ध में, जैसे कि वे मुफे विश्व-रंगमंच पर प्रतीत होते हैं, कह रहा हूँ। हमें या तो अपनी नीति को साधारणतया सीमाओं को स्वीकार करते हुए चलाना है—क्योंकि उसे हम पूरी तौर पर नहीं चला सकते, फिर भी जितना चलाना है खुले ढंग से चलाना है—नहीं तो उसे छोड़ ही देना है। चाहे हम आदर्शवादिता और नैतिकता की दृष्टि से देखें, चाहे अवसरवादिता और संकुचित राष्टीयता की दृष्टि से, मेरी समक्ष में कोई भी अन्य बात इतनी हानिकारक नहीं हो सकती जितनी यह कि हम उन नीति यों को त्याय दें जिनका हम अनुसरण करते आए हैं——यथा दलित जातियों के प्रति किसी विशेष बादशं पर दृढ़ रहना—और विशेष हम से इनका त्याग किनी बड़ी शक्ति के साथ रहने के हेतु इसलिये किया जाय कि हमें उसका उच्छिट प्रसाद मिल सकेगा। में समक्षता हूँ कि राष्ट्रीय हित के अति संकीणं दृष्टिकोण से भी यह निश्चय ही एक बुरी और हानिकारक नीति होगी।

यूरोप के कुछ छोटे देशों का या एशिया के कुछ छोटे देशों का , परिस्थितियों से मजबूर होकर कुछ बड़ी शक्तियों के आगे भुक जाना और विवश होकर उनके अनुवर बन जाना तो में समभ सकता हूँ, वयोंकि जिन शक्तियों का इन्हें मुकाबला करना पड़ता है वे इतनी बड़ी होती हैं, कि इनके लिए कोई दूसरा सहारा ही नहीं रेंह जाता। लेकिन में नहीं समभता कि यह बात भारत पर लागू होती है।

हम किसी दुबंल या छोटे देश के नागरिक नहीं, और मेरे खयाल में, फौजी दृष्टि से भी जाज की बड़ी से बड़ी शक्ति से हमारा भय खा जाना मूर्खता होगी। यह बात नहीं कि में किसी बोखें में हूँ। मैं समभता हूँ कि एक बड़ी शक्ति फौजी दृष्टि से हमारे विरुद्ध हो जाती है तो हमारी क्या दशा होगी। मुभे कोई संदेह नहीं कि वह हमें नुकसान पहुँचा सकती है। लेकिन आखिर हमने इससे पहले, एक राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में, संसार की बड़ी से बड़ी शक्तियों में से एक का मुकाबला किया है। हमने उसका एक खास ढंग से सामना किया और उस ढंग से हमें सफलता मिली है, और मुभे संदेह नहीं कि यदि बुरी से बुरी स्थित आ जाय—और फौजी तौर पर हम इन बड़ी शक्तियों का मुकाबला न कर सकें—तो यह कहीं बेहतर होगा कि हम उनके आगे सिर भुकाने के बजाय अपने ढंग से युद्ध करते रहें, न कि अपने सभी आदशों को खो बैठें।

इसलिए हमें इस या उस दल की सैनिक शक्ति से बहुत अधिक डरना न चाहिए। में नहीं डरता और में संसार से इस देश की ओर से कहना चाहता हूँ कि हम इस या उस देश की सैनिक शक्ति से डरते नहीं। हमारी नीति न निष्किय होगा और न नकारात्मक।

जो दो या तीन उदाहरण दिए गए हैं, उनसे शायद इस बात का संकेत मिल गया होगा कि कुछ माननीय सदस्यों के विचार किस दिशा में काम कर रहे थे, यद्यपि उसे स्पष्ट करने के लिये या तो उनके पास समय नहीं था या उनकी इच्छा नहीं थी। यह कहा गया है कि हमने संयुक्त राष्ट्रों में निषेधाधिकार का इसलिए समर्थन किया कि हम सोवियत गुट की दुष्टि में बुरे नहीं बनना चाहते थे। में इस सभा के सामने वस्तुस्थिति जिस रूप में वह मुक्ते स्मरण है, रखना चाहता हूँ। जैसा कि सभा को स्मरण होगा, निषेधाधिकार प्रत्येक यक्ष की सभी वड़ी शक्तियों की समान अनुमित से रक्खा गया था। यह इसलिए रक्खा गया था कि सोवियत रूस और अमेरिका के सिहत बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं चाहती थीं कि आधे दर्जन छोटे देश मिल कर उनसे यह अथवा वह करने के लिए कहने लगें।

दोनों ऐसा अनुभव करते थे और इनमें से कोई भी छोटे राष्ट्रों के मिले-जुले बहुमत के सामने भुकना नहीं चाहता था। इसलिए इसे चार्टर या अधिकार-पत्र में सुरू से रक्का गया। इस नियेघाधिकार का उपयोग हुआ या दुरुपयोग, इस विषय में में यहां न पड़ूँगा, लेकिन प्रश्न अब यह उठा है कि नियेघाधिकार को हटा लेना चाहिए। इसे कई बड़ी शक्तियों ने पसंद नहीं किया। यह इस गुट या उस गुट के समर्थन का प्रश्न नहीं था। कोई भी गुट निवेचाधिकार की हटायी जाना पसंद नहीं करता था।

प्रश्न हमारे सामने यह वा कि यदि संयुक्त राष्ट्रों के निर्णय या मतदान से निषेषाधिकार हटाया जाता, तो इसमें जरा भी संदेह नहीं था कि संयुक्त राष्ट्रों का अस्तित्व उसी क्षण समाप्त हो जाता । हमें चुनाव यही करना था कि हम निषेषाधिकार को रखें या उसे खत्म करने की हठ का समर्थन करके संयुक्त राष्ट्रसंघ को ही समाप्त होने दें । यह निषेषाधिकार को पसन्द करने का प्रश्न नहीं या। भारत की ओर से तथा बहुत से अन्य देशों की ओर से भी यह खुले तौर पर कहा गया कि हम निषेषाधिकार नापसन्द करते हैं और उसे हटना चाहिए। लेकिन हमें बताया गया कि यह बात सभी लोगों के मिले-जुले निर्णय से संभव थी।

में श्री संतानम के इस कथन से सहमत हूं कि संयुक्त राष्ट्रों का अस्तित्व उनकी बुदियों और कमजोरियों के बावजूद, एक हितकर चीज है। इसे सब प्रकार से प्रोत्साहन देना चाहिए और इसका समयन करना चाहिए और इसका एक प्रकार की विश्वज्यापी सरकार या विश्वज्यापी ज्यवस्था के रूप में विकास होने देना चाहिए। इसिलिए, हमने अपने प्रतिनिधियों को यह निर्देश दिया कि निधेधाधिकार के प्रकार पर हद तक जोर न दें, बिल्क यह कहें कि यद्यपि हम इसे पसन्द नहीं करते, फिर भी इसे उस समय तक बना रहना चाहिए जब तक कि यह प्रधान संबंधित वर्गों की एक प्रकार की आपस की रज़ामन्दी से न उठाया जाय।

इस प्रकार से विविध प्रश्न उठते हैं और हर एक प्रश्न पर उसके गुणदोध के अनु-सार विचार करना होता है। में नहीं जानता कि किसी माननीय सदस्य ने इन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हमारे मतदान का विश्लेषण किया है। यदि वे गत वर्ष के संयुक्त राष्ट्रों या उसकी विविध कमेटियों और कौंसिल में उपस्थित किसी भी वड़े प्रश्न को लेकर यह देखेंगे कि भारत ने क्या किया तो उन्हें स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में सायद मदद मिले।

यह अवस्य सत्य है कि अपने प्रतिनिधियों को हमारे निर्देश ये रहे हैं कि पहले प्रत्येक प्रश्न पर भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए विचार करें, फिर उसके गुणों के अनुसार । मेरा मतलब यह है कि यदि भारत पर प्रभाव न पड़ रहा हो, तो स्वभावतः प्रश्न विशेष के गुणों के अनुसार विचार करें और कोई काम ऐसा न करें या कोई मत ऐसा न दें जिसका उद्देश्य केवल इस अथवा उस शक्ति को प्रसन्न करना हो, यद्यपि यह विलकुल स्वाभाविक है कि और शक्तियों से मैत्री बनाए रखने के

निमित्त हम ऐसा काम करने से बचना चाहते हैं जिससे उन्हें नाखुशी हो।

वास्तव में, उन्हें अपने अनुकूल करने का जहां तक सम्भव हो हम प्रयत्न करते हैं। औरों के भगड़ों में पड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारी साधारण नीति यह है कि किसी के अ्यक्तिगत भगड़े में न पड़ा जाय। अगर मैं कहूँ तो मैं अधिकािषक इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जब तक कि हमारे अपने हितों का उनसे उलभाव न हो अन्तर्राष्ट्रीय संघषों में हम जितना कम पड़ें उतना ही अच्छा है, और इसका सीधा कारण यह है कि यह हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल न होगा कि हम हस्तक्षेप तो करें लेकिन कोई प्रभाव न डाल सकें। या तो हम इतने शक्तिशाली हों कि हम प्रभाव डाल सकें, या हम हस्तक्षेप ही न करें। हर एक अन्तर्राष्ट्रीय मामले में टांग फैंसाने के लिए हम उत्सुक नहीं। दुर्माग्यवश, कभी कभी इससे आदमी बच नहीं सकता, और उसे विवश होकर खिचना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक कोरिया समिति है। और यही नहीं कि हम उस समिति में हैं, बिल्क हमारा प्रतिनिधि उस समिति का सभापति भी है।

अब हम इससे एक दूसरी बात पर आते हैं, जिसकी कि एक माननीय सदस्य ने चर्चा की है। आज एक अजीव विश्तीतता यह है कि जहां संयुक्त राष्ट्रों की अधि-कृत मंत्रणाओं में हमारा शायद उतना प्रभाव नहीं है जितना कि होना चाहिए, वहां बाहरी गैंर-जाक्ते की मंत्रणाओं में हमारा प्रभाव काफी बढ़ गया है। ऐसा क्यों है वियोंकि लोग अधिकाधिक देखने लगे हैं कि संयुक्त राष्ट्रों के भीतर आदर्शवादी ढंग से या नैतिकता का पक्ष लेकर या दलितों, छोटे राष्ट्रों, एशियाबी राष्ट्रों के हितों को लेकर वातें नहीं होतों। इससे इनमें से अधिकाधिक लोग किसी और का समबंन प्राप्त करने की खोज में रहते हैं, और इस खोज में प्राय: आप से आप उनकी दृष्टि भारत की ओर पड़ती हैं।

में और देशों से किसी मुकाबले की बात नहीं चलाना चाहता, और भारत में हमने हरिगज कोई ऐसी बात नहीं कर दिखाई है जिससे कि हमें किसी का नेतृत्व करने के योग्य समक्षा जाय। हम पहले अपना नेतृत्व कर लें, तभी दूसरों का नेतृत्व उचित रूप से कर सकते हैं, और में भारत का मामला इससे ऊँचे स्तर पर नहीं रखना चाहता। हमें अभी अपने को ही विशेष रूप से देखना है।

इसीलिए, अगर में कहूँ तो वैदेशिक मामलों का मंत्री होते हुए भी में वैदेशिक मामलों में इस समय उतनी दिलचस्पी नहीं लेता हूँ जितनी कि आन्तरिक मामलों में । विदेशी मामलें आन्तरिक मामलों का अनुतारण करेंगे । वास्तव में यदि आन्तरिक मामले विगड़ते हैं तो विदेशी मामलों का कोई आधार नहीं रह जाता। इसलिए, में सारे संसार में अपने प्रतिनिधित्व की सीमा का विस्तार नहीं करना चाहता। हमारा प्रतिनिधित्व इस समय ही काकी फैला हुआ है। यह भी हमें प्रायः परिस्थितियों वश करना पड़ा है, क्योंकि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारा काम बिना उस प्रतिनिधित्व के नहीं चल सकता। लेकिन जब तक कोई विशेष कारण न आ जाय, में उसे और विस्तार देने के लिए उत्सुक नहीं है।

यह होते हुए भी तथ्य यह है कि हम कुछ बातों पर टिके हुए हैं। जब हम बाहरी दुनिया के लोगों के सम्पर्क में आते हैं तो हम उनके साथ हैं या नहीं इसका हमें परिस्थिति देखकर निर्णय करना पड़ता है। मुक्ते कुछ भी संदेह नहीं, जैसा कि मैंने अपने निवेदन के आरम्भ में कहा, कि बिना किसी को अपसन्न किए हुए अपने प्रति संसार के करोड़ों लोगों की सहानुभूति और आशाओं को आकर्षित करने का प्रयत्न करने से आगे चल कर भारत का बड़ा हित होगा। दूसरों को अपसन्न करना या उनसे टक्कर लेना हमारा उद्देश नहीं। लेकिन दुनिया की हालत काफी बुरी है और लोगों का मुक्त से यह कहना बहुत सहज है कि "आप तो आदर्शवादी वार्ते करते हैं, आपको ज्यावहारिक होना चाहिए।"

क्या में इस सभा को स्मरण दिलाऊँ कि इन बहुत से वर्षों में हमने लोगों और चीजों के व्यावहारिक होने के परिणाम देख लिए हैं? इस व्यावहारिकता से, जो निरन्तर संघर्ष का कारण बनती है और जिसका नतीजा यह सब कब्ट और दुख है, मेरा जी प्राय: भर गया है। अगर इसी को व्यावहारिक होना कहते हैं, तो हम जितनी जल्दी इस व्यावहारिकता से त्राण पा सकें उतना ही अच्छा है।

लेकिन ज्यावहारिकता इसे नहीं कहते। यह घोर अज्यावहारिकता है। बिना दाएं-वाएँ देखें चलना; प्रत्येक वर्ग का सिमट कर एक और छोटा गुड बना लेना, जिससे कि दूसरे वर्गों को पूरा खतरा हो; छोटे या बड़े राष्ट्रों को कुछ तात्कालिक लाभ पहुँचाकर अपने पक्ष में कर लेना—ये सब ऐसी ही बातें हैं। में कभी न कहूँगा कि ऐसा करना हमारे देश के लिए पर्याप्त रूप में अच्छी बात होगी; और फिर ऐसा करने की हमें कोई विवशता भी नहीं। परिस्थितियों से मजबूर होकर हम अपनी स्वतंत्र नीति छोड़ सकते थे— नयोंकि इसके मानी इस या उस देश की हितंच्छा में अपनी स्वतंत्रता छोड़ना ही होता है—लेकिन परिस्थितियों की हम पर कोई ऐसी मजबूरी नहीं है।

में समभता हूँ कि आगे चलकर ही नहीं, बल्कि जल्द ही, मत की स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता का महत्व स्वीकार किया जायगा । पर इसका यह अर्थ न लगाना चाहिए कि हमें विशेष कार्यों में विशेष देशों से निकट सम्पर्क में न आना चाहिए। पंडित कुंजरू ने हमारे वाधिक, फौजी तथा अन्य प्रकार के विकास की चर्चा की। निश्चय ही यह सभा अनुभव करती है कि इस सरकार की राय में भारत को आधिक और फौजी दृष्टि से शक्तिशाली बनाने से अधिक महत्व की कोई बात नहीं—अहां तक फ़ौजी विकास का सवाल है बड़ी शक्तियों के मुकाबले में तो नहीं, क्योंकि वह हमारे सामध्यें से बाहर की बात है, फिर भी हम अपने को दूसरों के आक्रमणों से अपनी रक्षा के उद्देश्य से जितना मजबूत बना सकते हैं, उतना बनाना चाहिए।

हम यह सब करना चाहते हैं। हम दूसरे देशों की सहायता चाहते हैं; हम उसे प्राप्त करंगे, और बहुत हद तक वह हमें मिलेगी भी और में नहीं जानता कि किसी बड़ी हद तक इसमें हमें क्कावट हुई हो। आर्थिक सहायता स्वीकार करने या राजनीतिक सहायता प्राप्त करने के विषय में भी, यह बुद्धिमानी की नीति नहीं है कि अपना सब कुछ एक ही दांव पर लगा दिया जाय। न अपने आत्मसम्मान का मूल्य चुका कर सहायता प्राप्त करनी चाहिए। तब कोई भी पक्ष आपकी इज्जत न करेगा; आप को कुछ छोटे-मोटे लाभ भले ही हो जाये, लेकिन अन्त में वे भी आपको न मिलेंगे।

इसलिए चाहे कोरी अवसरवादिता की दृष्टि से ही सोचिये, एक सीघी, ईमान-दारी की और स्वतंत्र नीति ही सबसे अच्छी है। वह नीति किसी विशेष समय पर क्या होनी चाहिए, यह मेरे लिए या इस सभा के लिए बता सकना बहुत कठिन है, क्योंकि परिस्थितियां नित्यप्रति बदलती रहती हैं। हो सकता है कि किन्हीं परिस्थितियों में हमें दो बुराइयों में से जो अपेक्षाकृत छोटी बुराई हो उसे चुनना पड़े—हमें सदा अपेक्षाकृत छोटी बुराई चुनना चाहिए।

इस देश में हम लोकराज के और एक स्वतंत्र पूर्ण सत्ताधारी भारत के पक्ष में हैं। अब स्पष्ट हैं कि इस लोकराज की वास्तविक और मौलिक कस्पना जिसके अन्तर्गत आधिक और राजनीतिक दोनों ही पक्ष जा जाते हैं—के विरुद्ध जो भी बात है उसका हमें विरोध करना चाहिए। हम किसी दूसरे विचार या व्यवहार के अपने उत्तर लादे जाने का विरोध करेंगे।

लेकिन कुछ माननीय सदस्यों के भाषणों में एक विचित्र उलकाव रहा है, जब कि एक ओर वे साम्राज्यवाद के विरुद्ध, निवंलों और दिलतों के, समर्थन की बात करते हैं, दूसरी ओर वे हमसे चाहते हैं कि हम कमोबेश, यहां या वहां, एक शक्ति के पक्ष में ही रहें, जो कि साम्राज्यवाद के पक्ष में भी हो सकती है। हो सकता है कि हमें कभी इस या उस शक्ति के साथ जाना पड़े। में एक साम्राज्य-

बादी शक्ति के साथ हो जाने की भी कल्पना कर सकता हूँ—यह कहने में मुक्ते आपित नहीं। कुछ निश्चित परिस्थितियों में दो बुराइयों में यह अपेक्षाकृत छोटी बुराई हो सकती है। फिर भी एक साधारण नीति के रूप में वह नीति न सम्मानपूर्ण है और न लाभदायक।

क्या में एक और मुख्य कठिनाई बताऊँ जो हमार सामने हैं ? भारत में अपने पिछले कारनामों के कारण अर्थात् साम्राज्यवाद-विरोधी कारनामों के कारण हम बहुत से बगों और बाहरी लोगों के विशेष प्रियजनों में नहीं रहे हैं। हम उनकी विरोधी भावना जभी दूर नहीं कर सके हैं। पूरी सदिच्छा रखते हुए भी, ये हमें प्रसन्द नहीं कर सके हैं। इन लोगों का जनता पर प्रभाव है, समाचार-पत्र उनके अर्थीन हैं। यह आश्चयंजनक है कि किस प्रकार समाचार-पत्रों के सभी वर्ग—उदाहरण के लिए ब्रिटेन में—जानबूफ कर और बुरी तरह हमें गलत रूप में पेश करते हैं। अभी जब में यहां बंठा हुआ था, एक तार मुफे दिया गया, जो कि इस देश में स्थित एक विदेशी संवाददाता का तार था, और जिसमें लन्दन में स्थित अपने पत्र के लिए उसने एक लम्बा संवाद मेजा था। इससे अधिक धृणाजनक भूठी चीज मैंने नहीं देखी। मुफे आश्चयं है कि किसी भी अपकित को, जो कि यहां कुछ महीनों तक रह चुका हो, ऐसा समाचार मेजने का दु:साहस कैसे हो सकता है; और अब समय आ गया है कि भारत सरकार इस विषय में दृढ़ता से पेश आवे।

हम भारतीय और विदेशी समाचारपत्रों के प्रति बहुत सहिष्णु रहे हैं। हमने अनावश्यक रूप से उन्हें बताया है कि अगर वे ऐसे समाचार भी भेजें जो कि हमारे लिए अत्यन्त अक्विकर हों, तो भी हम कुछ न करेंगे। लेकिन भूठ की एक हद होती है, और कुछ संवादों में, मैं समभता हूँ, वह हद अब पहुँच गई है।

ज्वत घटना की वर्चा मैंने इसिलए की है कि मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य परि-स्थिति को देखें। श्री कामठ ने अपने अयास्थान के उपसंहार में एक श्रकार से कहा कि हमें इस या उस गुट में सिम्मिलिति हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं नहीं जानता कि किसमें, लेकिन इस या उस गुट में सिम्मिलित हो जाओ।" मुक्ते याद पड़ता है कि बाद में उन्होंने एक गुट के श्रति अपना क्कान बताया, लेकिन पहले नहीं कहा। जान पड़ता है भाषण देते हुए उन्होंने अपना विचार पलट दिया।

किसी एक गुट में सम्मिलित होने का क्या अर्थ है ? आखिरकार इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि किसी विशेष प्रश्न पर अपना मत छोड़ दीजिए, और दूसरे पक्ष का मत ब्रहण कर छोजिए जिसमें कि वह प्रसन्न हो जाय और आप उसकी कृपा पा सकें। जहां तक मैं देख सकता हूँ, इसके यही मानी हैं, और कुछ नहीं। क्योंकि यदि हमारा मत उस गुट का भी मत है, तब मत छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं; हम उस गुट या देश के साथ हैं ही। प्रश्न तभी उठता है जब हमारा उससे उस विषय में हो; इसलिए हम अपना मत छोड़ देते हैं और उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए उसका मत ग्रहण कर लेते हैं।

अब मैं इस बात से सहमत होने के लिए तैयार हूँ कि अनेक अवसरों पर, न केवल अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, बिल्क इस सभा में भी, आदमी को समभौते के खयाल से अपनी बात छोड़नी पड़ती है। ऐसे सम्मेलनों में अपने दृष्टिकोण को, कुछ विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अधीनस्य करने की संभावना को अप्रासंगिक मानने के लिए में तैयार नहीं। यह पूर्णतया नियमित है और ऐसा अकसर किया जाता है। लेकिन किसी देश से कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से हेतु-सिद्धि का यह ढंग सब से बुरा ढंग है और यदि इसे हम ग्रहण भी करना बाहेंगे तो कार्य-सिद्धि का यह सब से बुरा ढंग होगा।

वस्तुस्थिति यह है कि सैनिक दृष्टि से हमारी कमजोरी के वावजूद—क्योंकि यह स्पष्ट है कि हम कोई वड़ी सैनिक शक्ति नहीं हैं, न हम औद्योगिक दृष्टि से एक उन्नत शक्ति हैं—आज भी संसार के मामलों में भारत की गिनती हैं, और संयुक्त राष्ट्रों में या सुरक्षा-परिषद् में जो फंफट आप देखते हैं वह इसी कारण हैं कि भारत की गिनती हैं, न कि इस कारण कि उसकी गिनती नहीं हैं। यह एक तथ्य हैं, जिसे आप को याद रखना चाहिए। अगर हम यों ही एशिया या यूरोप में कहीं कोई छोटे से राष्ट्र होते, तो हमारी ज्यादा परवाह न की जाती। लेकिन, चूंकि हमारी गिनती हैं और चूंकि भविष्य में हमारी अधिकाधिक गिनती होगी, इसी से जो कुछ हम करते हैं वह टीका-टिप्पणी का विषय होता है और बहुत से लोग इस बात को पसन्द नहीं करते कि हमारी इतनी गिनती की जाय। यह हमारे दृष्टिकोण का या इस या उस गुट से मिलने का प्रश्न नहीं हैं; यह तो केवल एक तथ्य है कि हम प्रच्छन्न रूप से एक वड़े राष्ट्र हैं और एक वड़ी शक्ति हैं, और संभवतः यह वात कुछ लोगों द्वारा नहीं पसन्द की जाती कि हमें मजबूत बनाने वाली कोई बात हो जाय।

ये विभिन्न वातें हैं जिन पर हमें विचार करना है। यह इतनी सीधी-सादी बात नहीं है कि बस हम एक प्रस्ताव द्वारा अपने को इस या उस संगठन से संबद्ध कर छें, और उस संगठन की सदस्यता की सब सुविधाएँ प्राप्त कर छें। इस तरह की बात होने नहीं जा रही है। मैं इस सभा से अवश्य यह निबंदन करूँगा कि अगर में साफ्र-साफ़ स्वीकार करूँ तो मुफ्ने कहना पड़ेगा कि पिछले वर्ष निश्चय ही बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि अवांछनीय था, और जहां तक कि वैदेशिक मामलों के विभाग का प्रश्न है, इसका काम बहुत अच्छा नहीं रहा। जहां तक हमारी सूचना सम्बन्धी सेवाएँ हैं, उनका भी काम बहुत अच्छा नहीं रहा। यह सब बिल्कुल सही हैं। लेकिन बिदेशी नीति के सम्बन्ध में जो हमारा प्रमुख दृष्टि-कोण है, और जहां तक उसका सम्बन्ध है, मैं यह बिल्कुल नहीं देख पाता कि उसे किस तरह बदला जा सकता है। यह मैं समक्ष सकता हूँ कि जैसे-जैसे अवसर उास्थित हों, हम अपने को उसके अनुकूल ढालें-लेकिन हमारा जो प्रमुख दृष्टिकोण है, उसे, में समक्षता हूँ, वैसा हो बना रहना चाहिए, क्योंकि आप चाहे जितना इस सम्बन्ध में विचार और विश्लेषण कीजिए, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। किसी विशेष नीति को इसलिये ग्रहण करने का प्रधन नहीं कि वह आदश रूप से सबसे अच्छी है; लेकिन में यह निवेदन अवश्य करूँगा कि जिस नीति पर हम चल रहे हैं, उसे यदि छोड़ दें तो इस देश के लिए तिनक भी लाम की और कोई नीति नहीं रह जाती।

अब दूसरी बात लीजिए । अभी मैंने सूचना सम्बन्धी सेवाओं आदि की चर्चा की है। श्री शिवराव ने एक या दो सुभाव दिए हैं, जिनका में स्वागत करता हूँ। एक सुभाव उन विभिन्न प्रतिनिधि-मंडलों, शिष्टमंडलों आदि के सम्बन्ध में था, जो कि विदेशों में भेजें जाते हैं। हर एक मंत्रालय अपने प्रतिनिधि-मंडल को चनता है, उसे संजीप में अपने निर्देश देता है, और वह प्रतिनिधि-मंडल एक विशेष सम्मेलन में जाता है। अकसर ऐसा हो जाता है कि प्रतिनिधि-मंडलों को दिए गए निदेंश आपस में एक दूसरे से मेछ नहीं खाते और कुछ संघर्ष हो जाता है, यहां तक कि दो प्रतिनिधि-मंडल अलग-अलग बातें कहते हैं। प्राय: यह भी होता है कि जो लोग बाहर मेजे जाते हैं, उनका जनाव अच्छा नहीं होता। तो यह संवर्ष होता है, और आपस में मेल का अभाव रहता है। इसलिए हम श्री शिव-राव के सुकाव के अनुसार विदेशी मामलों के विषय में एक तरह का विभाग स्वापित कर रहे हैं। वास्तव में वह एक अबुरी अवस्था में मौजूद भी है, और यह काट्केंस विभाग कहलाता है। प्रत्येक प्रतिनिधि-मंडल व देशिक मामलों के मंत्रालय द्वारा न चना जायगा बल्कि संबंधित मंत्रालय द्वारा चना जायगा। लेकिन जो भी प्रस्ताव होंगे उन्हें वैदेशिक मामलों के मंत्रालय का कान्फेंस-विभाग काट-छांट कर ठीक करेगा, जिससे कि किसी प्रकार की परस्पर-विरोधी बात न हो जाय और संबर्ध न हो सके।

सूचना के संबंध में, मैं इस सभा को बताना चाहूँगा कि वैदेशिक मामलों के मंत्रालय और सूचना तथा प्रसार मंत्रालय के बीच एक छोटी सी बहस चल रही है। अब तक विदेशों में सूचना का काम सूचना तथा प्रसार मंत्रालय के हाब में रहा है। अब वैदेशिक सूचना नाम से जो कार्य हो रहा



है, उसे, बाहिर है, . कि बैदेशिक मामलों के मंत्रालय के हाथ में होना चाहिए। बास्तव में ऐसा हर एक देश में हो रहा है। इंग्लिस्तान में वैदेशिक सुचना वैदेशिक विभाग के अन्तर्गत है, घरेलू सुचना सम्बन्धी सेवाओं के अन्तर्गत नहीं । दोनों भिन्न हैं, क्योंकि वैदेशिक सूचना को निरन्तर वैदेशिक मामलों के सम्पर्क में रहना पड़ता है। हम निश्चय ही एक समभीते पर पहुँचेंगे और इसके लिए उचित प्रबन्ध करेंगे। लेकिन, दुर्भीग्य से वैदेशिक सूचना के सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण में पिछले कई महोनों में बड़ी बृटि रही है। साथ ही में नहीं चाहता कि यह सभा ऐसी कल्पना करे कि अपनी सूचना सम्बन्धी स्थिति को सुधार कर हम कोई अद्भृत परिवर्तन कर लेंगे; क्योंकि दूसरे देशों में और सरकारी विभागों में लोग जिस रूप में विचार करते हैं, उसके कारण कहीं गहरे होते हैं, और केवल सुचना की कमी नहीं होती। थी शिवराव ने बताया कि अमेरिका में हमारा सुबना-कार्य चाहे जितना अच्छा हो, वह केवल एक छोटे संगठन तक सीमित है। इतना ही हम व्यय कर सकते हैं। इस समय पाकिस्तान का मुचना-कार्य, उसके अनुरोध पर, न्यूयाकं की ब्रिटिश इन्फ्रामेंशन सर्विस ने ले रक्खा है, जो कि एक बहुत बड़ा संगठन है। अब इस कार्य की उप-युक्तता और समोचीनता पर निर्णय करना हमारा काम नहीं है। यह तो ब्रिटेन का काम है । अमेरिका में सुचना-कार्य इतने बढ़े पैमाने पर संगठित होता है कि हमारे लिए उनसे होड़ करने का खयाल ही बेत्का होगा। मुक्ते ज्ञात हुआ है कि बिटिश इन्फ्रामेंशन सर्विस में न्युयार्क में ६०० आदमी काम कर रहे हैं। निश्चय ही हम ६०० आदमी भेजने नहीं जा रहे। हम बड़ी कोशिश करेंगे तो शायद ६ आदमी भेजेंगे, यानी सीवा हिस्सा । और यह सारा सुचना-सम्बन्धी संगठन, दुर्भाग्य से, भारत-विरोधी आधारों पर पिछले कुछ वर्षों में तैयार हुआ है। इस सभा को स्मरण होगा कि कुछ वर्ष हुए अमेरिका के ब्रिटिश सूचना-संगठन का एक मूह्य-ध्येय भारत-विरोधी प्रचार करना था। वही लोग आज भी वहां काम कर रहे हैं। इसलिए वे जो भी प्रचार करते हैं, उसमें एक भारत-विरोधी भुकाव रहता है, वे इसे चाहें या न चाहे। हम इस छीक से निकल नहीं पाते । वास्तव में हमें यह कहते हुए दु:ल होता है कि कुछ भारतीय, जो कि भारत-विरोधी प्रचार-कार्यं कर रहे थे, अब भी अमेरिका की ब्रिटिश इन्क्रामें शन सबिस में नियक्त हैं।

अव क्या में इस सभा से इस बात की क्षमा मांगू कि प्रवासी भारतीयों के बहुत से मामलों पर, जिनकी यहां चर्चा हुई—विशेषकर मेरे माननीय मित्र सेठ गोविन्द दास द्वारा —में नहीं बोल सका हूँ। में चाहुँगा कि यह सभा इस प्रक्रन पर किर इस पृष्ठभूमि में विचार करे कि यह प्रक्षन वैदेशिक मामलों के विभाग का नहीं है, या ऐसा नहीं हैं कि इसर या उधर विजली का बटन दबा देने से इस सभा द्वारा उसे हल किया जा सके। यह इससे कहीं उधादा जटिल हैं, और जब सम्य

आयेगा और आवश्यकता होगी तो हम इस अयवा उस नीति को ग्रहणकर लेंगे, बशतें कि हमें दृढ़ विश्वास हो जाय कि ऐसा करना देश के हित में होगा।

जहां तक प्रवासी भारतीयों का मामला है, मैं केवलै एक-दो शब्द कहूँगा। इनकी किनाइयों में से बहुत सी अब तक बनी हुई हैं और अभी उनके बने रहने की संभावना है। मुक्ते यह कहने दुख होता है कि ब्रिटिश औपनिबेशिक विभाग से हमें बहुत सहायता नहीं मिलती। यदापि मैं भारत सरकार के यहां के अटकावों का अभ्यस्त हूँ—और वे काफी आक्चयं में डालने वाले हैं—फिर भी, ब्रिटिश औपनिबेशिक विभाग के यहां के अटकाव आक्चयंजनक और आंखें बोलने वाले हैं।

मुक्ते याद है कि हमने उनत विभाग को कुछ आवश्यक पत्र भेजे और स्मरण दिलाने के लिए तार भेजे। जवाब प्राप्त करने में हमें ठीक दस महीने लग गए। कुछ ब्रिटिश उपिनवेशों में वहां के भारतीयों की देखने के लिए एक प्रतिनिधि-मंडल भेजने का मामला था। वह बहुत सीधा सा मामला था, वह ऐसा नहीं था जिसमें कोई सिद्धान्तों का अटकाव हो; किर भी, उन्हें उत्तर देने में दस महीने लग गए, और इस बीच में घटनाएँ घटती रहीं और कुछ किया नहीं जा सका। इस तरह हम इन सभी दफतरों में, क्या यहां और क्या वहां, लाल-कीते का प्रभाव पाते हैं।

लेकिन मुख्य कठिनाई नागरिकता की है। अब, ये प्रवासी भारतीय क्या हैं? क्या वे भारतीय नागरिक हैं? वे भारत के नागरिक होंगे या नहीं? अगर वे नहीं हैं, तब उनमें हमारी दिलवस्पी सांस्कृतिक दृष्टि से और मानवता के नाते होती हैं, राजनीतिक दृष्टि से नहीं। वह दिलवस्पी तो बनी रहती है। उदाहरण के लिए, फिजी और मारिसस के भारतीयों को ले लीजिए। क्या वे अपनी राष्ट्री-यता बनाए रखेंगे या फिजी अथवा मारिसस वाले बन नायेंगे? बमी और लंका के बारे में भी यही सवाल उठता है। यह एक कठिन सवाल है। यह सभा उन्हें भारतीयों के रूप में मानना चाहती है, फिर भी यह चाहती कि जहां वे हें वहां का पूरा मताबिकार उन्हें प्राप्त हो। जाहिर है कि दोनों वातें एक साथ नहीं चल सकतीं। या तो वे दूसरे देश के नागरिक के रूप में मताबिकार प्राप्त करते हैं, या आप उन्हें विना मताबिकार के भारतीय मानिए और उनके लिए विदेशियों को प्राप्त अच्छे-से-अच्छे अधिकारों की माँग कीजिए।

अन्त में एक और बात है। बिल्कुल आरम्भ में प्रोफ़ेसर रंगा ने भारत के बिटिश कामनवेल्थ में होने के सम्बन्ध में एक प्रश्न किया था। जान पड़ता है कि वे समाचारपत्रों में प्रकाशित कुछ संवादों से जो कि हाल में छपे हैं और जिनमें यह



कहा गया हैं कि एक प्रतिनिधि-मंडल इस विषय पर विचार-विनियय के लिए भेजा गया है, घोले में पड़ गए हैं। मुभे आइचर्य होता है कि लोग किस तरह कल्पना की उड़ान भरने लगते हैं। में समभता हूँ कि जिस प्रतिनिधि-मंडल का हवाला दिया जाता है वह रक्षा-मंत्रालय का प्रतिनिधि-मंडल है, जिसके नेता श्री एव० एम० पटेल हैं। उसका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं; उसका संबंध केवल रक्षा सम्बन्धी मामलों से है और कुल सामग्री से है, जिसे कि हम इंग्लिस्तान में तभा अन्यत्र खरीदना चाहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पर कोई विचार-विनियम नहीं हुआ है। लेकिन जहां तक हमारी साधारण स्थिति है, उसकी परिभाषा इस संविधान परिषद् में शुरू शुरू में हो चुकी है और अन्त में इस पर संविधान परिषद् द्वारा ही निर्णय होगा। किसी समिति या व्यक्ति के इस पर बहस करने का और प्रारम्भिक निर्णय पर भी पहुँचने का कोई प्रश्न नहीं है। अन्तिम निर्णय जो भी हो, मैं विश्वास करता हूँ कि यह पक्की बात है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र और पूर्ण सत्ताभारी गणतंत्र या कामनवेल्य या राष्ट्र या आप जो कुल कहें वह होगा।

पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम इस समस्या पर विचार न करें कि इंग्लिस्तान या बिटिश कामनवेल्थ या किसी और दल से हमारे सम्बन्ध क्या हों। यह केवल एक सिद्धान्त का प्रश्न नहीं, बिल्क एक वड़ा ज्यावहारिक प्रश्न है। किर नागरिकता की बात है जिसका कि प्रभाव विभिन्न बिटिश उपनिवेशों में बसे हुए भारतीयों पर पड़ता है। ठीक-ठीक किस प्रकार के हमारें सम्बन्ध हों, किस प्रकार की नागरिकता हो, जिसमें कि वे विदेशी न मान लिए आयँ—इन सब प्रश्नों पर हमें विचार करना होगा। लेकिन यह बात इस प्रश्न से अलग है कि चाहे राजनीतिक या अन्य किसी दृष्टि से देखा जाय, भारत को पूरी तौर से स्वतंत्र देश होना चाहिए।

## विदेशों में प्रचारकी समस्या

महोदय, इसने पहले कि मैं विषय पर कुछ कहूँ, मैं यूरोप में कुछ दिन पहले घटने वाली एक दुःखद घटना की चर्चा करना चाहता हूँ। मेरा तात्पर्य चेकोस्लोवाकिया गणराज्य के वैदेशिक मंत्री एम० जान मसारिक की मृत्यु में हैं। यह न केवल अपने आप में एक बड़ी ही दुःखद घटना हैं (जहां तक मेरा सम्बन्ध हैं, मैं उनसे परिचित था और यह मेरी व्यक्तिगत क्षति हैं) बिल्क जिन परिस्थितियों में यह घटित हुई हैं, उसके घोर परिणाम हो सकते हैं। इस देश की सरकार और जनता की ओर से मैंने यहां पर स्थित चेकोस्लोवाकिया गणराज्य के राजदूत के पास सहानुभूति और समबेदना का संदेश भेजा है और मुक्ते विश्वास है कि यह सभा भी उस संदेश के साथ अपनी सहानुभूति औरना चाहेगी।

बैदेशिक सम्बन्धों के मंत्रालय से सम्बन्धित कटौती के प्रस्ताव के अवसर पर मैंने किचित् अकस्मात् और संयोगवश अमेरिका-स्थित ब्रिटिश इन्कार्मेशन सर्विसेज (सूचना सेवाओं) की चर्चा की थी। वास्तव में मेरे सह-योगी श्री शिवराव ने इसका जिक किया या और मैंने उनके कथन का हवाला दिया था और कहा था कि वह पाकिस्तान सरकार के अनुरोध पर प्रचार का कार्य कर रही है। मैंने यह भी कहा था कि वह कुछ भारतीयों की सेवाओं का उपयोग कर रही है। अब अमेरिका की ब्रिटिश इन्कार्मेशन सर्विसेज ने इस वक्तव्य का प्रति-वाद किया है, और स्पष्ट रूप में यह कहा है कि पाकिस्तान की ओर से वे कोई प्रचार या प्रकाशन का कार्य नहीं कर रहे हैं; और उन्होंने अपने कर्मचारी वर्ग में किसी भारतीय को नियुक्त नहीं किया है। मुक्ते उनका वक्तव्य स्वीकार करना चाहिए और में इस बात पर खेद प्रकट करता है कि मैंने कोई ऐसा बयान दिया जो कि वस्तुत: ठीक नहीं था। मैं इस तर्क में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन वस्तुतः वह ठीक हो या न हो, बहुत सी ऐसी बातों को बताना संभव है जो होती हैं, और केवल इसलिए होती हैं कि बहुत समय से होती आरही हैं। एक लीक से बाहर निकलना कुछ कठिन होता है। कुछ समय हुआ एक प्रख्यात बिटिश पत्रकार का कश्मीर के संबंध में एक लेख बिटिश इन्फार्मेशन सर्विसेज द्वारा न केवल, अमेरिका में बहिक विविध देशों में प्रचारित हुआ था। इस लेख में कुछ बातें थीं जो बिल्कुल भूठी

संविधान परिषद् ( व्यवस्थापिका), में १५ मार्च, १९४८ को दिया गया एक भाषण

वीं। मिसाल के लिए एक बात लीजिए—यह लिखा गया कि भारतीय संधं में कश्मीर के सम्मिलित होने के बाद, और उससे चिढ़ कर कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया, जब कि बात इससे बिल्कुल उलटी है। यह एक छोटी-सी बात है। में इसका बिक केवल यह दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि जो लोग अब तक एक विशेष प्रकार के काम में लगे रहे हैं, स्वभावत: किसी संमस्या को उसी पुराने दृष्टि-कोण से देखते हैं; क्योंकि एक लीक से बाहर आना किसी के लिए भी कठिन होता है। फिर भी पिछले अवसर पर यदि मैंने कोई ऐसा वक्तव्य दिया जो कि ठीक नहीं था, तो मुक्ते दु:ख है, और में खेद प्रकट करता हैं।

विदेशों में प्रचार के बारे में मुक्ते अधिक नहीं कहना है, सियाय इसके कि में श्री शिवराव के सुकावों में से बहुतों का स्वागत करता हूँ। इसे वैदेशिक प्रचार कहा गया है और शायद माननीय सदस्यगण समभें कि हमें विदेशों की प्रचार की किस्म के तब्यों और आंकड़ों से भर देना चाहिए। मैं नहीं समभता कि हमारे छिए एँसा करना मुनासिव होगा, या यह कि हम ऐसा कर ही सकते हैं। मेरा यह खयाल नहीं कि इसे निरी सूचना या विज्ञापन का रूप देना चाहिए। हम ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने के मानी होंगे बहुत बड़ी संख्या में इस कार्य में लोगों को नियुक्त करना, और इतने अधिक रुपये खर्च करना जो हमारे बस के नहीं हैं, इत्यादि । लेकिन मुख्य कारण जिससे कि मैं ऐसा नहीं करना वाहता यह है कि मुफ्ते यह तरीका विस्कृष्ठ पसन्द नहीं। यह तरीका अनिवायं रूप से निमित्त-साधन का रूप ग्रहण कर लेता है, और हो सकता है कि कभी कभी इसका प्रभाव पड़े, लेकिन जब लोग यह अनुभव करने लगते हैं कि यह एक विशेष ढंग का अत्यधिक प्रचार है तो इसका मृत्य अधिकाधिक घटता जाता है। मैं जनता के सामने, भारत में भी और बाहर भी, वस्तुस्थिति रखना अधिक पसन्द करूँगा। स्वभावतः मैं उसे अपने दृष्टिकोण से रक्खूंगा और वस्तुस्थिति की पृष्ठभूमि भी देने की कोशिश करूँगा लेकिन जहां तक होगा तथ्य और केवल तथ्य ही समुख रखुँगा और दूसरों को निणंग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दूंगा। यह सही है कि जिस रूप में तब्य लोगों के सामने रक्खें जाते हैं, उससे बड़ा अन्तर आ जाता है। आंकड़ों से हम प्रायः जो भी सिद्ध करना चाहते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। हर हालत में जनसूचना का यह धंधा, चाहे वह वस्तुस्थिति की सूचना का हो चाहे किसी और प्रकार की सूचना का, सर्वत्र एक बढ़ी चतुराई का घंघा है, और विशेषकर विदेशों में। इसकी आलोचना करना सहज है और में समकता हूँ कि बहुत सी आलोचनाएं जो हुई हैं उनमें सार है। शायद यह भी सहज है कि ऐसी योजनाएं तैयार की जायें जो कि कागज पर बहुत अच्छी लगें लेकिन जो व्यवहारतः सफल न हों। जैसा कि मैंने इस सभा को पिछले अवसर पर जब इस प्रश्न पर वाद-विवाद हुआ याँ, बताया था कि वूंकि वैदेशिक जन-सूचना की समस्या का वैदेशिक नीति से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए साधारणतः हर एक

देशं इसेका प्रवन्धं अपने वैदेशिक विभाग द्वारा करता है, न कि अपने आंतरिक सूचना विभाग द्वारा। यहां अनेक परिस्थितियों, विशेषतः युद्ध-जनित परिस्थितियों के कारण-क्योंकि युद्ध काल में ही इधर हमारा ध्यान गया-वैदेशिक प्रचार हमारे सूचना विभाग का एक अंग हो गया। जितना ही मैंने इस पर विचार किया है उतना ही मैंने अनुभव किया है कि यह बहुत सन्तोषजनक अवस्था नहीं है। यह जाहिर है कि आन्तरिक सूचना सम्बन्धी संगठन और वैदेशिक प्रचार सम्बन्धी संगठन में जत्यन्त निकट का सहयोग होना चाहिए; लेकिन, में समभता हूँ, यह कहीं अच्छा है कि वैदेशिक मामलों के मंत्रालय का वैदेशिक प्रचार के संगठन में जितना हाथ रहा है उससे और अधिक हो।

जब श्री शिवराव विदेश में प्रचार-अधिकारियों की वजाय जन-सम्पर्क अधिकारियों की चर्चा करते हैं तो में उनसे सहमत हूँ। उस से, जिस तरह का कार्य उन्हें करना चाहिए, उसका कहीं अच्छा बोघ होता है। इस समय जो विविध वितरण-पत्र और अन्य सामग्री प्रकाशित हो रही है, उसका निस्संदेह कुछ उपयोग है, लेकिन में नहीं समकता कि जितना पैसा उन पर व्यय हो रहा है, उतना उनका मूल्य है। मेरी अपनी बारणा यह है कि ये सब वितरण-पत्र और पुस्तिकाएँ और पर्चे रही की टोकरी में पहुँच जाते हैं - और यह कोई इस समय की नहीं बल्कि बहुत पहले की धारणा है। इसकी एक वजह यह भी है कि, - मैंने स्वयं, सरकार के एक सदस्य की हैसियत से नहीं, बिलक निजी तौर पर या कांग्रेस मंगठन के सदस्य की हैसियत से विदेशों में एक प्रकार का प्रचार-कार्य किया है-ये पत्र और पुस्तिकाएं उन लोगों के अतिरिक्त, जो पहले से ही आपके अनुकूल हैं और जो इन्हें अपने लाम के लिए रख छोड़ते हैं, बहुत कम लोगों को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल एक दूसरे ही दृष्टिकोण से इस सारे मामलों को देखना होगा, अर्थात् मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, प्रत्येक सम्बन्धित देश की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से । उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में संभवतः कार्य-प्रणाली फांस से दूसरे ही डंग की होगी और मैं समभता हूँ बहुत भिन्न होगी, और सोवियत संघ में और भी भिन्न। अमेरिका में जिस प्रकार का पत्र प्रस्तुत किया जाय, उसमें इस बात का लिहाज होगा कि अमेरिका किस प्रकार की सुचना चाहता है। फ्रांस में वह इससे भिन्न होगा। में इसे निश्चित रूप से कह सकता हूँ। प्रांतवालों का देखने का डंग दूसरा है और वे वस्तुओं का दूसरे ही रूप में मूल्यांकन करते हैं। इसी तरह जिस प्रकार की सूचना हम सोवियत संघ को भेजेंगे वह बिल्कुल भिन्न या प्रायः बिल्कुल भिन्न होगी । हमारे राजदूत का कहना है कि सोवियत संघ जिस प्रकार की सूचना हम से चाहता है वह प्रायः बिल्कुल आर्थिक सूचना होती है, जैसे कि हमारी विभिन्न योजनाओं में, विभिन्न स्कीमों में, बांधों, जलाशयों और नदी षाटी योजनाओं में, आबपाशी और शिक्षा के विषय में क्या हो रहा है। वे इन बातों

की सूचना चाहते हैं; इन में उन की दिलचस्मी है। विशेष रूप से राजनीति के सम्बन्ध में कोई जिज्ञासा उनकी ओर से नहीं हुई है। यह हो सकता है कि वे जानवूम कर इस तरह की जिज्ञासा करते हैं, क्योंकि यह प्रायः सरकारी क्षेत्रों से की जाती है। लेकिन भेरा तात्पयं यह है कि हर एक देश में पहुँच का ढंग अलग होगा। किन बातों की आवश्यकता है और ठीक ठीक प्रचार किस प्रकार किया जा सकता है, इसे योग्य सार्वजनिक सम्पक्त अधिकारी और विदेशों के हमारे दूताबास ही बता सकते हैं, और इसके बाद उसको यहां के सूचना विषयक प्रवन्धों से सम्बन्धित किया जा सकता है। इसलिए भेरा निश्चित विचार है कि इन सब बातों पर पूरी तरह सोच-विचार करना होगा और वास्तव में वैदेशिक विभाग और गृह विभाग इस पर विचार कर भी रहे हैं। हम सब अधिक ब्यावहारिक और अच्छा तरीका निकाल लेने की बाशा करते हैं। अनिवायं रूप से, फिर फिर परीक्षा करके इस प्रश्न को हल करना होगा।

ठीक-ठीक तरीका अनुभव द्वारा ही सीखा जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। फिर यह भी है कि और देशों का, जो इस कार्य को वर्षों से करते रहे हैं, इस विषय में बहुत अनुभव हैं। वे इस काम में अपार धन व्यय करते हैं, बहुत अधिक संख्या में लोगों को नियुक्त करते हैं, और जिन देशों में वे काम करते हैं उनके सूचना-संगठनों से निकट सम्पर्क पहले ही स्थापित कर चुके हैं। उनके लिए यह कार्य सहज हैं। हम अपने अच्छे से अच्छे प्रतिभाशाली युक्क की यहां से भेज सकते हैं। उसे ऐसे सम्पर्क स्थापित करने में समय लगता है जो केवल मेल-जोल न होकर मनोवैज्ञानिक तथा अन्य प्रकार के भी हों। इसलिए यदि बहुत मार्क के परिणाम नहीं निकले हैं, तो सभा को यह समभना चाहिए कि यह डर के ढर पैम्फिलेट, वितरण-पत्रक, व्याख्यान आदि पहुँचाने मात्र का कार्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज के विकास का कार्य है जो कि इससे अधिक जटिल और कठिन है। निश्चय ही, यतंमान प्रबन्ध बहुत अच्छे नहीं है और उन्हें कुछ उस प्रकार से बदलना पड़ेगा जितका सुभाव कि इस सभा में दिया गया है।

अब सूचना और रेडियो के सम्बन्ध में में कहूँगा कि सूचना और रेडियो इन दोनों विषयों पर मंत्रालय ने मुफें पूरे-पूरे क्योरे दिए हैं, जिनमें अनेक विशेष बातें हैं। में उन्हें इस सभा के सामने पढ़्ंगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत समय लग जायगा और जो बहुत से आंकड़े दिए गए हैं उन्हीं में यह सभा फेंस जायगी; लेकिन इस सभा को उन क्योरों को जानना अवश्य चाहिए, और मैं मंत्रालय को सुभाव दूंगा कि वह उन्हें इस सभा के सामने और जनता के सामने उचित रूप में रक्खें, जिससे कि वह समभ सकें कि क्या हो रहा है। मेरा अपना मत रेडियो की व्यवस्था के विषय में यह है कि हमें जहां तक

हो, ब्रिटिश नमने पर यानी बी० बी० सी० के ढंग पर कार्य-संचालन करना चाहिए। अर्थात् अच्छा यह होगा कि हम सरकार की अधीनता में एक अर्ध-स्वायत्त संस्था कायम करें. जिसकी नीति अवस्य ही सरकार द्वारा नियंत्रित होगी, लेकिन जो अन्यया सरकारी विभाग के रूप में नहीं बल्कि एक अर्थ-स्वायत्त संस्था के रूप में चलायी जायगी। मैं यह नहीं सोचता कि ऐसा करना तत्काल संभव होगा। मैंने इस सभा से केवल इसकी चर्चा की है। मेरा खयाल है कि हमारा उद्देश यही होना चाहिए, चाहे हमारे सम्मूल बहुत सी कठिनाइयां हों । वास्तव में बहुत से मामलों में हमारा उद्देश्य इस तरह की अर्द्ध-स्वायत संस्थाओं की स्थापना होना चाहिए. जिनमें नीति तथा अन्य बातों का नियंत्रण दूर से सरकार के हाथों में हो, लेकिन सरकार या सरकारी विभाग नित्य के कार्यक्रम में हस्तक्षेप न करे। लेकिन यह तास्कालिक प्रश्न नहीं हैं। यह स्पष्ट है कि हमारी विभिन्न सेवाओं में समाचार-वितरण, भाषा के प्रश्न आदि में कीन सी नीति बरती जाय इस पर यहां होने वाले वादविवाद ने सभा के विचारों का संकेत दे दिया है। इससे सहायता मिलेगी। लेकिन इनका फल तभी निकलेगा जब समितियों आदि धारा इस तरह के बादविवाद शास्त्रीय स्तर पर नहीं, फिर भी परे ज्ञान के साथ बराबर ध्यानपूर्वक होते रहें । कटौती के प्रस्तावों के सम्बन्ध में किए गए चलताऊ भाषणों द्वारा इस विषय पर ठीक ठीक विचार हो सकना वास्तव में असम्भव है। मुक्के एक माननीय सदस्य से यह जानकर खेद है कि कुछ प्रान्तों में सलाहकार समितियां ठीक ठीक नहीं चल रही हैं। मैंने समसा या कि रेडियो के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि ऐसी समितियां जल्द-जल्द काम करती रहें. उनसे सलाह ही जाय और उन्हें बताया जाय कि क्या हो रहा है और अधि-कारी वर्ग और गैर-अविकारी वर्ग के बीच साधारणतया परस्पर सम्बन्ध बना रहे। इस विभाग की स्वायी समिति से भी में कहना चाहता हूँ कि इस सभा में जो प्रश्न उठाए जाते हैं उन पर वह विचार करें और उनके विषय में विभाग के पदा-धिकारियों से परामर्श करें। उन से निबटने का यही उचित बंग है। यह बहत सन्तोषजनक तरीका नहीं है कि माननीय सदस्य यहां पर व्याख्यान दें और में या और कोई उठ कर उसका उत्तर दे दें और यहीं पर साल भर के लिए प्रसंग समाप्त कर दिया जाय । इसलिए मैं बाबा करता हूँ कि इस प्रकार का निकट सम्पकं और इन विषयों पर मिल-जुल कर परामर्श भविष्य में अब तक की अपेक्षा अधिक होगा । अब भाषा आदि के प्रश्न को ले लीजिए । यह स्पट्ट है कि यह विषय अँचे स्तर पर विद्वानों के विचार करने का है। यह ऐसा प्रश्न नहीं कि इसे किसी राजनीतिक वादविवाद की सरगर्मी में निवटाया जा सके। विशेषकर किसी रेडियो-संगठन के लिए इस विषय पर विचार करने के लिए ऊँचे दर्जे के सलाह-कारों की आवश्यकता है, जो भाषाओं आदि के विषय में जानते हों और जो उन्हें सलाह दे सकें । इंक्लिस्तान में अवस्य ही कोई ऐसा प्रश्न नहीं है,

कि किस तरह की भाषा का प्रयोग हो, परन्तु इंग्लिस्तान के अच्छे से अच्छे साहित्यकार सलाह देने के लिए नियुक्त होते हैं—जैंसे बनांड या और अन्य लोग। इन लोगों को भाषा के व्यवहार के सम्बन्ध में स्थायी सलाहकार समिति में रक्षा गया हैं। में नहीं कह सकता कि बड़े बड़े साहित्यिकों से हम परामझं देने के लिए कहें तो परिणाम बहुत अच्छा हो होगा, क्योंकि उनकी सलाह संभवतः दूसरे साहित्यकों के विषय में होगी और मेरे जैसे लोग समक न पायेंगे कि क्या हो रहा है। इस संभावना की कल्पना की जा सकती है। फिर भी मेरा तात्यवं यह है कि वे लोग, जो इस समस्या को तथा इसके शिक्षा संबंधी एवं सार्व-जिन्ह पहलुओं को समक सकते हैं, इस विषय पर निष्पक्षता के साथ विचार करें। उन्हें रेडियो मंत्रालय से संबद्ध कर लेना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए तथा शब्द-सूची, शब्द-कोष आदि जो व्यवहार में आ सकें तैयार कराना चाहिए। हर एक देश में ऐसा होता है, अगर्चे उनके यहां भाषा सम्बन्धी ऐसे विवाद नहीं चल रहे हैं जैसे कि यहां हैं। यही बात इस पर भी लागू होती है कि किस प्रकार के समाचार दिए लायं।

इस सभा में इस विवय पर दो सम्मतियां नहीं हो सकतीं कि ब्रामीण प्रदेशों में रेडियों का विकास विशेष महत्व रखता है। में इस बात को ठीक-ठीक समक्ष नहीं सका हूँ कि, बैसा कि मेरे खयाल में श्रीमती कमला चौधरी ने बताया, ग्रामीण प्रदेशों के लिये किये जाते वाले प्रसारणों को अधिक समय दिया जाना चाहिये। मेरी समक में यह समय का प्रकन ही नहीं हैं। मान लीजिए कि एक घंटा रोज की जगह पर आप पांच घंटें रोज देते हैं। पर ग्राम-निवासी तो केवल कुछ ही समयों पर सुन सकते हैं, और फिर एक बात हद से अधिक भी हो सकती है। न मैं यही ठीक समऋता हूँ कि हमें अपने रेडियो के कार्य-कम में दूसरों को शिक्षा देने के ध्येय को ही ध्यान में रखना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि मानतीय सदस्यों की, उन्हें सुवारने के लिए किए गए प्रयत्नों के प्रति क्या प्रतिकिया होगी। लेकिन मेरी इसके विरुद्ध बड़ी खोरदार प्रतिकिया होती है। यदि कोई मुक्ते उपदेश देना चाहता है तो मैं उस उपदेश को न सुनुंगा। में समझता हूँ कि जन-साधारण की भी यही मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होती है; बहुत उपदेश देने का, आपके लाभ की बहुत सलाह देने का, बार-बार यह कहने का कि अच्छे जाचरण करो, परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता । हमें इस समस्या के सम्बन्ध में दूसरी तरह पर काम करना चाहिए। आप शिक्षा देना चाहते हैं तो दिल-बहलाव के डंग पर, मनोरंजन प्रस्तुत करते हुए, हल्के-फुल्के डंग से, और कभी-कभी आप बाहुँ तो बोफिल ढंग से भी दीजिए, - ठीक वैसे ही जैसे आप बच्चे को देते हैं। मेरा सुकाव है कि ये सब बातें विशेषज्ञों के विचार करने की हैं। इसलिए में समभता हूँ कि यह वांखनीय होगा कि अलग-अलग समितियों के सदस्य

इन बातों पर विचार करें और अपनं काथों को परस्पर संबंधित करते हुए, मंत्रा-लय को परामशंदें। इसी तरह हम कमशः सुधार कर सकते हैं।

मुक्ते खेद है कि बहुत से विषय जो उठाये गए उन पर मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनसे निबटने के ढंग के विषय में मैंने मार्ग-दर्शक सुक्षाव दे दिया है।

## अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का उदय

यह सभा हमारी वैदेशिक नीति और वैदेशिक मामलों और भारत पर पड़ने-वाल उनके प्रभाव आदि के विविध पहलुंओं में निःसन्देह दिलवस्पी रखती है। संभवतः आज के वादविवाद के सिलसिले में इनमें से कई वातों पर ध्यान दिलाया जायगा। लेकिन बजाय इसके कि मुख्य समस्या के छोटे-छोटे पहलुओं पर में कुछ कहूँ, में पैदेशिक मामलों और वैदेशिक नीति के कुछ साधारण पहलुंओं पर जिस रूप में कि वे भारत पर प्रभाव डालते हैं और जिस रूप में हम उन्हें देखते हैं, कुछ कहना चाहूँगा।

उससे भी पहले, में न केवल वैदेशिक मामलों का, बल्कि स्वयं भारत के मामलों का एक प्रकार से सिहाबलोकन करना चाहुँगा । पिछले कुछ दिनों में हमने आय-अय सम्बन्धी प्रस्तावों की बहुत कुछ आलोचना सुनी है और सरकार की बहुत-सी बृदियों को कम या अधिक जोर के साथ बताया गया है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं हर तरह की आलोचना का स्वागत करता हूँ और मेरा यह निविचत विश्वास है कि यह दुर्भाग्य की बात होगी कि यह सभा एक गति-हीन, एक अधीन सभा बन जाय, ऐसी सभा जो सरकार की सभी बातों पर केवल "हां" करने वाली हो। स्वतंत्रता का मूल्य निरन्तर सतकंता द्वारा चुकाना होता है, और इस सभा के हर एक सदस्य को सतकं रहना चाहिए और सरकार को भी बंशक सतकं रहना चाहिए । लेकिन अधिकार पद पाए हुए लोगों की एक प्रवृत्ति प्राय: यह होती है कि वे किञ्चित आत्मतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए में दहराऊँगा कि मैं तो, इस सभा के माननीय सदस्यों की इस विषय में सत्रकंता का और इस बात का स्वागत करता हूँ कि वे हमारा ध्यान हमारी बृटियों या भुओं या शासन की लापरवाहियों की और दिलाते हैं। साय ही मैं आशा करता हूँ कि आलोचना सद्भाव से, मैत्रीपूर्ण इंग से, की जाती है और सरकार की नेक-नीयती पर सन्देह नहीं किया जाता। यदि सरकार की नेकनीयती पर संदेह किया जाय, तो भी मुक्ते आपत्ति नहीं, बशतें कि यह स्पष्ट रहे कि विचारणीय विषय वही है।

पिछले दिनों इन आलोचनाओं को सुनते हुए या उनके विषय में पढ़ते हुए

संविधान परियद (ब्यवस्थापिका), नई दिल्ली, में ८ मार्च, १९४८ को दिया गया भाषण ।

मैंने अनुभव किया है कि शायद हम विस्तार की वातों पर अत्यधिक ध्यान दे रहे हैं और मूल वातों को नहीं देख रहे हैं। हम आज भारत की पूरी तस्वीर को, और जो कुछ पिछले लगभग अठारह महीनों में हुआ है उसे नहीं देख रहे हैं। उसे जहां तक आप से हो सके आप तटस्थ होकर देखिए—मानो आप कुछ दूर पर हों और इस बदलते हुए दृश्य को देख रहे हों। में समभता हूँ, अगर आप अपने को अब से डेड़ साल पहले पहुँचा सकें और देखें कि तब क्या हुआ और उसके बाद से अब तक क्या हुआ, तो आप पायेंगे कि भारत में न केवल एक बढ़ा परिवर्तन हुआ है, बिल बावजूद अपनी सब किठनाइयों और संकटों के जिनसे होकर कि वह गुजरा है, मारत अनेक प्रकार से आगे बढ़ा है। हमारी सरकार को, और विशेषकर कुछ हद तक मुक्ते, भारी बोमों को बहन करना पड़ा है और हम उन्हें अब भी बहन कर रहे हैं और हमारे सामने बड़ी कठिनाइयां हैं। फिर भी मुक्ते अनुभव होता है कि हमने पूरी ईमानवारी के साथ कुछ हासिल किया है, हम विफल नहीं हुए है। और में भविष्य की ओर—भेरा मतलब दूर भविष्य से नहीं है—पूरे विश्वास के साथ वेखता हूँ और भारत के इतिहास के इस महान काल में उसकी सेवा कर सकते के अपने सौभाग्य पर एक विशेष रहस्यमयी भावना का अनुभव करता है।

चूंकि आपने आय-अपय विषयक प्रस्तावों की चर्चा की है, मैं कहूँ कि इस बजट में ही ऐसी बातें हैं, जो कुछ सदस्यों को हचिकर न हों, और हो सकता है कि जहां तहां हम उनमें सुवार कर सकते थे, लेकिन मेरी समक्त में बजट स्वयं हमारी शक्ति और राष्ट्र की शक्ति का सूचक है। मैं समऋता हूँ कि यह सभा और यह देश देखेगा कि जिस सावधानी और दूरदर्शिता से हमारे अयंमन्त्री ने यह बजट तैयार किया है उसका पूरा पूरा लाभ हमें आने वाले महीनों और वर्षों में मिलेगा। हम सावधानी से आगे बढ़े हैं, क्योंकि स्पष्ट कहा जाय तो जो दायित्व हमारे हाथों में सौंपा गया है, उसे हम जोखिम में डालने का साहस नहीं कर सकते। बहुत सी बातें जो हम करना चाहते थे, हमने नहीं कीं, क्योंकि भारत के भविष्य से या भारत के वर्तमान से हम जुजा नहीं खेळ सकते। किसी विषय पर अपने विवारों या सिद्धान्तों को रखते हुए भी, यदि उनके अनुसार चलने में जोखिम या भय हो, तो आगे बढ़ने में सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए हम सावधानी से आगे बढ़े हैं। हो सकता है कि हम इस मामले में कुछ और अग्रसर होते तो कुछ जल्दी परिणाम प्राप्त हो सकते थे, लेकिन में निजी तौर पर मौजूदा नाजुक वक्त में सावधानी की नीति से पूरी तरह सहमत हूँ। जहां-तहां कुछ छोटी बातों को अलग रखते हुए में अपने सहयोगी अयं मंत्री के उस साहस, कल्पना और महान योग्यता की प्रशंसा कहाँगा जिससे उन्होंने हमारी समस्या को हल करने की चेष्टा की है।

भारतीय संघ एक शिश राज्य है। वह केवल डेढ़ साल का नया स्वतंत्र राज्य है।

लेकिन स्मरण रिविए कि भारत एक शिशु देश नहीं । वह एक अति प्राचीन देश है जिसके पीछे हजारों वर्षों का इतिहास है—ऐसा इतिहास जिसमें कि उसने अपनी विस्तृत सीमाओं के भीतर ही नहीं, बल्कि संसार में और विशेषकर एशिया में एक जीवित-जागृत माग लिया है । अब इस वर्ष या इससे कुछ अधिक समय में भारत का फिर से मानवीय किया-कलाप के मुख्य प्रवाह के बीच आविर्भाव होने जा रहा है ।

यह एक बड़े ऐतिहासिक महत्व की बात है। मैं कह सकता था कि इतिहास के इस प्रमुख प्रवाह में एशिया का आविभाव हो रहा है। एशिया ने अपने हजारों वर्षों के इतिहास में बड़े महत्व का भाग लिया है। यही बात भारत के विषय में भी निश्चित रूप से सही है; लेकिन पिछले लगभग दो सौ वर्षों में यूरोप में और उसके बाद अमेरिका में हुए विज्ञान और यंत्रकला के विकास के कारण एशिया पर यूरोप का प्रभुत्व स्थापित हो गया और संसार में एशिया के कार्यों में हकावट आ गई। वह सीमित हो गया और बंध-सा गया। इस काल में भारत और एशिया में विविध बांतरिक परिवर्तन हुए। लेकिन आमतौर पर भारत और एशिया के और देश यूरोप के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का सामना कर सके। अब वह काल समाप्त हो गया है और भारत मेरी समक्त में अब राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं में आगे आ रहा है।

आज के प्रमुख प्रश्नों में एक यह है कि एशिया और यूरोप के परस्पर मंबंधों का किस नए रूप में ठीक ठीक समन्वय हो। जब हम एशिया की बात करते हैं, तब याद रखना चाहिए कि अपनी किसी आकांक्षा के कारण नहीं; बिल्क स्थितियों के वश में होकर, भूगोल के कारण, इतिहास के कारण, और बहुत सी और चीजों के कारण, भारत को अनिवार्य रूप से एशिया में एक महत्तव का भाग लेना पड़ता है। और यही नहीं, भारत एक प्रकार से अनेक प्रवृत्तियों और शक्तियों के परस्पर मिलने की जगह और जिसे हम मोटे तौर पर पूर्व और पश्चिम कहेंगे उनके परस्पर मिलने की जगह बन जाता है।

आप जरा विश्व के मानिवित्र को देखिए। अगर आपको मध्यपूर्व से संबंधित किसी प्रश्न पर विचार करना है तो भारत अनिवार्य रूप से आपकी दृष्टि के सम्मुख आ जाता है। अगर आपको दिखण-पूर्वी एशिया विषयक किसी प्रश्न पर विचार करना है, तो भी भारत की ओर ध्यान दिए बिना आप ऐसा नहीं कर सकते। यही बात सुदूरपूर्व के सम्बन्ध में समिकिए। मध्यपूर्व का दिखण-पूर्वी एशिया से भले ही सीधा सम्बन्ध न हो, लेकिन भारत से दोनों ही का सम्बन्ध है। अगर आप एशिया के प्रादेशिक संगठनों की बात सोचते हैं, तो भी आपको विभिन्न प्रदेशों से सम्पर्क रखना होगा। और जिस

किसी भी प्रदेश की बात आपके विचार में हो, भारत की उपेक्षा नहीं को जा सकती ।

एशिया और यूरोप के परस्पर-सम्बन्धों को किस रूप में ठीक-ठीक समिन्वत किया जाय, यह आज के प्रमुख प्रश्तों में से एक हैं। अब तक मुख्यतया अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व के कारण पश्चिम ने एशिया की उपेक्षा की है या कम-से-कम जो महत्व उसे दिया जाना चाहिए या वह नहीं दिया है। एशिया को वास्तव में एक पीछे का आसन दिया गया और इसका एक दुर्माग्यपूर्ण परिणाम यह हुआ कि राजनीतिज्ञों ने भी होने वाले परिवर्तनों को नहीं पहचाना। में समभता हूँ कि इन परिवर्तनों को अब बहुत कुछ पहचान होने लगी है, फिर भी यह काफी नहीं है। पंयुक्त राष्ट्रसंव को समितियों में भी एशिया की समस्याओं, एशिया के दृष्टिकोण, एशिया के किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के ढंग ने उतना उत्साह नहीं जगाया है जितना चाहिए था।

किसी भी विषय पर एशिया और यूरोप के दृष्टिकोण की विभिन्नता का संकेत अनेक बातों से मिलता है। आज एशिया मुख्यतया उन समस्याओं में लगा हुआ है जिन्हें हम मानवता सम्बन्धी तात्कालिक समस्याएँ कहेंगे। एशिया के हर एक देश में—जो कि कमोबेश कम विकसित देश हैं—मुख्य समस्या भोजन, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य की है। हम इन समस्याओं को हल करने में लगे हुए हैं। अधिकार-लालसा-जनित समस्याओं से हमारा सीधा संबंध नहीं है। हम में से कुछ अपने मन में भले ही इसको सोचते हों।

दूसरी और विध्वस्त प्रदेशों में यूरोप को भी इन समस्याओं के विषय में निश्वय हो चिन्ता है। यूरोप में शक्तियों का संघर्ष और अधिकार-प्राप्ति से उत्पन्न समस्याएँ मानो उत्तराधिकार में मिली चीजें हैं। उन्हें अधिकार सो बैठने का डर बना हुआ है। साथ ही उन्हें यह भय भी सताता रहता है कि कोई अधिक अधिकार प्राप्त करके एक या दूसरे देश पर आक्रमण न करें। इसलिए यूरोपीय दृष्टिकोण यूरोप के पुराने संघर्षों के फलस्वरूप मिली विरासत है।

मेरे कहने का तात्मयं यह नहीं कि हम एशियावासी किसी प्रकार से आचार या नीति की दृष्टि से यूरोपीयों में श्रेष्ठतर हैं। कुछ बातों में, मेरा खयाल है, हम अपेशाकृत बुरे हैं। फिर भी यूरोप में संघर्ष का एक सिलसिला चला आ रहा है। एशिया में कम-से-कम बतंमान काल में ऐसी कोई बात नहीं है। एशियायी देशों में जहां-तहां अपने पड़ोसियों से भगड़े हो सकते हैं। लेकिन संघर्ष का कोई ऐसा बुनियादी सिलसिला नहीं है जैसा कि यूरोपीय देशों में है। एशिया के पक्ष में यह एक बहुत बड़े लाभ की बात है, और भारत के लिए, तथा एशिया के अन्य देशों के लिए, यह बड़ी मूखेता की बात होगी कि वे यूरोपीय संघर्षों के ढंग के संघर्ष में पड़ें। हमें यह जानना चाहिए कि संसार अधिकाधिक एकता की ओर बढ़ रहा है—शान्तिकालीन





अपने निवास स्थान पर अपनी पुत्री तथा पाँव के साथ

एकता की ओर और संभवतः मुखकाछीन एकता की ओर भी। कोई नहीं कह सकता कि अगर बड़ा अग्निदाह हुआ तो कोई देश उससे अलग बचकर रह सकता है। फिर भी मनुष्य ऐसी नीति का अवलम्बन कर सकता है जिससे यह संघर्ष टले और उसमें किसी की वसना न पड़े।

इसलिए जिस बात को में चाहता हूँ कि यह सभा ध्यान में रक्खे वह यह है: सबसे पहले तो संसार के मामलों में भारत की अवसरता संसार के इतिहास पर एक बड़ा प्रभाव डालने वाली बात है। हम लोगों का, जो कि भारत सरकार में या इस सभा में हैं, अपेलाकृत विशेष महत्व नहीं हैं। लेकिन हमारे हिस्से में ऐसे समय में काम करना वा पड़ा है जब कि भारत वढ़ कर विशालकाय होने जा रहा है। इसलिए अपने छोटेपन के बावजूद हमें बड़े ध्येषों के लिए काम करना है और शायद इस कम में अपने की ऊँचा उठाना है।

ढेड़ वर्ष हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमने अपने लिए या कहिए कि भाग्य ने हमारे लिए एक बड़ी किठनाई का समय चुना। पिछले महासुद्ध की क्षितयाँ और परिणाम हमारे सम्मुख थे ही। ज्यों ही हम स्वतंत्र हुए भारत में ज्वालामुखी जैसे उपल-पुथल हुए। चाहे भारत में पूरी शांति भी रही होती, तो भी उस अतीत काल की, जब कि हमारी बाढ़ इकी हुई थी, सब समस्याएँ हमारे लिए कुछ कम किठनाइयाँ उपस्थित न करतीं। लेकिन उनके साथ साथ महानकाय नई समस्याएँ आ गई। हमने उनका कैसे सामना किया, उसे यह सभा अच्छी तरह जानती है और यह इतिहास बतायेगा कि हम असफल रहे, या सफल रहे, या अंशतः सफल रहे। जो भी हो, हम उन किठनाइयों को भील कर जीवित ही नहीं रहे बिक कई प्रकार से आगे भी बढ़े। धीरे धीरे हमने उन समस्याओं पर अधिकार पा लिया है और हमने भारत में एक राजनीतिक इकाई स्वापित कर ली है।

क्या में इस सभा को बताऊँ कि वह राजनीतिक इकाई जिसे बाज भारत कहते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से, पंसार की सब से बड़ी राजनीतिक इकाई है ? लेकिन जनसंख्या और गिनतियों का मूल्य नहीं, मूल्य योग्यता का ही होता है। मैं यह भी कहूँगा कि संमाबित साधनों की दृष्टि से और उन सम्भावित साधनों के उपयोग की सामर्थ्य की दृष्टि से भी हम सम्भावित रूप से संसार की सब से बड़ी इकाई हैं। यह मैं बात्म-क्लाघा की भावना से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमें अपने महान भार को समकतः बाहिए और इस बड़े बोक और बड़ी जिम्मेदारी को निभाने की बात सोचनी चाहिए।

जब में आपके सम्मुख एक अन्य विषय भी रखना चाहूँगा। इस सभा के सदस्यों में से अधिकतर लोगों ने और देश की बहुसंस्थक जनता ने अपना जीवन उसमें, जिसे क्रान्तिकारी कार्य कह सकते हैं, और शासन-सत्ता से संघर्ष में विताया है। हम लोग क्रान्ति की परम्परा में पले हैं, और अब स्वयं अधिकार के पदों पर आरूढ़ हैं, और हमें कठिन समस्याओं से निबटना पड़ता है। किसी भी समय, किसी के भी लिए अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना सहज नहीं होता। और फिर हम न केवल कान्तिकारी और आन्दोलनकारी और बहुत-सी चीजों के तोड़नेवाले रहे हैं, बिल्क हम महात्मा गांधी के मार्ग-दर्शन में एक ऊँची परम्परा में पले हैं। वह परम्परा एक नैतिक परम्परा है, आवार सम्बन्धी परम्परा है, और साथ ही वह नैतिक और आवार सम्बन्धी सिद्धान्तों का ब्यावहारिक राजनीति में प्रयोग है। उस महापुष्प ने हमारे सामने काम करने की एक विधि रक्खी जो कि संसार में अद्वितीय बी, जिसमें कि राजनीतिक कार्य और राजनीतिक संवर्ध और स्वतंत्रता के लिए युद्ध के साथ कुछ नैतिक और आवार संवंधी सिद्धान्त निहित्त थे। में यह कहने का साहम नहीं कर सकता कि हममें से अमुक व्यक्ति उन नैतिक और आवार सम्बन्धी सिद्धान्तों का पालन कर सका। लेकिन में यह कहने का साहम अवस्य करता हूँ कि पिछले लगभग तीस वर्षों में हम में से सभी, कम या अधिक मात्रा में, और स्वयं यह देश, कम या अधिक मात्रा में, और स्वयं यह देश, कम या अधिक मात्रा में, और स्वयं यह देश, कम या अधिक मात्रा में उस महान शिक्षक तथा नेता के उन नैतिक और आवार सम्बन्धी सिद्धान्तों से प्रभावित हुए विना नहीं रहा।

उस आदर्शवाद और नैतिक प्रक्रभूमि के साथ अब हम ब्यावहारिक समस्याओं का सामना करते हैं. और उस विशेष सिद्धान्त को इन समस्याओं के हल करने के लिए लाग करना बड़ी कठिन बात हो जाती है। यह ऐसा संघर्ष है जिसका कि व्यक्तियों और वर्गों और राष्ट्रों को अकसर सामना करना पड़ा है। यह हमारे वान वही विचित्र परिस्थितियों में आया, और उन परिस्थितियों ने उसे और गहन बना दिया इसलिए हम में से अधिकतर छोगों ने आत्म-बेदना का अनुभव किया है। इसने अक्सर गान्धी जी और उनके महान सिद्धान्तों और उनके संदेश पर पर्याप्त विचार नहीं किया है, और जहां हमने उनकी बार-बार प्रशंसा की है, हमने अनु-भव किया है: "क्या हम कपटी नहीं हैं ? क्योंकि हम उनके विषय में बात तो करते हैं, लेकिन उनके कहने के अनुसार आचरण नहीं कर पाते। क्या ऐसा करके हम अपने को और संसार की बोखा नहीं दे रहे हैं ?" जीवन की छोटी बातों के विषय में हम कपटी हो सकते हैं, लेकिन जीवन की वडी बातों के विषय में कपटी होना भयावह है। और यह बड़ी बु:खब बात होती अगर हम अपने महान नेता के नाम और प्रतिष्ठा का लाभ उठाते, उसकी शरण छेते और अपने ब्रद्यों में और अपने कार्यों में उस संदेश के प्रति कपट भाव रखते जिसे बे इस देश और संसार के लिए लाए थे। तो हमारे मनों में ये संधर्ष रहे हैं और अब भी चल रहे हैं, और शायद इन संघर्षों का कोई अन्तिम हल भी नहीं, सिवाय इसके कि हम आदर्शवाद के और परिस्थितियां जो व्यवहार हमसे हठात् कराती हैं उसके बीच की खाई को बराबर भरते रहने की कोशिश करें। हम घटनाओं में परिवर्तन का स्थान रक्खे बिना अन्धे कठपूतलों की भांति, जो कुछ 'उन्होंने कहा उसका पालन नहीं कर सकते और मुक्ते पूरा विश्वास है कि ऐसा करने की वे

हमसे अपेक्षा भी न करते। दूसरी ओर, उन आदशों का, जिनके पालन के लिए हमने अपने की इतनी बार प्रतिज्ञाबद्ध किया है, हमें अपने मन में घ्यान बनाए रखना चाहिए।

एक महापुरुष और एक राजनीतिज्ञ के किसी समस्या को देखने के ढंग में सदा एक बड़ा अन्तर रहता है। हमारे यहां एक ऐसा व्यक्ति या जो महा-पुरुष और राजनीतिज्ञ दोनों ही था; लेकिन हम लोग न तो सिद्ध है और न राजनीतिज्ञता की दृष्टि से ही महान हैं। जो हम कह सकते हैं वह यह है कि जहां तक हम उस आदर्श के अनुसार चल सकों, हमें अपनी पूरी सामध्यें से चलने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही हर समस्या पर अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करते हुए चलना चाहिए, नहीं तो हम विफल होंगे। एक बोर तो यह बड़ा भय है कि हम उस महापुरुष के संदेश के विरुद्ध न जाये, और दूसरी ओर यह कि उस संदेश के अन्य अनुसरण में हम उसकी समस्त जीवनी-शक्ति न स्रो बैठें। इसलिए हमें इनके बीच का मध्यम मार्ग ग्रहण करना है। तब एक राजनीतिज्ञ या राजदर्शी को, या जिस नाम से भी उसे पुकारिये, न केवल सत्य को देखना पड़ता है बिलक इस बात को भी कि मनुष्य उस सत्य को कहां तक ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि यदि उसकी पर्याप्त स्वीकृति नहीं होती तो राजदर्शी या राजनीतिज्ञ के दृष्टिकोण से वह सत्य, जब तक कि लोगों के मन उसके लिए तैयार नहीं होते, भाड़बंड में खोया सा रहता है। और जब तक लोग उस सत्य में विश्वास न करें, निश्चय हो कोई राजनीतिज्ञ उसके विषय में विशेषकर एक जन-सत्तात्मक युग में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए, दुर्भाम्यवश लेकिन अनिवार्य रूप से, समय-समय पर समभौते करने पड़ते हैं। समभौतों के बिना आप काम नहीं चला सकते। लेकिन यदि समभीता अवसरवादिता के आधार पर अर्थात् सत्य के ध्येय को परे रख कर हुआ हूं तो वह समभौता बुरा है। अच्छा समफीता तभी हो सकता है जब वह सत्य को आंखों से ओफल न होने दे और उस तक आप को पहुँचाने का यत्न करें। अतएव पिछले डेढ़ साल के बोच हमने इन कठिन समस्याओं का सामना किया है, और यह कठिनाई बहुतों पर प्रकट रही है। लेकिन शायद किसी ने अन्त:करण की उस यातना पर ध्यान नहीं दिया होगा जो हम सब बराबर सहन कर रहे थे। जो कुछ हम कर सकते हैं वह यह है कि हम समय-समय पर अपने को सचेष्ट करें, अपने कार्यों को देखें, जो ऊँचा आदर्श हमारे सामने रक्ता गया है उसके प्रकाश में उसकी जांच करें और जहां तक हो उसके निकट रहने का प्रयत्न करें।

यह एक अजीब बात थी कि हम लोगों को, जिन्होंने कि स्वतंत्रता का युद्ध ऑह्सारमक और शान्तिपूर्ण ढंग से चलाया, तुरन्त ही भीवणतम हिंसा का- नागरिक हिंसा का और जिसे कि फीजी हिंसा कह सकते हैं उसका सामना करना पड़ा और हमें देश के एक भाग में एक प्रकार का युद्ध करना पड़ा। जिन सब बातों के पक्ष में हम रहे, उनसे यह बिल्कुल उलटा ही जान पड़ा; फिर भी स्थितियां ऐसी थीं कि मुक्ते पूरा विश्वास है कि हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता न था और हम लोगों ने जो रास्ता ग्रहण किया वह ठीक था।

क्या में इस सभा को बताऊँ कि जब अक्तूबर १९४७ के अन्त में हमारे सामने कश्मीर का प्रश्न अवानक आया, जब हमने सुना कि आक्रमणकारी कश्मीर में आ गए हैं और लूट-मार और विनाश कर रहे हैं, तो इस प्रश्न का निर्णय करना हमारे लिए बड़ा कठिन हो गया ? फीजी दृष्टि से तो यह काफ़ी कठिन था ही, क्योंकि हम लोग अलग पड़ गए थे और दूर ये और हथियारों का या सेना का हवाई मार्ग से भेजना फीजी दृष्टि से कोई सरल काम न था। लेकिन वास्तविक कठिनाई हमारे भीतर से उत्पन्न होने वाली कठिनाई थी; यह अन्तरात्मा का संकट था। यह हमें कहां पहुँचायेगा ? दूसरी और, कश्मीर की जनता की-उन लोगों की, जिन पर आक्रमण हो रहा था और जिनका विनाश किया जा रहा बा--जबरदस्त पुकार थी। हम उनसे "नहीं" नहीं कह सकते थे। साथ ही, हम ठीक-ठीक नहीं जानते थे कि यह हमें कहां ले जायगा । अन्तरात्मा के इस संकट में-जैसा कि में अकसर करता या-में महात्मा गान्धी के पास उनकी सलाह लेने गया। फ़ीजी मामलों में उनके लिए परामशं देना स्वाभाविक नहीं था। इनके बारे में वे जानते ही क्या थे ? उनके युद्ध अन्तरात्मा के युद्ध होते थे। लेकिन मेरी बातों को सुनकर, अगर में पूरे आदर के साथ ऐसा कह सकता हूँ, तो उन्होंने, जिस काय-प्रणाली का मैंने प्रस्ताव किया उस के लिये "नहीं" नहीं कहा। उन्होंने देखा कि परि-स्विति जा पड़ने पर एक सरकार को अपने कर्तव्य का, चाहे उसे सैन्य-संचालन द्वारा ही करना पड़े, पालन करना आवश्यक हो जाता है। इन चन्द महीनों में, जब तक वे हमारे बीच से उठ नहीं गए, मुझे बहुत से अवसरों पर उनसे कश्मीर के विषय में बात करने का अवसर मिला, और मेरे लिए यह बड़े सुख की बात थी कि जो भी हमने किया या उसमें हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त था।

हम पिछले डेंड ताल पर दृष्टि डालें तो देखेंगे कि हमने भारत का अकेली संग-ठित राजनीतिक इकाई के रूप में निर्माण किया है और इस कार्य में, जैसा कि यह सभा जानती है, मेरे आदरणीय सहयोगी उप-प्रधान मंत्री ने अत्यन्त महत्व का भाग लिया है। इस मामले में हमें कुछ और आगे जाना है, लेकिन में आशा करता हूँ कि आगे की ये समस्याएँ भी शीध्य ही तै हो जायँगी। एक समस्या तो कश्मीर की है। अन्य समस्यायें पांडिकेरी, चन्द्रनगर, गोआ आदि प्रदेशों की हैं जो कि भारत के विदेशी अधिकार युक्त प्रदेश कहलाने हैं। हमने बराबर यह कहा है कि हम इन विदेशी अधिकारयुक्त प्रदेशों के सम्बन्ध में शान्तिपूर्ण समभौता चाहते हैं। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट हैं कि इन अधिकृत प्रदेशों का एकमात्र भविष्य यह है कि वे भारत में पूरी तरह समाविष्ट हो जायें। संघर्ष न करने के उद्देश्य से हम कुछ इंतिजार करने को तैयार हैं। हम इन और अन्य समस्याओं के शान्तिपूर्ण हल चाहते हैं। लेकिन यह कल्पना से बाहर की बात है कि इस नए जागृत भारत में छोटे-छोटे इलाके दूर-स्थित शक्तियों के अधिकार में हों।

में एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यह सभा बहुत उचित रूप से इस विषय में सतक है कि हमारी शासन सम्बन्धी सेवाओं के विकास में अपव्यय को रोका जाय। एक मितव्यय-समिति बैठाई जा चुकी है, तथा अन्य समितियां भी है, जो इस विषय पर विचार कर रही हैं। इस बात को कृपया ध्यान में रिलए कि भारत सरकार को, जो कि १५ अगस्त, १९४७ से कार्य कर रही है, अब तक की किसी भी भारत सरकार की अपेक्षा अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। एक तो पहले की सरकार सामाजिक ध्येय को, जो उनके सामने होता था, अपना मुख्य कार्य या उतने ही महत्व का कार्य नहीं समभती थीं, जितना कि हमें अनिवायंत: समभना चाहिए। दूसरे, यह वैदेशिक मामलों का क्षेत्र ले लीजिए जिसके बारे में में बोल रहा हूँ । उस समय कोई बैदेशिक मामले नहीं थे । हमारे लिए अपनी वैदेशिक और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का निर्माण करना, एक बिल्कुल नया प्रयास रहा है। इससे लाखिमी तौर पर हमें यहां और विदेशों में अपने कर्मचारी वर्ग में बहुत काफी वृद्धि करनी पड़ी है और बहुत धन अयय करना पड़ा है। यह हो सकता है कि कुछ बचत की जा सकती हो; उस पर विचार करना पड़ेगा और उसे देखना होगा। लेकिन आप स्वतंत्र राष्ट्र होते हुए उन वैदेशिक संबंधों के बिना काम नहीं चला सकते। भारतीय सारे संसार में फैले हुए हैं। हमें उनके हितों की देखना है। प्रवासी भारतीयों के अतिरिक्त और भी हमारे हित हैं जिन्हें हमें देखना है, जैसे कि ब्यापारिक हित आदि । हमें चीजें खरीदनी हैं, हमें चीजें बेचनी हैं। एक स्वतंत्र देश के लिए, विशेषकर भारत जैसे महान और बड़े देश के लिए, यह बिलकुल असम्भव हैं कि वह विदेशी व्यापार-गृहों, विदेशी दूतावासों, और विदेशी ब्यापार-मंडलों आदि के साथ ऐसे सम्बन्ध स्वापित किए बिना अपना साधारण अस्तित्व बनाए रख सके।

में इसकी चर्चा इसलिए करता हूँ कि अकसर इसकी आलोचना होती है कि हमारे दूतावास सारी दुनिया में फैल रहे हैं। शायद यह समक्षा जाता है कि हमारे अपने मिष्याभिमान को तृप्त करने की यह एक मुद्रा है। और कभी कभी मुक्त से कहा जाता है कि मुक्ते एक तरह की सनक हो गई है और यह कि में भारत की मुसी-बतों को मूल जाता हूँ और में उन पर ध्यान नहीं देता, और में टिंबकटू से लेकर पीक तक सिफं राजदूतों को भेजने की बात सोचता रहता हूँ। मैं चाहूँगा कि यह सभा

इस मामले पर विचार करें और इसके सम्बन्ध में विल्कुल स्पष्ट रूप से समक्र ले, क्योंकि इस सम्बन्ध में टिवकटू से रोह तक की बात करना मुक्ते बृद्धिमत्ता की वराकाच्छा नहीं जान पड़ती। इससे पता बलता है कि लोगों को इसकी काफी समभदारी नहीं है कि भारत क्या हूं और अन्तरिक और वरंडू विषयों में भारत को किस बोज को आवस्यकता है। अगर हम बाहर नहीं जातं है और अपने विदेशी कर्मचारी-वर्ग की स्थापना नहीं करते, तो किसी और की हमारे हितों पर दृष्टि रसनी पड़ेगी। बह और कीन हैं ? क्या हम इंग्लिस्तान से कहेंगे कि वह विदेशों में हमारे हितों की देखरेख करे, जैसा कि पाकिस्तान ने कई देशों में किया है? क्या इसी प्रकार की आजादी की हम कल्पना करते हैं ? आजादी किन बातों से होती है ? यह म्ह्यतया और बुनियादी तीर पर वैदेशिक सम्बन्धों से होती है। यही आजादी की कसोटी है। इसके अतिरिक्त जो कुछ है वह स्थानीय स्वायत्त शासन है। एक बार जब वैदेशिक सम्बन्ध आपके हाथों से किसी और के हाथों में चले जाते हैं, तो उस हद तक और उस मात्रा में आप स्वतन्त्र नहीं रह जाते। अगर हम एक स्वतन्त्र राष्ट्र हैं तो हमें वैदेशिक सम्बन्ध रखने पड़ेंगे। वास्तव में हम उनके बिना काम चला नहीं सकते । हम अगर वैदेशिक सम्बन्ध कायम करते हैं तो इन सम्बन्धों को चालू रखने के लिए हमें कर्मचारी-वर्ग को रखना होगा। और वैदेशिक सम्बन्धों के अन्तर्गत यद्यपि व्यापार, यंथे आदि आ जाते है, फिर भी उनका स्थापित करना किसी ब्यापारिक मंस्या की एक शासा लोल देने जैसा काम नहीं है, जैसा कि हमारे कुछ प्रमुख व्यापारियों ने समक्ष रखा है। मानव मनोवृत्ति और राष्ट्रों की मनोवृत्ति से निमाना बड़ा पंचीदा और बड़ा कठिन काम है, क्योंकि इसमें उनकी प्छम्मि और संस्कृति, भाषा आदि का विचार करना पड़ता है।

नए सिरे से आरम्म करके हमने अपने वैदेशिक विभाग का थोड़े ही समय में विकास कर किया है। यह एक किन काम रहा है और मेरे लिए यह कहना बेमानी होगा कि वैदेशिक विभाग के विकास के लिए जो कुछ हमने किया है उससे पुक्त सत्तोष है। लेकिन पिछले अठारह महीनों में मैंने जो अनुभव एक किया है उससे जाधार पर में कहना बाहूँगा कि सब कुछ देखते हुए हमने बहुत खासी सफलता पाई है और उसको कसौटी —िनश्चय ही, एकमाथ कसौटी—संसार की इंप्टि में भारत का स्थान है। अवितयों ने जहां तहां भूलें की हों, लेकिन अन्तिम कसौटो यह है: हमारी वैदेशिक नीति ने कुछ परिणाम दिखाए हैं या नहीं? वह अपना काम रूरा कर रही है या नहीं? में समफता हूँ कि उसने अपना काम कुछ हद तक, बाल्क, बहुत हद तक बाल्व में एक आश्चयंजनक रूप से पूरा किया है। इस अवसर पर में इस समा में अपने अनेक राजदूतों की और सचिवों की, जो विदेशों में हैं और नंयुक्त राष्ट्रों में अपने अतिनिधि-मंडल की, उनके कार्यों के लिए प्रश्रांसा करना बाहूँगा। नुक्त इस समा को यह सूचना देने की आज्ञा दी जाय कि

संयुक्त राष्ट्रों की बैठकों में भारत की बहुत ऊँची प्रतिष्ठा है।

हमार तीन मुख्य दूतावास, जैसा कि यह सभा जानती है, छन्दन, वाशिगटन और मास्की में हैं। अपेक्षाकृत छोटी छोटी बातों के विषय में आलोचनाएँ हुई हैं जैसे नियुक्तियों आदि के विषय में। लेकिन में इस सभा से बराबर बैदेशिक मंत्री की हैंसियत से बोलते हुए यह कहना चाहूँगा कि मुक्से जो भी जिज्ञासा की जाय उसका में स्वागत कहूँगा, और या तो में उसके सम्बन्ध में जांच कहूँगा या जो भी सूचना मेरे पास होगी उसे इस सभा के किसी भी सदस्य को दूंगा। इतने बड़े विभाग में बहुत सी जांच करने लायक बातें लाजिमी तौर पर होंगी। मेरा खयाल है कि हमारे छन्दन, वाशिगटन और मास्को में स्थित प्रमुख दूतावासों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। चीन में हमें बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और हमारे दूतावास ने उनका बड़े प्रशंसनीय ढंग से सामना किया। पेरिस में, अनेक कारणों से, हमें निरन्तर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा, लेकिन मुस्यतया इसिलए किएक वर्ष तक हमारे ठहरने के लिये मुश्किल से कोई जगह मिल सकी। कोई उपयुक्त स्थान न होने के कारण हमारे प्रतिनिधियों को बड़े अनुपयुक्त निवासों में रहना पड़ा। सब कुछ लेकर, हम अपनी विदेशी सेवाओं का बहुत थोड़े समय में पर्याप्त तफलता के साथ निर्माण कर सके हैं।

तव मुख्य प्रश्न, जिसके विषय में यह सभा चिन्तित रहती है, प्रवासी भारतीयों की स्थित का है। इस प्रश्न को अब तक जिस प्रकाश में देखा जाता था, अब उससे भिन्न प्रकाश में देखना होगा। अब तक हमारा मुख्य प्रयास यह रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक विभाग को प्रेरित करते रहें कि प्रवासी भारतीयों की दशा के सुधार में वह दिलचस्पी ले। हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र की हैसियत से अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों से व्यवहार करना पड़ता है। स्वभावतः, जो कुछ हम से हो सकता है हम करने की कीशिश करते हैं। मुक्क विश्वास है कि प्रवासी भारतीयों की दशा सुधर रही है। लेकिन जो मुख्य बात घटी है वह यह है कि संसार की दृष्टि में प्रवासी भारतीयों का स्थान बहुत ऊँचा उठ गया है।

संसार के मामलों में इस समय जिन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, उनका, जो संघर्ष चल रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सम्बन्ध हैं। हमने बार-बार यह कहा है कि हमारी वैदेशिक नोति राष्ट्रों के बड़े गुटों—विरोधी गुटों—से अपने को अलग रखने की और सभी देशों से मंत्री बनाए रखने की है, और किसी प्रकार की फीजी या अन्य मित्रताओं के उलभाव से बचने की है, जो कि हमें किसी सम्भावित संघर्ष में खींच ले जायें। कुछ लोगों ने हमारी बालोचना की है और कहा है कि यह पर्याप्त रूप में अच्छी नीति नहीं है, और घनिष्ठतर सम्पर्क या मेंत्री हारा जो लाभ हम उठा सकते थे उसे खो रहे हैं। उधर दूसरे लोगों ने दूसरे ही

प्रकार की आलोबना की है, बौर यह कहा है कि हम कहते कुछ हैं और गुष्त रीति से या और प्रकार से करते कुछ हैं। जब हेतुओं का आरोप किया जाय, तो बेशक कुछ जवाब देना किन हो जाता है, लेकिन तथ्य यह है कि हमने बड़ी कड़ाई से किसी प्रकार की बबनबद्धता में फ्रेंसने से अपने को बबाया है, और किसी शक्ति या शक्तियों के गुट के साथ फीजी समफ्रीता करने से तो निश्चय ही अलग रहे हैं, और हम इस नीति पर दृढ़ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि इस समय और भविष्य में भी यही एक सम्भावित नीति हमारे लिए हो सकती है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि हम दूसरे देशों से निकट सम्पर्क स्थापित न करें।

इस सभा को याद होगा कि कुछ समय पहले मैंने कामनवेल्य के साथ भारत के सम्मावित सम्बन्ध को चर्चा की बी और इस सभा को इस विषय में मोटे तौर पर अपने दृष्टिकोण से परिचित किया था, और यह ममभा था कि सभा उससे सहमत हैं। बाद में इस प्रश्न पर राष्ट्रीय कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में विचार हुआ, और उसने भी इस सम्बन्ध में नीति की मोटी रूपरेसा निर्धारित की। जहाँ तक हमारा सम्बन्ध हैं हम इन आदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहते हैं। बेशक हमें बदलती हुई परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ेगा और उनकी विभिन्न प्रकार से ब्यास्था करनी होगी, लेकिन नीति की मोटी रूपरेसा निर्धारित हो चुको है, जो इस प्रकार है:

(क) भारत स्वभावतः और जनिवार्य रूप से कुछ महीनों के भीतर एक स्वतंत्र गणराज्य हो जायगा ;

(स) अपनी विदेशों, आन्तरिक या घरेलू नीति में, अपनी राजनीति-सम्बन्धी नीति में या अपनी आर्थिक नीति में हम कोई भी ऐसी बात स्वीकार न करेंगे जिसका तात्मवं किसी दूसरी शक्ति पर कुछ भी निभंरता हो ।

इन शतों के साथ, हम दूसरे देशों से मैत्रीपूणं हंग से सम्पर्क स्थापित करने के लिए तैयार हैं। यंपुक्त राष्ट्रों में आज हमारा मंसार के बहुत से देशों से सम्बन्ध है। हम और बाहे जो कुछ करें, हमें यह देखना होगा कि हमारा कार्य संयुक्त राष्ट्रों से हमारी संबदता के विचरोत नहीं जाता। स्वतंत्र राष्ट्रों के आपस के सहयोग के रूप में ही हम कामनवेल्य से अपने सम्पर्क के विषय में विचार कर सकते हैं। जैसा कि कुछ लोगों ने सुकाव दिया है, हो सकता है कि इस अथवा उस देश से मैत्री सम्बन्ध स्थापित हों। मैत्री के साथ प्राय: फीजो या दूसरे प्रकार की बचनबदताएं भी होती है और उनका अधिक बन्धन होता है। इसलिए साहचयं के अन्य रूप, जो कि इस प्रकार बांधने बाठे नहीं होते, लेकिन जो मुद्दुना और जहां आवश्यक हो सहयोग के हित में राष्ट्रों को एक दूसरे के साथ लाने में सहायक होते हैं, बन्धन में डालने बाठे हथीं की अपेका कहीं अधिक वांछनीय है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, यह मैं नहीं जानता।

अयों ही मुक्ते उसका आभास होगा, में इस सभा को बताऊँगा। लेकिन आज जो बात मैं इस सभा के सामने पेश कर रहा हूँ वह यह है कि इस विषय में हमारी नीति जयपुर कांग्रेस के प्रस्ताव के आधार पर कड़ाई से निश्चित की जायगी।

हाल ही में, भारत की प्रेरणा से, नई दिल्ली में, इंडोनीशिया के विषय में एक सम्मेलन हुआ था, और एशिया के बहुत से देशों ने उसमें भाग लिया था। इसके अतिरिक्त मिस्न, इयोपिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड भी उसमें सम्मिलित हुए थे। इस सम्मेलन ने संसार के सामने जोरदार ढंग से कुछ बातें रक्सीं। सम्मेलन के प्रस्तावों में एक यह था कि हमें निकटतर सम्पर्क के तरीकों की खोज करनी चाहिए । हम इस दिशा में जांच कर रहे हैं और शायद महीने-दो-महीने में हम कुछ अधिक निश्चित नतीजों पर पहुँच सकें, जिन पर कि विचार किया जा सके। सम्भव है हमें सहयोग की संभावित दिशाओं पर विचार करने के लिए एक और सम्मेलन बुलाना पड़े। यह सहयोग स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच का ही सहयोग हो सकता है, जिसमें कोई भी किसी रूप में दूसरे से प्रतिज्ञाबद न हो। हमने अभी यह निश्चय नहीं किया कि किस क्षेत्र में यह सहयोग होगा क्योंकि जैसा मैने अभी कुछ पहले कहा, भारत एशिया के कई क्षेत्रों में दिलचस्पी रखता है। सब का एक वर्ग बनेगा या वे अलग रहेंगे, अमी में यह नहीं जानता । यह मिलजुल कर हमारे विचार करने और निश्चय करने की बात होगी। लेकिन हर हालत में दो बातों पर ध्यान रखना है। एक तो यह कि सहयोग का जो भी रूप हम निर्धारित करेंगे वह पूरे तौर पर संयुक्त राष्ट्रों के अधिकारपत्र की सीमा के भीतर होगा। दूसरे, उसमें प्रतिज्ञाबद्ध करने वाली शर्ते न होंगी। यह अधिकांश में ऐसे विषयों पर विचार और सहयोग के लिए स्थापित एक संगठन होगा जो कि स्वभावतः समान हितों से उद्भुत हों।

इसलिए, हमारी नीति यहाँ वनी रहेगी कि हम न केवल शक्तियों की गुटवन्दों से अलग रहें, बल्कि मंत्रीपूर्ण सहयोग सम्भव बनाने की कोशिश करें। सौभाष्य की बात यह है कि हम अपनी स्वतंत्रता में इस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं कि हमारी किसी भी देश से विरोध की पृष्ठभूमि नहीं हैं। हम सभी देशों के प्रति मंत्री भावना रखते हैं। पिछले २०० वर्षों में हमारा विरोध मुख्यतया उस शक्ति से रहा है जो यहाँ राज कर रही थी। भारत के स्वतंत्र हो जाने पर वह विरोध अधिकांश में दूर हो गया है, यद्यपि कुछ लोगों के मन से वह अब भी नहीं हटा इसलिए हम सारे संसार के समक्ष एक मंत्रीपूर्ण आधार लेकर आते हैं और कोई कारण नहीं कि हम किसी भी दल के प्रति अमंत्रीपूर्ण रख रखकर अपने को असुविधा में डालें। मेरी धारणा है कि भारत को संसार के मामलों में एक महत्वपूर्ण भाग लेना है।

विविध विचार-घारायें जो कि आज संसार के सामने हैं और विविध 'बाद' जिनसे कि बार-बार संघषं उत्पन्न होने का भय रहता है, में समक्षता हूँ, ऐसे हो सकते हैं कि उन में बहुत कुछ अच्छाई हो, लेकिन अगर में कहूँ तो वं सभी यूरोप की पृष्ठभूमि से आए हैं। अच्छा, तो यूरोप की पृष्ठभूमि संसार की पृष्ठभूमि से कुछ विल्कुल अलग की चीज नहीं है, और यूरोप की पृष्ठभूमि में बहुत कुछ ऐसा है जो कि भारत में या दूसरे देशों में मौजूद है। फिर भी यह सही है कि यूरोप की पृष्ठभूमि विल्कुल भारत की या संसार की पृष्ठभूमि नहीं है, और कोई कारण नहीं कि हम से कहा जाय कि इस अयवा उस विचार-धारा को हम पूणंतया चुन लें।

भारत ऐसा देश है जिसमें एक महान जीवनी शक्ति है, जैसा कि इतिहास से प्रकट है। अकसर इसने अपनी सांस्कृतिक छाप दूसरे देशों पर डाली है—हियारों के बल पर नहीं, बिल्क अपनी जीवनी शक्ति, संस्कृति और सम्पता के बल पर । कोई कारण नहीं कि हम अपने कार्य करने के ढंग को, और अपने विचार करने के ढंग को केवल किसी ऐसी विचार-धारा के कारण छोड़ दें, जो कि यूरोप से उपजी हो। इसमें मुक्ते कोई संदेह नहीं कि हमें यूरोप और अमेरिका से बहुत-सी बातें सीखनी हैं, और में सममता हूं कि हमें अपनी बांसें और कान पूरी तौर से खुले रखने चाहिए। हमारे मिस्तिष्क में लबीलापन होना चाहिए और हमें ग्रहण-शील होना चाहिए। लेकिन इस में भी मुक्तें सन्देह नहीं कि हमें अपने को, यदि में गांधी जी के शब्दों का प्रयोग करू, अपने पैरों को किसी भी हवा में उखड़ने से रोकना चाहिए।

इसिलए हमें इन समस्याओं को, चाहे वे घरेलू हों चाहे अन्तर्राष्ट्रीय, अपने दंग से देखना है। अगर हम, किसी तरह, निश्चित रूप से, किसी एक शक्ति-समूह के साथ मिल जाते हैं तो शायद हमें एक दृष्टि से कुछ लाभ हो। लेकिन इसमें मुक्ते तिनक भी सन्देह नहीं कि बड़े दृष्टिकोण से, न केवल भारत की विल्क संसार की शान्ति के दृष्टिकोण से, हानि हो होगी। क्योंकि तब हम उस अपार सुविधा को खो बैठेंगे, जो हमें अपने प्रभाव को (जो प्रतिवर्ष बढ़ता ही रहेगा) संसार की शान्ति के लिये इस्तेमाल करने के लिये प्राप्त है। संसार की शान्ति के लिये इस्तेमाल करने के लिये प्राप्त है। संसार के मामलों में हमारी रुचि क्यों है? हम किसी देश पर अधिकार नहीं चाहते। हम किसी भी देश के घरेलू या अन्य मामलों में हस्त-कोप नहीं करना चाहते। संसार के मामलों में हचि रखने का हमारा मुख्य ध्येय शान्ति है, यह देखना है कि जातिगत समानता स्वीकार की जाय और जो लोग अब भी पराचीन हैं वे स्वतंत्र हो जायें। इसके अलावा हम संसार के मामलों में कोई हस्तकोप नहीं करना चाहते, और न हम यह चाहते हैं कि दूसरे हमारे मामलों में कोई हस्तकोप नहीं करना चाहते, और न हम यह चाहते हैं कि दूसरे हमारे मामलों में कोई हस्तकोप नहीं करना चाहते, और न हम यह चाहते हैं कि दूसरे हमारे मामलों में

में दलल दें। लेकिन अगर फ़ौजी, राजनीतिक या आर्थिक किसी भी रूप में ऐसा दलल, दिया जाता है, तो हम उसका विरोध करेंगे।

अतएव, इस मैंकी की भावना से ही हम संसार को देखते हैं। यह सब है कि ऐसा करने में अकसर हमारा जाग्य गलत रूप में समभा जायगा, क्योंकि सारे संसार में आवंश पैदा किया गया है, और कभी-कभी कोई देश समभता है कि अगर आप उसके साथ पूरी तौर पर कतार वांधकर नहीं खड़े हैं, तो आप उसके वैरी या विरोधी हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि लोग ऐसा समभते हैं; हम इसमें विवश हैं। दूसरों के मन में इस प्रकार का भय या संदेह होने के कारण हम छोटे-मोटे लाभों से बंचित भी रह सकते हैं। लेकिन इस समय भी और देश इस बात का अनुभव करने लग गए हैं कि हम अपने स्वतंत्र रास्ते पर हैं, और किसी के साथ बँधे हुए नहीं हैं। हम जहाँ तक हो सकता है बिना आवंश के और निरपेक्षता के साथ समस्याओं पर उनके गुणों के अनुसार विचार करते हैं, न कि उस दृष्टिकोण से, जोकि अब बहुत साधारण हो रहा है, अर्थात् एक सम्भावित भावी युद्ध के दांव-येच के दृष्टिकोण से। इसी दृष्टिकोण से आज समस्याओं पर प्रायः विचार किया जा रहा है।

मेरा काम दूसरे राष्ट्रों और उनकी नीतियों की आलोचना करना नहीं है। लेकिन में नहीं समक्त सकता कि भारत इस तरह क्यों कार्य करे या संसार में जो दाँव-पेच चल रहा है, उसमें क्यों शरीक हो। हमें उससे अलग रहना है और साय ही सभी देशों से निकटतम सम्बन्ध बनाना है। इतिहास और संयोग के कारण ऐसा है कि हमारे आधिक और ब्यापारिक सम्बन्ध और देशों की अपेक्षा कुछ देशों से बहुत अधिक हैं।और यह देखते हुए कि वे हमारे विकास में बाधक नहीं होते, हमारी उन्नति के मार्ग में नहीं आते, हम उन्हें बनाए रक्खेंगे; नहीं तो, हम उन्हें ऐसा रूप देंगे कि हम दुनिया के मामलों में बड़े महत्व का भाग ले सकें।

सब से बड़ा प्रश्न, जिसका कि आदमी को आज दुनिया में सामना करना है यह है कि "हम लोकव्यापी युद्ध को होने से कैसे बचायें?" कुछ लोग ऐसा खयाल करते जान पड़ते हैं कि यह अनिवायं है, और इसलिए वे इसकी तैयारी कर रहे हैं। वे न केवल फ़ौजी दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं, बिल्क मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी, और इस तरह युद्ध को निकटतर ला रहे हैं। निजी तौर पर में समभता हूँ कि यह बड़ी गलत और बड़ी खतरनाक बात है। निस्तंदेह कोई भी देश, संभावित अनिश्चित घटना से बचाव की कुछ न कुछ तैयारी किए बिना नहीं रह सकता। हमें भी भारत में अपनी स्वतंत्रता और अस्तित्व के प्रति सभी सम्भावित खतरों से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह ठीक है, लेकिन ऐसा सोचना कि लोकव्यापी युद्ध अनिवायं है, एक भयावह चिन्तन है। में चाहूँगा कि यह सभा और यह देश ठीक—ठीक समभें कि लोकव्यापी युद्ध के क्या अर्थ हैं, उसके क्या नतीले हो सकते

हैं। लोकव्यापी युद्ध में कीन जीतता है, इससे कुछ भी अन्तर नहीं आता, क्योंकि उससे इतनी वड़ी वरवादी होगी कि एक पीढ़ी या इससे भी अधिक समय तक तरक्की या मानवी उन्नति के लिये हम जिन चीजों के भी पक्ष में हैं, वे समाप्त हो चुकी होंगी। इस बात की कल्पना बड़ी भयानक है और इस वरवादी से बचने के लिए जो कुछ किया जा सकता है, करना चाहिए।

में समभता हूँ कि भारत युद्ध को टालने में एक बड़ा और संभवतः सफल भाग ले सकता है। इसलिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि भारत किसी भी शक्ति-समूह की कतार में न खड़ा हो। ये देश विविध कारणों से युद्ध की सम्भावना से आतंकित हैं और युद्ध की तैयारी में लगे हैं। हमारी बैदेशिक नीति का यह मुख्य दृष्टिकोण है, और यह कहने में मुक्ते प्रसन्नता है और मेरा विश्वास है कि इसे अधिका-धिक ठीक रूप में पहचाना जा रहा है।

इस समय सभी देशों से हमारी मैंत्री है। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से में समभता हूँ हमारे सम्बन्ध दिन-व-दिन सुधरते जा रहें हैं। जैसी हालत कुछ महीने पहले थी उससे अब बहुत जच्छी है। में आशा करता हूँ कि इसमें और भी सुधार होगा। अफ़गानिस्तान और नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध अत्यन्त मैंत्रीपूर्ण हैं। एशिया में और यूरोप में अन्य देशों के साथ हमारे सम्बन्ध निकटतर होते जा रहे हैं, और हमारे व्यापार का विस्तार हो रहा है।

में समभता हूँ कि संयुक्त राष्ट्रों में तथा दूसरी जगह इस स्थित का हमें इस रूप में उपयोग करना चाहिए कि शान्ति का घ्येय पूरा हो और यह संभव है कि कई एंसे देश, जो कि युद्ध की सम्भावना से प्रसन्न नहीं हुँ, भारत के रुख का समयंन करें। हमने संयुक्त राष्ट्रों के विचारात्रीन प्रश्नों को अलग अलग करके व्यक्तिगत प्रश्नों के रूप में लिया है। उदाहरण के लिए, कोरिया के विषय में, पैलेस्टाइन के विषय में, और कुछ और मामलों में, हमने लोगों को अप्रसन्न किया है, क्योंकि इन में से प्रत्येक प्रश्न को हमने स्वतंत्र प्रश्न के रूप में लिया और उन पर उनके गुणों के अनुसार अपनी सम्मति दी। यह सही है, कि इन गुणों को अन्य विविध संभावित परिणामों से अलग नहीं किया जा सकता। में समभता हूँ कि लोगों ने कई बार यह अनुभव कर लिया है कि भारत ने जो सलाह दी और जो नहीं स्वीकार की गई, वह सही सलाह थी, और अगर वह स्वीकार कर ली जाती तो दिक्कतें कम होती। इस प्रश्न के कई पहलू हैं, जिन पर में बोल सकता था, लेकिन मैंने अभी ही इस सभा का बहुत समय ले लिया है।

इस सभा से में अनुरोध करूँना कि वह इस मामले को उस अधिक विस्तृत दृष्टिकोण से देखें, जिसे कि मैंने उसके सामने उपस्थित किया है, अर्थात् मानवीय किया-कलाप की आधुनिक गति विधि में भारत और एशिया के प्रादुर्भाव की दृष्टि से, और इस दृष्टि

. 1 F R

से कि भारत की अपनी संभावित शक्ति महान है और जन-संख्या के लिहाज से आज वह सब से बड़ी राजनीतिक इकाई है, और साधनों के लिहाज से भी ऐसा ही होने जा रहा है, भारत का अनिवायं रूप से एक बड़े महत्व का भाग होगा; यदि हमें यह भाग लेना है तो हमें इस प्रश्न को इस बड़े दृष्टिकोण से देखना होगा, न कि उन छोटी कि नाइयों और समस्याओं के दृष्टिकोण से जो हमारे सामने आवें, और यह भाग मूलतया ऐसा होगा, जिससे कि संसार में शान्ति और स्वतंत्रता की बृद्धि हो और जातिगत विषमताएँ दूर हों।

क्या इस सम्बन्ध में में यह कहूँ कि जो जातिगत उपद्रव दक्षिण अफ्रीका में डवन में हुए हैं उनका हाल जानकर हमें गहरा दु:स हुआ है ? इसके बारे में में अधिक नहीं कहना चाहता, सिवाय इसके कि अगर जातिगत भेदों की भावना को कहीं भी उकसाया जायगा तो उससे ऐसे ही उपद्रव होंगे। लेकिन हमारे लिए गहरे दु:स का कारण यह है कि भारतीय और अफ्रीकी ऐसे उपद्रव में शरीक हों। आज नहीं, वधों से अफ्रीका में अपने प्रतिनिधियों से हमारी यह निश्चित हिदायत रही है कि हम अफ्रीकियों की हानि करके भारतीयों के पक्ष में किसी विशेष हित को नहीं चाहते । हमने उन को अफ्रीकियों से सहयोग की आवश्यकता को स्पष्ट बताया है और इन आदेशों को बार-बार दुहराया है । में आशा करता हूँ कि डबन के खंदपूर्ण अनुभव के बाद भारतीय और अफ्रीकी फिर आपस में मिलेंगे । वास्तव में, पूर्वी अफ्रीका तथा और जगहों में भारतीयों और अफ्रीकियों में पर्याप्त मात्रा में सहयोग के प्रमाण मिलते हैं।

में आशा करता हूँ कि उस नीति की साधारण रूप-रेखा का, जिसका कि मैने सुभाव दिया है, इस सभा और इस देश के द्वारा समर्थन होगा, और वह हमें निदेश देगी कि भारत लोकव्यापी शान्ति के पक्ष में इस रूप में भाग लेना चाहता है। और इस तरह लोकव्यापी युद्ध के महान संकट के निवारण में सहायता देना चाहता है।

## हमारी वैदेशिक नीति

सभापित महोदय, और मित्रो, सबसे पहले, क्या में आपको इस विचार पर बचाई दूँ कि इस भोज को वाधिक भोज सम्मेलन कहा गया है? मैं समभता हूँ कि इस तरह के संगठन के लिए यह एक अच्छा विचार है कि समय-समय पर मिला जाय, न केवल मिलजुल कर भोज का आनन्द लेने के लिए, बल्कि आप चाहें तो उन विषयों पर बातचीत करने के लिए भी जो इस संगठन से सम्बन्धित हों। इस भोज के विषय में मेरा एक सुभाव है, वह यह कि आगे के भोजों में इस बात का ध्यान रखा जाय कि वे इतने चटपटे न हों। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि इस भोज में मिचों का जो इस्तेमाल हुआ है, उसका मैं अपने को शिकार अनुभव कर रहा हूँ।

में समकता हुँ कि पहला विषय जो आपके मन में होगा, वह अवश्य यह है कि हमारे दो अत्यन्त प्रतिष्ठित सदस्य, जिन्होंने इस संगठन का निर्माण किया था, पिछले कुछ महीनों के भीतर ही दिवंगत हुए, हमारे सभापति डा॰ तेज बहादुर सप्र और श्रीमती सरोजिनी नायह । हमारे आज के सभापति ने एशियायी सम्मेलन की चर्चा की है, जो दो वर्ष पहले हुआ था और उसके साथ भेरा नाम जोड़ा है। सच यह हैं कि जैसा आप लोग जानते हैं, श्रीमती नायडू न केवल सम्मेलन की अध्यक्षा थीं; बल्कि उन्होंने बीमार रहते हुए भी, उसके लिए अधक परिश्रम किया, और उसे इतना सफल बनाया। एक प्रस्ताव है कि हमें यहाँ दिल्ली में डा० सप्रूका एक स्मारक बनाना चाहिए और इस स्मारक को एक इमारत का रूप देना चाहिए, जिसमें एक हाल हो और इंडियन कौंसिल आफ वर्ल्ड अफेअसे के लिए कुछ कमरे हीं। मैं समभता हूँ कि यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। और यह डा॰ सप्रूका एक उपयुक्त स्मारक होगा और एक ऐसी चीज भी होगी जिसकी दिल्ली को बहुत जरूरत है। में उम्मीद करता हूँ कि इस स्मारक के लिए पर्याप्त वन इकट्ठा करने में कोई कठिनाई न होगी। आप सब लोग जो इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित है, यदि थोड़ी सी दिलचस्पी लें तो यह काम बहुत जल्द पूरा हो सकता है।

अब अगर्चे में इस भोज में आपसे मिलने के अवसर का स्वागत करता हूँ, में कह नहीं सकता कि मैं या और वैदेशिक मंत्री जो मेरे बाद आवेंगे, वे सदा

इंडियन कौंसिल आफ वर्ल्ड अफेअर्स, कांस्टिट्यूशन क्लब, नई दिल्ली के तत्वाव-यान में २२ मार्च, १९४९ को दिया गया भाषण।

वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में बोलने के विचार का भी स्वागत करेंगे। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि संसार के लिए यह एक अच्छी बात हो यदि सभी वैदेशिक मंत्री कछ समय के लिए मौन हो जायें। में समऋता हैं कि विदेशी मामलों में, उन व्याख्यानों में जो वैदेशिक मंत्री खद या अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपनी संसदों में या संयक्त राष्ट्रों के सामने देते हैं, दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। वे खुली कूटनीति की चर्चा करते हैं, और में खयाल करता है कि सिद्धान्त में हम में से अधिकतर उसमें विश्वास करते हैं । निश्चय ही, मैंने उसमें बहुत समय से विश्वास किया है, और मैं नहीं कह सकता कि में बिल्कुल उस विश्वास को खो बैठा हूँ । खुली कूटनीति काफी अच्छी होती है, लेकिन जब वह खुली कुटनीति बहुत खुले संघर्षों और आरोपों द्वारा एक दूसरे के प्रति बड़ी कड़ी भाषा के प्रयोग का रूप ले लेती है, मैं अनुमान करता हूँ कि तब उस का परिणाम शान्ति को अग्रसर करना नहीं होता। यह एक प्रतियोगिता वन जाती है--एक दूसरे के प्रति हिंसात्मक भाषा के व्यवहार की खुळी प्रतियोगिता। विदेशी नीति के सम्बन्ध में बात करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप यह मानेंगे कि कोई भी व्यक्ति, जिस पर देश की विदेशी नीति का भार हो, वास्तव में उसके बारे में बहुत कुछ कह नहीं सकता । वह उसके बारे में कुछ साधारण बातें बता सकता है; अवसर पड़े तो कभी-कभी वह उसके बारे में बहुत निश्चित बातें भी बता सकता है, लेकिन उससे संबंधित बहुत-सी बातें हैं, जिनके विषय में यह समभा जाता है कि वे अत्यन्त गोपनीय फाइलों में हैं। बावजूद इसके कि वे अत्यधिक रूप से गोपनीय नहीं होतीं, फिर भी उनके सम्बन्ध में सार्वजनिक रूप से बोलना उचित नहीं होता।

अब, मेरा अनुमान है कि भूतकाल में बैदेशिक नीति एक देश के उसके निकट पड़ोसी देशों से सन्बन्ध के विषय में हुआ करती थी—चाहे वह मित्र हों या इतर । जैसा कि हमारे समापित जो ने आपको स्मरण दिलाया है, अब संसार के सभी देश हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए केवल कुछ आस-पास के देशों तक हम अपनी वैदेशिक नीति को सम्बन्धित नहीं रख सकते, बिल्क हमें करीब-करीब संसार के सभी देशों का बिचार करना पड़ता है, और संघर्ष, ध्यापार, आर्थिक दिलचस्पी, आदि के सभी सम्भावित क्षेत्रों को ध्यान में रखना पड़ता है। यह अब समक्ष लिया गया है कि यदि बड़े पैमाने पर संसार में कहीं कोई संघर्ष होता है, तो सारे संसार में उसके फैलने की संभावना है, अर्थात् पुद्ध अब अविभाज्य हो गया है, और, इसीलिए धान्ति भी अविभाज्य है। इसलिए हमारी वैदेशिक नीति अपने को निकट के देशों तक नहीं सीमित रख सकती। फिर भी निकट के देश आपस में एक दूसरे में खास दिलचस्पी रखते हैं, और भारत को अतिवाद रूप से, स्थल और जल मार्गों से अपने से निकटतम देशों से सम्बन्ध के विषय में विचार करना होगा। ये देश कौन से हैं? बाई तरफ से चलें तो पाकिस्तान है; में अफगानिस्तान को भी शरीक कर लूँगा अगर्च वह भारत

को सरहदों को स्पन्न नहीं करता; तिब्बत और चीन, नेपाल, बर्मा, मलाया, इंडो-नीशिया और लंका। जिस रूप में पाकिस्तान का निर्माण हुआ है और भारत का विमाजन हुआ है, उससे स्थिति बड़ी विचित्र रही है। न केवल वे सब उवल-पुबल हुए हैं, जिनसे आप सब परिचित हैं, बल्कि उससे भी गहरी बात हुई है, और वह है इन घटनाओं के कारण भारत और पाकिस्तान के लोगों के मनों में असंतुलन हो जाना। इस चीज से पंश पाना बड़ा कठिन होता है, यह मनोवैज्ञानिक चीज है और ऊपरी ढंग से इसे नहीं निबटाया जा सकता। डेढ़ साल या अधिक गुजर गए हैं, और इसमें संदेह नहीं कि हमारे सम्बन्ध सुधरे हैं और सबर रहे हैं। मेरे मन में इस विषय में भी विल्कुल संदेह नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी न कभी भविष्य में घनिष्ठ सम्बन्ध-बहुत घनिष्ठ संबंध होना अनिवायं है। में कह नहीं सकता कि ऐसा कब होगा, लेकिन जो हमारी स्थिति हैं और जैसा हमारा इतिहास रहा है, उसे देखते हुए हम उदासीन पड़ोसियों के छप में नहीं रह सकते। हम एक दूसरे के कुछ विरोधी हो सकते हैं, या बड़े मित्र हो सकते हैं। अन्त में हम वास्तव में बड़े मित्र ही रह सकते हैं, बीच में चाहे जितने काल तक विरोध रहे, क्योंकि हमारे हित आपस में संबद्ध हैं। जो विभाजन हुआ है, वह एक आश्चवंजनक बात है, और अगचें इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि हम इस उपद्रव के जमाने से गुजरे हैं, फिर भी जिन-जिन चीओं में इससे उथल-पुवल हुआ है, उनकी सूची बनाना मनोरंजक है। हमारे सब जाने-जाने के मार्ग और संवाद के साधन टूट गए। तार, टेलीफ़ोन, डाक, रेलपब, वस्तुत: सभी चीजे अस्त व्यस्त और विच्छिन्न हो गईँ । हमारी राजकीय सेवायें विच्छिन्न हो गई । हमारी सेना के टुकड़े हो गए । हमारी आबपाशी की व्यवस्था टुट गई, और कितनी ही बातें हुई। हम अगर गिनने लगें तो एक लम्बी सुची तैयार हो जायगी। लेकिन सब से ऊपर जो चीख टूटी और जो बड़ी मार्मिक थी वह था भारत का शरीर। इसके भीवण परिजाम हुए, जो केवल वे ही नहीं थे, जिन्हें आपने देसा, बल्कि वे भी थे जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे, अर्थात् करोड़ों मानवों के मन और आत्मा पर होनेवाली प्रतिक्रिया। इन के परिणाम स्वरूप हमने अत्यधिक संस्था में देशान्तर गमन देखा, लेकिन जो इसमे गहरी बात थी वह थी वह चोट और क्षति जो भारत की आत्मा को पहुँची। हम उससे संगल रहे हैं, जैसे कि लोग किसी भी प्रकार की क्षति से सँगलते हैं, और किर हम पाकिस्तान से निकटतर सम्बन्ध बड़ा रहे हैं। अब भी बहुत-सी समस्याएं हल होने को हैं, और मैं अनुमान करता हूँ कि वे घीरे-घीरे हल हो जायेंगी।

जहाँ तक और देशों की बात है, उनसे हमारे सम्बन्ध खूब मैत्रीपूणें हैं। उदाहरण के लिए अफ़गानिस्तान को ले लीजिए। उससे हमारे बड़े मैत्रीपूणें संबंध हैं, और तिब्बत, नेपाल तथा सभी पड़ोसी देशों से भी मैत्रीपूणें सम्बन्ध हैं। वास्तव में, मेरा यह कहना उचित होगा कि इस विस्तृत संसार में कोई देश ऐसा नहीं जिस से हमारे सम्बन्ध बैर या विरोध के कहे जा सकें। यह स्वाभाविक है कि हम कुछ के प्रति अधिक आकर्षित होंगे या हमारे ब्यापार और आधिक हित हमें कुछ देशों से अधिक और कुछ से कम संबद्ध करें, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी सब से मंत्री है। में सममता हूँ कि यह एक अच्छी बात है और हमें इसे एक सफलता समभनी चाहिए।



अगर एक ओर हमारे मन में पड़ोसी देशों का खयाल सब से पहले आता है, तो दूसरी और एशिया के और देश हैं, उनसे भी हमारा काफ़ी चनिस्ट संबंध है। एशिया में भारत की एक अनोखी स्थिति है, और उसके इतिहास पर उसकी भौगोलिक स्विति का तथा और बातों का बड़ा असर पड़ा है। एशिया की किसी भी समस्या को उठाइए, किसी-न-किसी रूप में भारत चित्र में आ जाता है। चाहे आप चीन या मध्यपूर्व या दक्षिण पूर्वी एशिया का विचार करें, भारत चित्र में आ ही जाता है। इसकी ऐसी स्थिति है कि उसके अतीत इतिहास, परम्पराओं आदि के कारण, एशिया के किसी देश या देशों के समदाय की किसी भी बड़ी समस्या का विचार करते हुए, भारत का विचार करना पड़ेगा । बाहे प्रतिरक्षा का प्रश्न हो, चाहे ब्यापार, उद्योग या आर्थिक नीति का, भारत की उपेक्षा नहीं की जा सकती । उसकी उपेक्षा असम्भव है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप से कहा । उसकी भौगोलिक स्थिति एक विवश करनेवाला कारण बनती है। वास्तविक या प्रच्छन्न शक्ति तथा साधनों के कारण भी, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । भारत की वास्तविक शक्ति चाहे जो कुछ भी हो प्रच्छन रूप से भारत एक बड़ा शक्तिशाली देश है, और उसमें वे गण तबा वे बातें हैं जो एक देश को, शक्तिशाली, स्वस्थ और समृद्ध बनाने में बडी सहायक होती हैं। उन तत्त्वों में वह समृद्ध है, और में सममता हूँ कि उसके छोगों में उन तत्वों का उपयोग करने की योग्यता है। स्वभावतः हमारी कमजोरियाँ भी हैं और कठिनाइयाँ भी मौजूद हैं, लेकिन यदि आप इस समस्या को एक दृष्टि-परम्परा में देखें, तो किसी के मन में कोई संदेह नहीं हो सकता कि भारत की संभावित सम्पत्ति वास्तविक हो जायगी, और वह भी अदूर भविष्य में।

इसिलए हमारे अपने मत जो भी हों, अपनी ब्यावहारिक स्थिति के कारण और अन्य कारणों से जिन्हें में ने बताया है, भारत का एशिया में—एशिया के सभी—प्रदेशों में—चाहे परिचमी एशिया हो, चाहे सुदूर पूर्व और चाहे दक्षिण पूर्वी एशिया एक महत्त्वपूर्ण भाग होना अनिवायं है। बेशक, ऐसा है कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी हमारे इन सभी प्रदेशों से गहरे लगाव हैं, चाहे वह पश्चिमी एशिया हो, चाहे सुदूर पूर्व और चाहे दक्षिण पूर्वी एशिया, और ये लगाव बहुत पुराने हैं, और निरन्तर बने रहे हैं।

मोडे ढंग से. कहा जाय जब भारत में बिटिश शक्ति आई और यहाँ बिटिश आधिपत्य कायम हुआ तब एक बड़ी अद्भुत बात हुई। यही कारण था कि हम एशिया में अपने पड़ोसी देशों से विलग हो गए। अब हमारे सम्पर्क समुद्र पार इंग्लि-स्तान से हो गए, और हम कुछ हद तक इस आधिपत्य के विरुद्ध लड़ते रहे और इन सम्पकों पर आपत्ति करते रहे; फिर भी संपर्क तो थे ही, और हम दुनिया को अधिकाधिक उस लिड़की से-ब्रिटिश लिड़की से-देलते रहे। भारत से एशियायी देशों में बहुत कम लोग गए, और वहां से यहां बहुत कम लोग आए । और जिन बोड़े से एशियायियों से हम मिले भी उन से एशिया में नहीं, बल्कि यूरोप में मिले। अब हाल में यह कम पलट गया है या विविध कारणों से पलट रहा है। शुरू में, मेरा खयाल है कि हवाई यात्रा एक कारण थीं, क्योंकि अगर यूरोप गए तो हम बग-दाद, तेहरान और अन्य जगहों से गुजरते थे। हवाई वात्रा एकमात्र कारण नहीं थीं, राजनैतिक कारण भी थे, जो अब इन परिवर्तनों को ला रहे हैं। विशेष रूप से, जब से भारत स्वतंत्र और आजाद देश बना तब से, आप कई बातें होती देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दो वयं हुए एशियायी सम्मेलन बुलाया गया या, और उसमें समान हित की विविध बातों पर परामर्थ हुआ था। मैं आप को बताऊँगा कि उस सम्मेलन के सम्बन्ध में क्या हुआ। जब कि एशियायी सम्मेलन करने का प्रस्ताव किया गया-यह प्रस्ताव परीक्षात्मक रूप से उपस्थित किया गया था-हम ठीक-ठीक नहीं जानते ये कि इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। कई देशों को आमंत्रण भेजे गए, और मैं आप से बताऊँ कि हमें प्रतिकिया देख कर आश्चयं हुआ। इसके पक्ष में प्रतिकिया बहुत अधिक हुई, और सम्मेलन जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत ही सफल रहा।

इसलिए आप देलते हैं कि एशिया के मस्तिष्क में एक किया चल रही है, भारत हो में नहीं, बल्कि सारे एशिया में । किसी वस्तु का अंकुर निकल रहा है और यदि उसे अवसर मिला, तो वह बाहर आ जायगा । हमें विश्वास है कि एशियायों देशों में मिलजुल कर काम करने की आपस में परामशं करने की और एक दूसरे पर भरोसा रखने की उत्कट इच्छा है । संभवतः अतीत में यूरोप द्वारा किए गए अयवहार पर अप्रसन्ता के कारण ऐसा हो । निश्चय ही यह इस धारणा के कारण भी है कि एशियायी देशों को अब भी यूरोपीय तथा अन्य देशों द्वारा स्वार्थ साधन का क्षेत्र न बनाया जाय । लेकिन में समभता हूँ कि बहुत कुछ अपने पुराने सम्पर्कों की स्मृति जागृत होने के कारण भी है, क्योंकि हमारे साहित्य में उसके वर्णन भरे पड़े हैं । हम इसकी बहुत अधिक आशा रखते हैं कि आगे की वृद्धि के लिए हम अपने इन सम्पर्कों को और अधिक विकसित कर सकेंगे । इसी से जब कभी कोई ऐसा कदम उठाया जाता है, जैसे कि दिल्ली में हाल में होने वाला इंडोनीशिया सम्बन्धी सम्मेलन या, तो तत्काल उसका अच्छा स्वागत होता है । यह सम्मेलन बहुत थोड़ी सूचना से बुलाया

गया था। लेकिन इसमें ये सभी लोग शरीक हुए। इसने उन्हें अवश्य ही इसलिए आकर्षित किया कि उनकी इंडोनीशिया में दिलचस्पी थी, लेकिन मेरा खयाल है कि इससे भी अधिक यह इच्छा थी कि एक साथ मिल कर विचार विनिमय किया जाय और आपस में सहयोग किया जाय। भारत की ओर इन सभी देशों की दृष्टि थी और यह भावना थी कि भारत सम्भवतः एशियायी देशों को एक साथ लान में महत्वपूर्ण भाग ले।

कुछ लोग कि चित् असंयत ढंग से ( और अगर में कहूं तो जरा देवकूफी से ) भारत के, इसके नेता या उसके नेता या एशिया के नेता बनने की बात चलाते हैं। मुफे थह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यह नेतृत्व का मामला एक बुरा दृष्टिकोण हैं। लेकिन यह सच है कि विविध कारणों से जिन्हें कि मैंने बताया है, भारत के ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी आती हैं। भारत इसे अनुभव करता है और दूसरे देश भी इसे अनुभव करते हैं। यह जिम्मेदारी असरी तौर पर नेतृत्व की नहीं है, दिल्क कभी-कभी बात को शुरू करने की और दूसरों को सहयोग के कार्य में सहायता पहुँचाने की हैं।

भूगोल के अतिरिक्त और बहुत सी बातें हैं, जो एशिया के देशों को आपस में बांबती है। एक बात यह है कि पिछले १५० से २०० वर्षों से एशिया पर वरोप का-कुछ यूरोपीय देशों का आधिपत्य रहा है। वह यहां आए, इस महाद्वीप में उन्होंने स्वार्य साधन किया, इस पर आधिपत्य किया। इसके कई परिणाम हुए। आज हम इधर २०० वर्षों के युरोपीय आधिपत्य के इतिहास से कुछ अभिमृत हैं। लेकिन अगर हम इतिहास के लम्बे कम को देखें, और कई सी वर्ष पहले को देखें, तो हमें ज्यादा सच्ची दृष्टि परम्परा प्राप्त होती है और उस दृष्टि पर-म्परा में चाहे आप एशिया को देखें, चाहे भारत को, विदेशी आधिपत्य का काल सौमित दिलाई देता है। और अब, जब कि अधिकतर एशियायी देशों पर विदेशी आधिपत्य समाप्त हो चका है, और निश्चय ही पूरी तरह समाप्त होगा, तो अपने को समभने की किया चल रही है, और हर एक एशियायी देश आधुनिक आदर्शों के अनसार उन्नति की विविध सीढ़ियों पर है; अपने को देखने की, अपने को पहचानने की, कुछ भरोसा और आत्म-विश्वास जागृत होने की। हो सकता है, कुछ देशों में अपनी जायिक तथा और कमजोरियों के कारण भय की किया चल रही है--लेकिन, मोटे तौर पर यह अपने को पहचानने की किया है। यह भी एक दूसरे को आपस में बौधने बाला एक निश्चित कारण है।

इसके बाद, किर एशिया की समस्याएँ जो कि मूलतया जितनी प्राथमिक मानवी आवश्यकताएँ हैं, उन्हें पूरा करने की हैं। ये समस्याएँ उनसे भिन्न हैं, जिन्हें कि हम

शक्तियों की राजनीति कहेंगे। बेशक, हर एक देश का, शक्ति-राजनीति से कुछ सम्बन्ध हैं। लेकिन एशिया के चाहे जिस देश को हम लें, उनकी एक समस्या है, वह है अपनी स्वतंत्रता की रक्षा। उसे यह डर है कि कोई उसकी स्वतंत्रता का अपहरण न कर छे। मूल समस्या अर्थात् प्राथिमक आवश्यकताओं -- भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्य्य, शिला आदि-के अतिरिक्त यह समस्या भी बराबर मौजूद है। ये सभी समस्याएँ निदचय ही सारे संसार की समस्याएँ हैं, लेकिन बाकी दुनिया का अधिकतर भाग अपने रहन-सहन के स्तर में एशियायी देशों की अपेक्षा बहुत आगे बढ़ गया है। बाकी दुनिया के देशों के लिए उन्नति की और गुंजाइश अवस्य है, पर पिछले युद्ध से उन्हें बहुत नुकसान पहुँचा है। उन्हें पिछले युद्ध से हुई अतियों को पूरा करना पड़ा है। दुर्भाग्यवस, पिछले १०० वर्षों में, यूरोप का दृष्टि-कोण, देशों द्वारा बहुत अधिकार प्राप्त कर लेने का, उसे स्रोने के भय का, आपस में एक दूसरे से डरने का या अपने अधिकार की विस्तृत करने का रहा है। इस डिए आज का यूरोप आज के एशिया की अपेजा शनित-राजनीति में कहीं अधिक फंसा हुआ है। मैं भविष्य के बारे में नहीं जानता। उनके दृष्टिकोणों में इस समय मौलिक भेद हैं। और अब पिछले युद्ध के बाद से, मूरोप अनेक गम्भीर समस्याओं और संवर्षों में बँच गया है। अगर में कहूँ सो यूरोप के पिछले कमं उसका पीछा कर रहे हैं। हम सहज में अपने पिछले कमों के शाप से नहीं बच सकते; यह हमारे देश का अनेक तरीकों से पीछा कर रहा है। लेकिन प्रस्तुत समस्याओं के विषय में यूरोपीय और एशियायी युष्टिकोण में मेरी समभ में यह बुनियादी अन्तर है। सारी दुनिया शान्ति चाहती हैं; इसमें मुफे बिल्कुल मंदेह नहीं; और अगर कुछ व्यक्ति हैं जो युद्ध चाहते हैं तो उनकी संख्या अधिक नहीं हो सकती, और उनके दिमाग भी पूरी तरह संतुलित न होंगे। लेकिन होता यह है कि जो लोग युद्ध चाहते हैं उन्हें एक वहम, एक डर सताता रहता है, और इसलिए वह चाहें या न चाहें वह युद्ध की तरफ़ खिचते रहते हैं। यह बड़ी शोचनीय बात है कि डर की यह मनोवृत्ति हम आज करीब-करीब मारी दुनिया में पा रहे हैं। यूरोप में इस समय वह छाई हुई है। यूरोप ही क्यों, दुनिया के और हिस्सों में भी। और, बेशक, एशिया में भी यह है, बहुत कुछ है, लेकिन यूरोप के मुकाबले में मेरी समक्त में, बहुत कम है।

इसी बात के में दूसरी तरह से कहूँ—वं देश जो समृद्ध रहे हैं, वं जो कुछ उनके पास है, उसके खोने की संभावना से बहुत भयभीत हैं, जब कि वं देश जिनके पास खाने के लिए बहुत नहीं है, उन पर यह भय उतना नहीं छाया है। जो भी हो, इन विभिन्न समस्याओं के प्रति यह विभिन्न मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है।

अब, संयुक्त राष्ट्र को लीजिए । संयुक्त राष्ट्र संगठन के भीतर संसार के

अधिकतर राष्ट्र हैं, लेकिन यह सही है कि उस में यूरोप और अमरीका के कुछ बड़े राष्ट्रों का प्राधान्य है, नतीजा यह होता है कि जिन मूख्य समस्याओं पर वहाँ विचार होता है, वे यूरोप और अमरीका की समस्याएँ हैं। स्वभावतया हमारी उन सम-स्याओं में दिलचस्यी है, क्योंकि उन का हम पर भी असर पड़ता है; और अगर यद हो तो बाहिर है हम पर भी उसका असर पड़ेगा । छेकिन उन समस्याओं पर हम सम्भवतः उतने उत्तेजित नहीं हो सकते जितना कि यूरोप और अमरीका के लोग होते हैं। उदाहरण के लिए, इंडोनीशिया की समस्या, बहुत-सी यूरोपीय समस्याओं के मुकाबले में ज्यादा महत्त्व की है। चाहे आप कह लें कि इस का कारण भूगोल है। जो भी कारण है, बास्तविक कारण अन्त में केवल भूगोल नहीं है, बिल्क हमारे मनों में पैठी हुई एक भावता है कि यदि इंडोनीशिया में किसी प्रकार का औपनिवेशिक आधिपत्य जारी रहा, अगर इसे जारी रहने दिया गया, तो यह सारे एशिया के लिए एक खतरे की बात होगी, यह भारत में हमारे लिए भी एक खतरे की बात होगी, और दूसरे देशों के लिए भी। इसके अलावा, यदि इसे वहाँ जारी रहने दिया गया-वह जाहिर है कि ऐसा बड़ी शक्तियों में से कुछ की निष्किय या सकिय रजामंदी से ही हो सकता है--वो परिणाम यह होगा वे बड़ी शक्तियाँ, जो इसे स्वीकार करेंगी, एशिया की दृष्टि में स्वयं उस अपराच में हिस्सेदार मालूम पड़ेंगी। यह एक लास बात याद रखने की है कि हमारे लिए यह राजनैतिक शतरंज का खेल मात्र नहीं है; इंडोनीशिया की स्वतंत्रता से अलग, यह सारे आस्ट्रेलिया, एशिया और शायद अमरीका की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है। इस दृष्टिकीण से यूरोप और अमरीका की, एशिया के निगाह में परीका हो रही है; उसी तरह, त्रिस तरह कि यूरोप और अमरीका की निगाह में हमारी हो रही है।

में आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब, अगर में आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहूँ, तो मुम्हें संदेह नहीं है कि इंडोनीशिया में जो हो रहा है, उससे यूरोप और अमरिका के देश स्वयं बहुत धवराए हुए और परेशान हैं। वह इंडोनीशिया की सहायता करता चाहते हैं। में समम्ता हूँ वह इस बात का अनुभव करते हैं कि इंडोनीशिया की स्वतंत्रता न केवल स्वतः एक वांछनीय चीज है, बिल्क एक बड़ी व्यवस्था के लिए भी, जिसका नक्शा उनके सामने है, यह वांछनीय है, और अगर किसी मंथोग से इंडोनीशिया में किसी प्रकार का साम्राज्यवादी आधिपत्य सफल होता है तो भविष्य के लिए उनके सामने जो बड़ी योजनाएं हैं, वे अव्यवस्थित होती हैं। में अनुभव करता हूँ कि एशियायी राष्ट्रों पर आम तौर से बड़ा असर पड़ेगा और इंडोनीशिया में जो कुछ होता है, उसका हमारे कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, मैंने सुना है कि वे इंडोनीशिया की समस्या को सन्तोषजनक हम से हल करने के लिए और इंडोनिशिया में स्वतंत्रता और आजादी की स्थापना के लिए बहुत चिन्तित हैं। यह सच है, लेकिन फिर, जब आप भूल बाते हैं या कुछ निश्चत सिद्धान्तों का

पालन नहीं करते तो एक किठनाई उपस्थित होती है। इंडोनीशिया में जो कुछ भी होता है, उसका प्रभाव एक तरफ़ तो इंडोनीशिया पर और दूसरी तरफ़ नेदरलंब्ड की सरकार पर पड़ता है। अब एक बिल्कुल दूसरे ही प्रसंग में जैसा आप जानते हैं पश्चिमी मूरोप और अमेरीका की कुछ शक्तियों ने, जिन में कि नेदरलंब्ड की सरकार भी सिम्मिलत है, एटलांटिक पंकट के रूप में एक समफौता किया है। अपने हितों का खयाल से वे उचित पथ पर है। यह दूसरी बात है, में उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर इन सभी देशों के मन में एक संवर्ष उठता है। जहाँ एक और वह इंडोनेसी स्वतंत्रता चाहते हैं, वहाँ दूसरी ओर वे इसलिए भी चिन्तित हैं कि नेदरलंब्ड्स उनके राजनीतिक गुटु में बना रहे। कभी-कभी वे सीबी और स्पष्ट बात जो वे अन्यवा करते इसलिए नहीं कर पाते कि ऐसी किठनाइयाँ उन्हें दूसरी ओर खींचती हैं।

इसिलिए आम तौर पर हम विविध मामलों पर सहसत हो सकते हैं, लेकिन किस बात पर हम अधिक बोर देते हैं, यह सब के लिए भिन्न हो सकता है। किसी विषय को हम १ नंबर की बात समझ सकते हैं, जिसे वह २ नंबर की समझेंगे, और उनके लिए जो बात १ नंबर की है वह हमारे लिए २ नंबर की हो सकती है। हम २ नंबर के विरुद्ध भले ही न हों, किर भी वह हमारे लिए १ नम्बर की नहीं है। किम वीजों को आप पहला या दूसरा नम्बर देते हैं इससे निश्चय ही वड़ा अन्तर आ जाता है। जीवन और राजनीति में सत्य को आप पहला स्थान देते हैं या दूसरा इससे तो दुनिया भर का अन्तर आ सकता है।

उस दिन में भारत की बैडेशिक नीति के सम्बन्ध में भाषण दे रहा था, और स्वभावतया में ने कुछ साधारण बातें कहीं, न्योंकि निश्चित और खास बातों का कहना बड़ा कठिन होता है। जब हम कालेज के विद्यार्थी होते हैं, तो हम सभी मामलों और समस्याओं और वैदेशिक नीति पर बहस करते हैं और अपनी राय बाजादी से और खुले तौर पर देते हैं, न्योंकि हम इन प्रश्नों को आमतौर पर इस तरह देखते हैं मानो वह और प्रश्नों से अलग करके किसी एक प्रश्न पर राय देना काफ़ी सहज हैं। लेकिन जब आफको जीवन के कायों को निवटाना होता है, तब आप को पता चलता हैं कि कोई प्रश्न दूसरे प्रश्नों से बिल्कुल जुदा नहीं है। आप जहाँ किसी खास प्रश्न पर 'हाँ' कहते हैं, वहाँ जब उसे आप दूसरे प्रश्नों के सम्बन्ध में देखते हैं तो वह 'हाँ', 'नहीं' भी बन सकता है, या इनके बीच की कोई चीज हो सकता है।

विदेशी नीति साधारणतः एक ऐसी वस्तु है, जो धीरे-धीरे विकसित होती है। कुछ सैद्धान्तिक मान्यताओं के अतिरिक्त, जिन्हें कि आप निद्धारित करें,

यह एक ऐसी वस्तु है, जो यदि बांस्तविक है, तो उसका सम्बन्ध बस्तुस्थिति से होगा, कोरे सिद्धान्त से नहीं । इसलिए आप निश्चित रूप से अपना साधारण दिन्द-कोण या सावारण मार्ग निर्द्धारित नहीं कर सकते, बल्कि वह कमशः विकसित होता है। हम एक स्वतंत्र देश के रूप में अभी नए हैं, यद्यपि हमारा देश एक प्राचीन देश है और हमें एक प्राचीन देश होने की सभी स्विधाएँ तथा असविधाएं प्राप्त हैं। फिर भी, वैदेशिक नीति के वर्तमान प्रसंग में हमारा देश नया है, और इस-लिए हमारी वैदेशिक नीति कमशः विकसित हो रही है, और कोई कारण नहीं जान पडता कि हम सभी जगह क्यों दौड़ कर पहुँचे रहें, इस तरह कोई ऐसी बात क्यों कर दें जो कि इस कमिक विकास में बाधक हो। इस विषय में अपना साधा-रण मत कि हम कही जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं, हम प्रकट कर सकते हैं और हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन किसी विशेष देश के प्रति अपनी नोति निश्चित रूप में बना लेना कदाचित् हमें कठिनाई में डाल सकता है। जैसा मेंने कहा, हमारी साधारण नीति सभी देशों से मैत्री स्थापित करने के प्रयत्न करने की रही है, लेकिन यह ऐसी बात है जिसे कोई भी कह सकता है। इस विचार से बहत सहायता नहीं मिलती । यदि में कह कि यह प्रायः राजनीति से बाहर की बात है तो ठीक होगा। यह एक शाब्दिक वक्तव्य या नैतिक प्रेरणा हो सकती है। इसे राजनैतिक प्रेरणा कहना कठिन है। फिर भी, राजनैतिक क्षेत्र में भी इसके पक्ष में कछ कहा जा सकता है। हम कदाचित् सभी देशों से सदा मैत्री नहीं रख सकते। दसरी बात यह हो सकती है कि कुछ से बड़ी मित्रता हो तथा औरों से विरोध रहे। किसी देश की साधारणतः यही विदेशी नीति होती है , अर्थात् कुछ देशों के साथ विनष्ठ मित्रता के सम्बन्ध। इसका परिणाम यह होता है कि आप का दूसरों के प्रति वैर-भाव होता है। आप की कुछ देशों से बड़ी भिवता हो सकती है, और यह असंभव सी बात है कि सभी देशों से आपकी एक सी मिनता हो। स्वभावतः उनसे आपकी अधिक मित्रता होती है जिन के साथ आपके निकटतर सम्बन्ध हैं, लेकिन वह बड़ी विवता यदि सकिय है तो अच्छी है; अगर उसमें किसी दूसरे देश के प्रति वैर की भलक है तो बात और हो जाती है, और अन्त में आप का वैर भाष दूसरे लोगों का वैर जागत करता है, यह रास्ता संघषं का है और इससे कुछ हल नहीं होता । सीभाग्य से भारत का किसी देश से पुराना वैर नहीं। अतएव हम किसी देश से वैरभाव का सिलसिला अब क्यों चलावें ? बेशक, यदि स्थितियां हमें विवश करें तो हम कर ही क्या सकते हैं ? लेकिन वैरभाव की इन पृष्ठभूमियों से हमें अपने को दूर ही रखना अच्छा है। यह भी स्वाभाविक है कि हमारी कुछ देशों से औरों की अपेक्षा अधिक भित्रता हो, क्योंकि इससे परस्पर लाभ हो सकता है। यह दूसरी बात है, फिर भी, और देशों से हमारी मित्रता नहीं तक हो सके, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमें अनिवायं रूप से दूसरों से संघर्ष में ले आवे । अब, कुछ लोग यह कह सकते हैं कि दो विरोधी दलों के बीच दोनों से मला बने रहने की या गड़ों

को बना कर चलने की नीति है, या सड़क के बीच से चलने की नीति है। जिस रूप में में इसकी कल्पना करता हूँ उसमें ऐसी कोई चीज नहीं। यह बीच सड़क से चलने की नीति नहीं है। यह एक घनात्मक, रचनात्मक नीति हैं. जिसका एक निश्चित उद्देश्य है, जो जानबूम कर और देशों से, जहाँ तक हो सभी देशों से, बैर बचाने का प्रयत्न करती है।

हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं ? स्पष्ट है कि इसमें बोखिस है और खतरा है, और हर एक देश का पहला कर्तव्य अपनी रक्षा करना है। अपनी रक्षा का अबं दुर्भीम्य से यह होता है कि सशस्त्र सेनाओं आदि पर निर्भर रहा जाय, इसलिए हम, आवश्यकता पड़ने पर अपना प्रतिरक्षा संबंधी यंत्र खड़ा करते हैं। ऐसा न करने का हम जोक्मि नहीं उठा सकते, अगर्चे महात्मा गांधी ने निस्संदेह यह जोक्षिम उठाया होता और मैं यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि उनका यह कार्य गलत होता, बास्तव में यदि कोई देश इतना मजबूत है कि यह जोसिम उठा ले, तो यही नहीं कि वह जीवित रहेगा, बल्कि वह एक महान् देश बनेगा। लेकिन हम सब छोटं लोग हैं और ऐसा जोखिम उठाने का साहस नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रक्षा करते हुए, हमें ऐसा करना चाहिए जिसमें हम किसी दूसरे को बैरी न बना छं, और यह भी न मालूम पड़े कि हम किसी देश की स्वतंत्रता पर आक्रमण करना चाहते हैं। यह महत्त्व की बात है। साय ही हमें कोई ऐसी बात लिखना या कहना न चाहिए जिससे कि राष्ट्रों के बीन के सम्बन्ध और बिगड़ें। दूसरे देशों के, उनकी नीतियों के और कभी-कभी उनके राजनीतिजों के विरूद कहने या करने की प्रेरणा बड़ी प्रवल होती है। नयों कि दूसरे लोग कभी-कभी बड़े नागवार हो जाते हैं, वह कभी-कभी बड़े अग्रसर हो जाते हैं। अगर वे अग्रसर होते हैं तो हमें उनकी अग्रसरता से अपनी रक्षा करनी पड़ती है। अगर भविष्य में आक्रमण की आशंका हो-तो उससे भी अपने को बचाने का उपाय करना पड़ता है। यह तो मैं समक्ष सकता हूँ, लेकिन इसमें और मकान की छतों पर सड़े होकर हमेशा बुलंद जावाज में इस या उस देश पर आक्रमण करने में, स्पष्ट अन्तर है- चाहे वह दंश आलोचना या आक्रमण के योग्य ही क्यों न हो । पर इस प्रकार चीसने जिल्लाने से - कुछ मदद नहीं मिलती, इससे बात बिगड़ती ही है, क्योंकि इससे भय की वह मनोवृत्ति, जिसकी कि मैंने चर्चा की, भयानक रूप में बढ़ जाती है। जब दोनों ओर से बीखना-चिल्लाना चलता रहता है, तो तक और विचार जाते रहते हैं, क्योंकि लोगों के आवेश जागृत हो जाते हैं और अन्त में उन्हें युद्ध में पड़ना होता है।

युद्ध छिड़ जाने पर उसका सामना करना पड़ता है। कुछ हदतक उसका पहले से उपाय होना चाहिए, और अगर युद्ध छिड़ता है तो उसके सभी परिणामों को स्वीकार करना पड़ता है। जैसा मैंने कुछ समय पहले कहा था मैं मानता हूँ कि इस संसार के अधिकतर लोग युद्ध नहीं चाहते। तब हमारी नीति का मुख्य ध्येय युद्ध से बचना या युद्ध को रोकना होना चाहिए। युद्ध को रोकने में अपनी रक्षा का उपाय करना पड़ता है, यह बात नो ठीक है, लेकिन इसके अन्तर्गत चुनौतियाँ, जवाबी—चुनौतियाँ, आपस का बुरा भला कहना, धमकियाँ आदि नहीं आनी चाहिए। निश्चय ही इस तरह से युद्ध नहीं रोका जा सकता, बिल्क इस से यह और निकट आवेगा, क्योंकि इससे दूसरी सरकारें डरेंगी, और दूसरी सरकारें भी इसी तरह की चुनौतियाँ देंगी, तब आप डरेंगे, और हर एक ब्यक्ति एक भय के वातावरण में रहेगा, और भय के इस वातावरण में कुछ भी हो सकता है।

अब, क्या कोई देश, क्या भारत, इस तरह के परस्पर दोषारोपण को रोकने में सफल हो सकता हैं? क्या हम इस बात में सफल हो सकते हैं- जैसा कि हम चाहते हैं- कि प्रत्येक प्रदन पर उसके गणों के अनुसार विचार हो ? आज अन्त-र्राष्ट्रीय प्रश्नों पर इस दृष्टि से विचार होता है कि भविष्य में आनेवाले किसी संवर्ष में उतका क्या प्रभाव पहेगा; परिणाम यह होता है कि हम दोनों ओर के दलों को विषय के गुणों को भुछाते हुए पाते हैं, पर भारत जिसका विचार करने का दृष्टि-कोण अन्य देशों से कुछ मिल है। हर प्रकार से एक असुविधा का हेतु समभा जाता है; दर्भाग्य से असविधा का कारण ही नहीं समक्ता जाता बल्कि हर एक वर्ग यह संदेह करता है कि वह विरोधी दल से मिला हुआ है। लेकिन में समस्ता है कि दसरे देशों द्वारा अब कछ ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि हम वही कहते हैं जो हमारा आशय है। यह कोई गहरा दाँब-येच या पड़यंत्र नहीं है और हम चाहते हैं कि प्रश्नों पर उनके गणों के अनुसार विचार हो, और गुणों के अन्तर्गत निश्चय ही ऐसे प्रश्नों से संबं-चित और सभी बातें भी जा जाती है। हाल के दो या तीन मामलों पर-कोरिया. पैजेस्टीन और अणुसक्ति पर-हमारा रुख ले लीजिए। यह अणुसक्ति का मामला संयक्त-राष्ट्रों की साधारण समा में, पेरिस में, पिछले अधिवेशन में आया था, और इस पर वडी वहस हुई थी कि क्या करना चाहिए। इस विषय पर विचार करनेवाली समिति का भारत एक सदस्य बनाया गया, और हमारे प्रतिष्ठित प्रतिनिधि जो कि इस समिति में थे, जो इस कार्य के लिए आदर्श रूप में उपयुक्त हैं और जब कि दूसरे उत्तेजित होते हैं कभी उत्तेजित नहीं होते और प्रश्न पर शांति और निरपेक्षता से विचार करते हैं- समिति के बातावरण को बदल देने में असमर्थ रहे। कोई बढ़ा परिणाम निकला हो या नहीं, यह दूसरी बात है, लेकिन परिणाम प्राप्त करने का माग हमने दिलाया था। कुछ देश हैं, जो चाहे कुछ हो जाय, अपने आसन से हटने से इनकार करते हैं। अब, में यह नहीं कहता कि हम इतने दृढ़ है कि कोई चीज हमें अपने असन से डिगाती ही नहीं। ऐसा कदापि नहीं है। फिर भी हमारी कोशिश यह रहती है कि हम अपने पैरों के बल खड़े रहें, नावें-कृदें या गिरें नहीं।

क्या मैं कहूँ कि मैं एक क्षण के लिए भी श्रेष दुनिया को सलाह देने या उसकी आलोचना करने का, भारत के पक्ष में किसी ऊँचे पद का, दावा नहीं करता ? में समभता है कि हमारी कोशिश केवल यह है कि इन समस्याओं पर हम उत्तेजित न हों; कम से कम, कोई कारण नहीं कि हम इसकी कोशिश न करें। इससे नतीजा यह निकलता है कि जिन्हें शक्ति-दल कहते हैं, उनकी पंक्ति में हमें शरीक नहीं होता चाहिए। बिना ऐसा किए हुए हम कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इस बात की भी किचित संभावना है कि किसी और के ऊपर कुछ संकट की अवस्था में हमारे बांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण प्रयत्न स्थिति में अंतर ला सकें. संकट का निवारण कर सकें। अगर ऐसा है तो यह प्रयत्न करने योग्य है। जब ये कहते हैं कि हमें किसी शक्ति दल से न मिल जाना चाहिए, तो स्पष्टतया इसकी यह मानी नहीं है कि हमें औरों की अपेक्षा कुछ देशों से निकटतर संबंध न रखना चाहिए। यह बिल्कल और ही बातों पर निभर करता है, जो मुख्यतया आधिक, राज-नैतिक, कृषि संबंधी हैं, तथा अन्य बहुत सी बातें हैं। इस समय, आप देखेंगे कि वास्तव में परिचमी दुनिया के कुछ देशों से हमारे अपेक्षाकृत कहीं निकट के संबंध है। कुछ तो इतिहास के कारण, कुछ अन्य कारणों से, आजकल के विविध कारणों से ऐसा है। ये निकट संबंध निश्चय ही बढ़ेंगे और हम उनको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देंगे, लेकिन हम अपने को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहते हैं, जहाँ कि राजनैतिक दृष्टि से यह कहा जा सके कि हम किसी खास दल से मिल गए हैं और अपने विदेशी कार्यों के विषय में उस के साथ बेंध गए हैं। भारत स्वयं इतना बड़ा देश है कि वह किसी के पीछे क्यों कैठेगा, दूसरा देश चाहे जितना बड़ा हो। भारत एक ऐसा देश होने जा रहा है, और निश्चय ही होगा कि संसार के मामलों में उसकी गिनती होगी। ऐसा फीजी अर्थ में नहीं, विलक और द्सरे अर्थों में, जो कि अन्त में अधिक महत्व के और अधिक कारगर होते हैं। हमारी-अर्यात् यहां की आज की सरकार की-किसी एक दिशा में बहुत दूर तक जाने की कोशिश हमारे ही देश में कठिनाइयां उत्पन्न करेगी। इस पर आपत्ति की जायगी और हम अपने ही देश में एक संघर्ष उत्पन्न करेंगे, जो न हमारे लिए न किसी और देश के लिए ही सहायक होगा। शक्ति-गुटों से अलग रहते हुए हम कहीं अच्छी स्थिति में हैं कि ठीक अवसर आने पर हम शांति के पक्ष में अपना जोर बाल सकें, और इस बीच में, आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों में, हमारे संबंध उन देशों से जिनसे कि हम अपने संबंध विकसित कर सकते हैं, ज्यादा निकट के हो सकते हैं। इसलिए अलग-अलग या शेष दुनिया से कट कर रहने का प्रश्न नहीं है। हम अलग-अलग होकर रहना नहीं चाहते। हम निकटतम संपर्क चाहते हैं, क्योंकि शरू से ही हमारा यह दुइ विश्वास है कि संसार आपस में निकटतर आ रहा है और अन्त में उस आदर्श की सिद्धि होगी, जिसे कि अब 'एक संसार' का आदर्श कहा जाता है। लेकिन, हमें विश्वास है कि भारत इस कम में एक स्वतंत्र स्थित ग्रहण करके और अपनी इच्छानुसार कार्य करते हुए, जब कभी संकट आवे, अधिक सहायता दे

सकता है, बजाय इसके कि वह दूसरों में अपने को विलीन करके कड़े बंधनों में बंध बाय।

अपनी नीति के संबंध में यह हमारा साधारण दृष्टिकोण है, और हम अनुभव करते हैं कि आज की दुनिया को देखते हुए, हम युद्ध की बड़ी चर्चा सुनते हैं। जबतक कोई बड़े ही दुर्भाग्य की बात नहीं होती, जैसे कि कोई भीषण दुर्बटना या इसी तरह की कोई बात, तब तक में नहीं समभता कि युद्ध होने जा रहा है, कम से कम अगुले कुछ वर्जी में युद्ध की सम्भावना नहीं है। फिर भी कोई इस बात की जिम्मेदारी नहीं छे सकता कि एक छंबे समय तक शांति बनी ही रहेगी। अगर अगले कुछ वर्षों तक युद्ध होने नहीं जा रहा है-और अगर में कह सकता हैं कि यद न होगा, तो मुख्य कारण यह होगा कि देश यद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह कि अगर्चे राजनैतिक दृष्टि से, पिछले वर्ष यह कहा जा सकता था कि हम यद के निकट हैं, क्योंकि आवेग जगे थे, और बहुत नी ऐनी बातें हुई थीं, जिनसे राष्ट्रों में लड़ाई छिड़ जाती है, फिर भी लड़ाई नहीं हुई। इसका कारण यह है कि फीजी दृष्टि से, या और प्रकार से, देश युद्ध के लिए तैयार न थे। युद्ध तभी होता है जब कि दो हेत् एक साथ उपस्थित होते हैं। एक तो यद के लिए राजनैतिक प्रेरणा और दूसरे युद्ध की तैयारिया । अब इन में एक यदि नहीं है, तो यद्ध का होना संभावित नहीं। अच्छा तो, इनमें एक कारण मौजूद नहीं है और वह कारण युद्ध की तैयारी की कमी। परिणाम यह हुआ कि वह महान संकट, जिसके बीच से पिछली ग्रीष्म और शरत ऋतओं में यूरोप ज्यों-त्यों गुजरा, टल गया। आप एक महान संकट की दशा में निरंतर नहीं रह सकते। या तो वह फुट कर युद्ध के रूप में प्रकट होता है, या वह कमशः दव जाता है। इसलिए अगर एक राजनैतिक संकट उपस्थित होता है, और अगर कुछ कारणों से वह फट कर यद्ध का रूप नहीं लेता है, तो वह निश्चय ही दव जायगा, जैसा कि व्यव-हार में हुआ है। लेकिन, हर हालत में, इसके यह अर्थ नहीं है कि खतरा है ही नहीं। हों, आप यह कह सकते हैं कि आपको कुछ वर्ष के लिए शांति प्राप्त हुई है, और आप जानते हैं कि हमारे इस उद्धत संसार में कुछ वर्षों की शांति भी गनीमत है। शांति का स्वल्प काल भी आपको निश्चित रूप से यह अवसर देता है कि आप अधिक स्थायी शांति के लिए उद्योगशील हों। मैं दढ़ता से यह अनुभव करता हं कि निश्चय ही इसकी संभावना है कि इस अवसर का संसार के देशों द्वारा उपयोग हो और शांति मजबती से स्वापित हो।

लेकिन आज हुआ क्या है? हम पाते हें कि युद्ध की परिभाषा में विचार करने की एक भयावह प्रवृत्ति विकसित हुई है। निश्चय के साथ कुछ कह सकना जरा कठिन है, फिर भी युद्ध की संभावना इतनी बुरी है और उसके परिणाम इतने भीषण होंगे कि, युद्ध का नतीजा जो भी हो, मैं चाहूंगा कि हर एक मनुष्य को युद्ध को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति से प्रयत्न करना चाहिए। हम कहों भी युद्ध नहीं चाहते। हम कम से कम १० या १५ वर्षों के लिए शांति चाहते हैं, जिसमें कि हम अपने साधनों का विकास कर सकें। अगर दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है, तो शेष दुनिया का क्या हाल होगा? युद्ध के अनन्तर आप करोड़ों आदिमयों को भूखों मरते पायेंगे।

इसलिए, अगर हमतत्परता से युद्ध रोकते के लिए उद्योग करें, और इस घटना से लाभ उठाएँ कि पिछली शरत् ऋतु में जो गंभीर संकट उपस्थित हुआ या, और जो अब दब गया है और आगे और दब सकता है, तो में समफता हूँ कि हम शांति की संभावना को भली प्रकार बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक हमारा संबंध है हमें ऐसा करने को कोशिश करनी चाहिए। दूसरे संघर्ष हैं—चाहे वे बिलन में हों, चाहे यूरोग में, चाहे दूसरी जगहों में। इनके अतिरिक्त, दुनिया में दो और प्रश्न हैं, जिन्हें संतोधजनक रीति से हल न किया गया तो वह बड़े पैमाने पर संवर्ष उत्पन्न कर सकते हैं। इन में से एक तो वह है जिसकी मिसाल इंडोनीशिया है, यानी एक देश द्वारा दूसरे देश पर आधिपत्य। जब तक यह आधिपत्य आरी रहता है,—चाहे वह एशिया में हो, चाहे अफीका में— तब तक वहाँ शांति नहीं हो सकती है। लोगों के मन में भी निरंतर संघर्ष, और एक दूसरे के प्रति निरंतर संदेह बना रहेगा और यूरोप के प्रति एशिया के मन में बराबर अविश्वास बना रहेगा और इस लिए एशिया और यूरोप के बीच जो मैत्री का संबंध होना चाहिए, वह सहज में न स्वापित हो सकेगा। अतएव यह आवश्यक है कि औपनिवेशिक आधिपत्य के इन क्षेत्रों को मुक्त किया जाय, और वे स्वतंत्र देशों के रूप में कार्य कर सकें।

दूसरी महत्वपूर्ण बात है जातिगत समानता की। यह भी संसार के कुछ भागों में, जैसा आप जानते हैं, सामने आ गई है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफीका में भारतीयों के प्रदन को ले लीजिए। यह एक ऐसा विषय है जिससे कि सबका संबंध है। यह भारतीयों या दक्षिण अफीका वालों का ही प्रदन नहीं है, बिल्क यह संसार के लिए एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह भी संसार की एक दशा का प्रतीक है। अगर यह संसार में बना रहता है तो संधर्य, बड़े पैमाने पर संधर्य अनिवाय है, क्योंकि यह बड़ी संस्था में दुनियों के लोगों के आत्म सम्मान के प्रति एक निरंतर चुनौती है, और वह इसे सहन न करेंगे। इसलिए यह विषय संयुक्त राष्ट्र के सामने हैं और में आशा करता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र इसे हल करने में सहायक होंगे। लेकिन इसमें तिनक भी संदेह नहीं हो सकता कि अगर ऐसी नीति संयुक्त राष्ट्र से बिलकुल अलग चलती है, तो यह संधर्ष उत्यन्न करेगी। और यह संघर्ष दक्षिण अफीका के या दूसरी जगह के विशिष्ट क्षेत्रों तक न सीमित रहेगा; इसका असर विशाल महाद्वीपों के लोगों पर भी होगा।

तीसरे विषय के संबंध में, अर्थात् आर्थिक नीति के बुनियादी विषय के संबंध में, में विवेचन नहीं करूँगा-यह बहुत बड़ा विषय है। में केवल इसके बारे में यह कहना चाहुँगा कि जहाँ तक में देखता हूँ दुनिया में आगे बढ़ने का आज एक मात्र ढंग यह है कि हर एक देश को अनुभव करना चाहिए कि दूसरे देश की आधिक नीति में उसका हस्तक्षेप उचित नहीं। अन्त में वे नीतियाँ सफल होंगी जो अपने को हित-कर सिद्ध करेंगी, जो ऐसा नहीं करतीं वह सफल न होंगी। दूसरे देशों की नीतियों में हमलाबर तरीके से हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति अनिवायं रूप से भगड़े पैदा करती है। हमें यह अनुभव करना चाहिए कि आज संसार में विभिन्न प्रकार की आर्थिक नीतियाँ चल रही हैं, और उनमें उन देशों के लोगों का विश्वास है। तो फिर एक ही बात करने को रह जाती है, वह यह कि उन्हें अपने-अपने भाग्य का निश्चय करने के लिए छोड़ दिया जाय। हो सकता है कि इनमें से एक, एक नीति को समर्थन करता है, दूसरा द्सरी नीति को। यह भी हो सकता है कि तीसरा एक मध्यमार्ग का अनुसरण करता है। जो कुछ होना है, भविष्य दिखाएगा। जो भी हो, तात्मयं यह है कि हमें इस आधार पर चलना चाहिए कि प्रत्येक देश अपने भीतरी मामलों में जैसा वह चाहता है करने के लिए स्वतंत्र रहे। बलपूर्वक आर्थिक नीति को बदलने का या किसी आंतरिक नीति को बदलने का, कोई भी प्रयत्न, या उस पर दबाव का नतीजा जवाबी दबाव के रूप में सामने आवेगा और उससे निरंतर संघर्ष होगा।

भाषण समाप्त करने से पूर्व नया में एक बात और कहूँ ? हम' एक संसार' के पक्ष में प्रयत्न कर रहे हैं और यातायात के साधनों और दूसरी चीजों के फलस्वरूप हम एक दूसरे के निकटतर आ रहे हैं। हम एक दूसरे के विषय में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक जानते हैं। फिर भी भेरी धारणा है कि हमारा एक दूसरे के विषय में ज्ञान अद्भुत रूप से जिल्ला है, और हम अपनी बड़ी या छोटी लीकों में पड़े हुए यह कल्पना करते हुए जान पड़ते हैं- हर एक देश ऐसी कल्पना करता हुआ जान पड़ता है- कि हम कमोबेश संसार के केंद्र हैं, और जो कुछ भी हमारे अतिरिक्त है वह किनारे की चीज है, और यह कि हमारा रहने का ढंग ही ठीक ढंग है और दूसरों के रहने का ढंग या तो ब्रा डंग है, या पागलपन का डंग है या किसी प्रकार पिछड़ा हुआ डँग है। में समभता हैं कि यह आदिमयों की एक आम कमजोरी है कि वे खयाल करें कि वे ही सही रास्ते पर हैं और दूसरे गछती पर हैं। गछत या सही होने की बात अलग रक्की जाय, तो यह हो सकता है कि दोनों सही हों या दोनों गलती पर हों; हर हालत में, जहाँ तक लोगों के रहने के ढंग का संबंध है, न केवल यूरोप, अमरीका, एशिया और अफ्रीका के बीच अन्तर हो सकते हैं, बल्कि एक ही महाद्वीप के भीतर भी अन्तर हो सकते हैं। यूरोप और अमरीका की, चूंकि वह आविपत्य रखने वाले देश हैं और उनकी एक प्रवल संस्कृति रही है, यह प्रवृत्ति रही है कि रहन-सहन के ढंग जो उनसे भिन्न हैं, वे उनकी दृष्टि में लाजिमी तौर पर घटिया हैं। वे घटिया हैं या नहीं में





नहीं जानता, अगर वे घटिया है तो संभवतः वहीं के लोग उन्हें बदल देंगे। लेकिन एक देश का दूसरे को इस प्रकार देखने का ढंग बहुत बुटिपूर्ण है, और बहुत बुद्धि-मानी नहीं प्रदर्शित करता, क्योंकि यह संसार एक बहुरंगी स्वल है। भारत में भी, हमारी सारी संस्कृति इस बात की साक्षी है कि हम मनुष्य मात्र की विविधता को समभते हैं, लेकिन विविधता और विभिन्नता के होते हुए भी एकता पर जोर देते हैं। संसार एक बहुत विविधतापूर्ण स्थल है, और व्यक्तिगत रूप से में कोई वजह नहीं देखता कि हम उस पर एक तरह की पाबंदी लगाएं। और फिर भी लोगों के विचारों की यह प्रवृत्ति है, कि उस पर पाबंदी लादें और एक ही विशेष नमूने पर उसे ढालें। हो सकता है कि भारत का दृष्टिकोण अपने सारे जीवन-दर्शन के कारण हो । अपने सीमित दृष्टिकोण और शुटियों के कारण हम जो भी करें, हमारा एक विशेष दर्शन रहा है, जो कि 'स्वयं जीवित रही और दूसरों को जीने दों, इस प्रकार का जीवन-दर्शन है। हममें दूसरे लोगों के दृष्टिकोण या विचारों को बदलने की कोई खास इच्छा नहीं है। हम हर एक से बहस करने और उसे समभाने के लिए तैयार हैं, पर मानना न मानना दूसरे के हाथ है, और अगर वह अपने रास्ते जाना चाहता है, तो भी हम प्रसन्न हैं। अगर वह हमारे मार्ग में हस्तक्षेप करता है तो हमें बिल्कुल प्रसन्नता नहीं होती। जान-पड़ता है दूसरे दर्शन यह चाहते हैं कि आदमी उन्हीं के ढंग पर विचार और काम करने के लिए मजबूर हो, और इससे संघर्ष होता है; इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि कदाचित् मनोवैज्ञानिक द्घिट से वह एक ठीक ढंग भी नहीं है।

इसलिए अगर हम समफ लेते हैं कि यह संसार विविधता का एक क्षेत्र है, और इसमें रहने, काम करने, विचार करने के जुदा-जुदा ढंग हैं, तो हमें दुनिया की बुराई को दूर करने की कोशिश करनी तो चाहिए, पर संसार की विविधता को बने रहने देना चाहिए। इसमें एकता लानेवाली काफी प्रवल शक्तियाँ काम कर रही हैं और संभावना है कि यह एकता उत्पन्न हो और विविधता कदाचित कम हो। यह दुर्भाग्य की बात होगी अगर यह विविधता किसी दिन विल्कुल उठ जाय और हम सब एक तरह के ढांचे में ढांल दिए जायँ; इसकी कल्पना ही भयानक है। अगर ऐसा होता है, तो जो लोग तब जीवित होंगे वे अपने समय की समस्याओं का सामना करेंगे। हममें से अधिकतर उस समय जीवित न होंगे। मैं अनुमान करता हूँ कि यदि हम इस हप में देखें, तो देश आपस में एक दूसरे को कहीं अधिक समफने लगेंगे।

विदेशों से आए हुए अपने कुछ मित्रों को यहाँ आकर भले उपदेश देते हुए देखकर हमें आश्चर्य होता है, और हम यह जानते हुए कि जो उपदेश हमें दिए जा रहें हैं वे लाजिमी तौर पर बहुत बुद्धिमानी के नहीं हैं, हम उन्हें धैये से सुन लेते हैं; और उपदेश देने का तरीका भी शायद बहुत बुद्धिमानी का नहीं होता; न उससे विचार

की किसी गहराई का पता बलता है, क्योंकि अपनी सब कमजोरियों के बावजूद हम एक बहुत प्राचीन लोग हैं, और हम कई हजार साल के मानवी अनुभव से गुजरे हैं; हमने बहुत बुद्धिमता भी देखी है और बहुत मूखंता भी और हमारे चारों और उस बुद्धिमत्ता और उस मूखंता दोतो ही के चिन्ह दिखाई देते हैं। हमें बहुत कुछ सीखना है, और बहुत कुछ हम सीखेंगे; और शायद बहुत कुछ सीखी हुई बातें हमें मुलानी भी हैं। लेकिन आश्चर्य की बात कि लोग बिना यह समभे हुए कि हम क्या हैं, हमें सुधारने का प्रयत्न करते हैं। हमें इस पर विशेष आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे अधिक सहायता नहीं मिलती। अब, यही बात हम पर भी लागू होती है, क्योंकि हम भी दूसरों को सुधारने की बात सोचने रहने हैं। में चाहूँगा कि हम सभी दूसरों को सुधारने के विचार को लोड़ वें और उसके बदले में अपने को सुधारें। धन्यबाद।

## भारत और राष्ट्रमंडल



## एक दैवो श्रीर ऐतिहासिक निर्गाय

लंदन में राष्ट्रमंडल (कामनवेत्थ) के प्रधान मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के बाद में तीन दिन हुए दिल्ली लौटा हूं। यह उचित ही है कि मैं इस बैठक का हाल आपको बताऊं जिसके परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। इस निर्णय को संविधान सभा के सामने उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए रखना होगा। इस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी विचार करेगी, जो इन अनेक वर्षों से भारतीय स्वतंत्रता की मशालवाहक रही है। इन महान और प्रतिनिधि संग-ठनों का कार्य होगा कि जो कुछ मैंने और औरों ने लंदन में पिछलें महीने में किया, उस पर अंतिम निर्णय दें।

आपने उस घोषणा को पढ़ ही लिया है, जिसमें लंदन की बैठक में किए गए निर्णय समाविष्ट हैं। मेरे वापस बाने के बाद मुक्त पर जो प्रभाव पड़ा है, वह यह है कि हमारे यहाँ के बहुसंख्यक लोगों ने इस निर्णय का स्वायत किया है, यद्यपि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़ी कड़ी भाषा में जो कुछ मैंने किया, उसकी आलोचना की है यहां तक कि इसे "एक महान भूल" और "भारतीय जनता की राष्ट्रीय भावना पर अत्याचार " कहा है। भारत की सेवा की काफी लंबी अविधि में मुक्तपर भूल और गलती करने के अक्सर आरोप हुए हैं, लेकिन अब तक मुक्त पर यह इलजाम नहीं लगा है कि मैंने कोई काम ऐसा किया है जो कि भारत और उसके लोगों के आत्म सम्मान और प्रतिष्ठा के विरुद्ध रहा हो। इसलिए यह एक गंभीर बात है, अगर घोड़ें से लोग भी, जिनकी सम्मति का मैं आदर करता हूँ, ऐसा सम्भते हैं कि मैंने अत्याचार किया।

में आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मुक्ते अपने मन में तिनक भी संदेह नहीं है कि जो भी प्रतिज्ञायें मैंने अपने करोड़ों देश-वासियों के साथ भारत की स्वतंत्रता के संबंध में पिछले बीस या अधिक वर्षों में की हैं उन पर में शब्दशः और भाव में दृढ़ रहा हूँ। मुक्ते विश्वास है कि भारत की प्रतिष्ठा या हित को हानि पहुंचाना तो दूर रहा, जो कार्य मैंने लंदन में किया उसने उस प्रतिष्ठा को ज्वलंत और दीप्तिमान् बनाए रक्खा और संसार में उसके पद को बढ़ाया है।

यद्यपि आलोचक थोड़े ही हैं, फिर भी में उन्हीं को संबोधित करूंगा, न कि उन बहुसंस्थक लोगों को जो जपना समर्थन प्रकट कर चुके हैं। में केवल यही

नई दिल्ली से १० मई, १९४९ को प्रसारित एक वार्ता।

कल्पना कर सकता हूँ कि आलोचक किसी ध्रम में पड़े हैं या उन को यह सन्देह हैं कि गोपनीय रूप से कोई और बात हुई है, जो प्रकाश में नहीं आई है। में यह कहना चाहता हूँ कि गोपनीय रूप में कोई भी बात नहीं हुई है और अपनी पूर्ण सत्ता या अपनी आन्तरिक या विदेशी नीति को राजनीतिक आर्थिक या सैनिक क्षेत्र में सीमित करने वाली किसी बात पर किसी प्रकार से हम बचनबद्ध नहीं हैं। अपनी विदेशी नीति के संबंध में मैंने अकसर यह घोषणा की है कि वह सभी देशों के साथ शांति और मैत्री पूर्ण व्यवहार की है और किसी भी शक्ति गृट में सम्मिलत न होने की है। हमारी नीति की आधारशिला अब भी यही है। हम दिलत राष्ट्रों की स्वतंत्रता और जातिगत मेदभाव का अन्त करने के पक्ष में हैं। मुक्के विश्वास है कि पूर्ण सत्ताधारी भारतीय गणतंत्र, कामनवेल्थ के अन्य देशों से स्वतंत्रतापूर्वक संपर्क रखता हुआ, इस नीति के अनुसरण में पूरी तरह मुक्त होगा, शायद पहले से अधिक मात्रा में और अधिक प्रभाव रखते हुए।

बहुत समय हुए हमने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति की प्रतिज्ञा की थी। हमने उसे प्राप्त कर लिया है। क्या एक राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता दूसरे देश से मैत्री करके खो देता है? मैत्रिया साधारणतः दो पश्चों को आपस में प्रतिज्ञाबद्ध करती है। कामनवेत्य के सत्ताधारी राष्ट्रों के स्वतंत्र साहचर्य के अन्तर्गत ऐसी कोई प्रतिज्ञाबद्धता नहीं है। इसकी शक्ति ही इसके लचीलेपन में और इसकी पूरी स्वतंत्रता में है। यह अच्छी तरह मालूम है कि किसी भी सदस्य राष्ट्र के लिये यदि वह चाहे तो उससे अलग हो जाने का मार्ग खुला है।

यह याद रखना चाहिये कि कामनवेल्थ किसी अर्थ में एक अतिराज्य या ऊपर से लादा गया राज्य नहीं है। हमने राजा को इस स्वतंत्र सहयोग का एक प्रतीक रूप प्रमुख स्वीकार किया है। लेकिन कामनवेल्थ में राजा के पद के साथ उसका कोई कृत्य नहीं है, जहाँ तक भारतीय विधान का संबंध है, उसमें राजा के लिये कोई स्थान नहीं है, और उनके प्रति हमारी कोई राजनिष्ठा न होगी।

स्वभावतः मेने भारत के हित का घ्यान किया है, क्यों कि यह मेरा पहला कर्तव्य है। मैने इस कर्तव्य की कल्पना सदा संसार के हित के विस्तृत प्रसंग में की है। यही पाठ है जो कि हमारे आचार्य ने हमें सिखाया है, और उन्होंने हमें यह भी बताया है कि भारत की स्वतंत्रता और सम्मान पर सदा दृढ़ रहते हुए हमें शांति और दूसरों से मैत्री का मार्ग ग्रहण करना चाहिये। आज संसार संघर्षों से भरा हुआ है, और खितिज में विपत्ति का घूमिल आभास हो रहा है। मनुष्यों के हृदयों में व्याप्त घृणा, भय और संदेह से उनकी निगाहों पर बादल छाए हैं। इसलिये इस खिचाव को कम करने के लिये जो भी पग आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका स्वागत होना चाहिये। मैं समक्षता हूँ कि भविष्य के लिये यह सुभ सूचक है कि

भारत और इंग्लिस्तान के बीच का पुरानां भगड़ा इस मैंबीपूर्ण ढंग से दूर हो, जो दोनों ही देशों के लिये सम्मानपूर्ण हो। संसार में इतनी विच्छेदकारक शक्तियाँ यों ही हैं, ऐसी सूरत में हमें अपना भार और अधिक विच्छेद उत्पन्न करने के पक्ष में डालना उचित न होना, साथ ही किसी भी अवसर का, जो पुराने घावों के भरने में और सहयोग के लक्ष्य को अग्रसर करने में सहायक होता है, स्वागत होना चाहिये।

में जानता हूँ कि राष्ट्रमंडल (कामनवेल्य) के कुछ भागों में बहुत-सी ऐसी बातें हो रही हैं जो हमारे लिये अप्रिय है, और जिसके विरुद्ध हम अब तक लड़े हैं। यह ऐसा प्रश्न है जिसे कि हम पूर्ण सत्ताधारी राज्य की भौति निबटावेंगे। जिन जीवों को अलग-अलग रखना चाहिये, उन्हें हम एक में न मिलावें।

अतीत काल में भारत का यह विशेष सौभाग्य रहा है कि वह अनेक संस्कृतियों के आपस का मिलन क्षेत्र बना । हो सकता है वर्तमान और भविष्य में यह उसका विशेष सीभाग्य हो कि वह युद्धप्रवृत्त दलों के वीच का पुल बने और आज और भविष्य के लिये सब से आवश्यक चीज -संसार की शांति-की स्थापना में सहायक हो। इसी आशा से कि भारत ज्यादा प्रभावपूर्ण ढंग से शांति और स्वतंत्रता को श्रोत्साहित करने वाली नीति अनुसरण करेगा और दुनिया की कड़वी नफरतों और बिचावों को कम कर सकेगा, मैंने खुशी से लंदन के समभौते को स्वीकार किया। लंदन में प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में जो निर्णय हुए, उनका मैंने इस विश्वास में समर्थन किया कि वह हमारे देश और संसार के लिये ठीक निर्णय हैं। में आशा करता हैं कि भारत के लोग भी इसी प्रकाश में उन्हें देखेंगे और उसे भारत की प्रतिष्ठा और संस्कृति के अनुकूल ढंग से, और अपने भविष्य में पूरा विश्वास रखते हुए उन्हें स्वीकार करेंगे। संसार के इतिहास के इस संकट काल में, व्यर्थ के विवाद में हमारी अपनी शक्ति का व्यय करना उचित नहीं, बल्कि अच्छा हो कि हम आज के आवश्यक कार्यों पर अपना व्यान केंद्रित करें, जिससे कि भारत बड़ा और चिन्तिशाली बने, और ऐसी स्थिति में हो कि एशिया और संसार के कायों में कल्याणकारी भाग ले सके।



## यह नेए प्रकार का साहचर्य

निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करने का मुक्ते सम्मान प्राप्त है:--

"निश्चय हुआ कि यह संसद, इस प्रस्ताव से, भारत के प्रधान मंत्री द्वारा स्वीकृत, भारत के कामनवेल्य अब् नेशन्स के सदस्य बने रहने की घोषणा को, जिस रूप में वह कामनवेल्य के प्रधान मंत्रियों की, छंदन में होने वाली कान्क्रेंस के अन्त में २७ अप्रैल, १९४९ फ्रो प्रकाशित शासकीय विक्राप्ति में दी गई है, प्रमाणित करती है।"

इस घोषणा की प्रतियाँ सभी माननीय सदस्यों को मिल चुकी हैं, इसलिये में इसे फिर नहीं पढ़ेगा। में केवल बहुत संक्षेप में इस घोषणा की कुछ मुख्य वातें बताऊँगा। यह चार अनुच्छेदों का एक छोटा और सादा लेख है। पहला अनुच्छेद, जैसा कि देखा जायगा, वर्तमान वैधानिक स्थित के संबंध में है। यह ब्रिटिश कामनवेत्य अब् नेशन्स का और इस बात का कि कामनवेत्य के लोग राजा के प्रति समान रूप से निष्ठा स्वीकार करने के लिये आबद्ध हैं, निर्देश करता है। विधान के अनुसार यह वर्तमान स्थित है।

इस घोषणा के बाद का अनुच्छेद यह बताता है कि भारत सरकार ने राष्ट्रमंडल देशों की अन्य सरकारों को यह सूचना दी है कि भारत शीध एक संपूर्ण सत्ताधारी गणराज्य होने जा रहा है, और यह कि वह राष्ट्रमंडल (कामनवेल्थ अब् नेशन्स) की अपनी पूर्ण सदस्यता, राजा को स्वतंत्र साहचर्य का एक प्रतीक मान कर, बनाये रखना चाहती है।

तीसरा अनुच्छेद कहता है कि अन्य राष्ट्रमंडलीय देश इसे स्वीकार करते हैं, और चौथा अनुच्छेद यह कहने के अनन्तर समाप्त होता है कि ये सभी देश कामन-वेल्य अव् नेशन्स के स्वतंत्र और वरावरी वाले सदस्यों के रूप में सम्मिलित वने रहेंगे। आप देखेंगे कि जहां पहले अनुच्छेद में इसे ब्रिटिश कामनवेल्य अव् नेशन्स कहा गया है, बाद के अनुच्छेद में इसे केवल कामनवेल्य अव् नेशन्स कहा है। यह भी आप देखेंगे कि जहां पहले अनुच्छेद में राजा के प्रति निष्ठा का प्रश्न है, जैसा कि इस समय है, बाद में निश्चय ही यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि भारत गणराज्य होकर राज्य पद के क्षेत्र से बिल्कुल बाहर हो जाता है। कामनवेल्य के संबंध में

कामनवेल्य के निर्णय को प्रमाणित करने के संकल्प की उपस्थित करते हुए संविधान परिषद् नई दिल्ली में १६ मई, १९४९ को दिया गया भाषण।

राजा का, इस साहचयं के प्रतीक के रूप में, निदंश हुआ है। घ्यान दीजिये कि निदंश राजा का है, राज्य पद का नहीं, यह छोटी सी बात है, लेकिन इसका एक विशेष महत्त्व है। लेकिन तात्पर्य यह है कि जहां तक भारतीय गणराज्य का संबंध है, उसके विधान और संवालन का संबंध है, उसका किसी बाहरी अधिकारी या राजा से संबंध नहीं, और उसकी कोई प्रजा राजा या किसी बाहरी अधिकारी या राजा से निष्ठा रखने के लिये आबद नहीं है। लेकिन गणराज्य कुछ और देशों से, जो राजतंत्र हें या जैसे भी हैं, स्वेच्छापूर्व के साहचयं रखने की स्वीकृति दे सकता है। इसलिये यह घोषणा यह कहती है कि भारत का नया गणराज्य, पूर्ण सत्ताधारी होते हुए भी और राजा के प्रति निष्ठा के लिये बिना उस रूप में आबद हुए, जिस रूप में कि अन्य कामनवेल्थ देश आबद हैं, इस कामनवेल्थ का पूरा सदस्य बना रहेगा और यह स्वीकार करता है कि राजा इस मुक्त साम्नेदारी विलक साहचयं का प्रतीक माना जायगा।

में इस घोषणा को इस माननीय सदन के समक्ष उसके अनुमोदन के लिये रखता हूँ। इस अनुमोदन से भिन्न, इसके अनुसार किसी विधान के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता। कामनवेल्य के पीछे कोई विधान नहीं है। इसके साथ वह औरचारिकता भी नहीं है जो साधारणतः संधियों के साथ होती है, यह स्वतंत्र सम्मति से किया हुजा समसौता है, जिसे स्वतंत्र सम्मति से अन्त किया जा सकता है। इसलिये यदि यह सभा इसका अनुमोदन कर देती है तो उसके बाद कोई अन्य कानून बनाने की जरूरत नहीं है। इस घोषणा में राजा की स्थिति के संबंध में कुछ बहुत विशेष नहीं कहा गया है, सिवाय इसके कि वे एक प्रतीक होंगे। यह बिल्कुछ स्पष्ट कर दिया गया है—और पहले भी स्पष्ट कर दिया गया था—कि राजा के कोई कर्तव्य न होंगे। उन्हें एक विशेष पद प्राप्त है। अगर में कह सकता हूँ तो स्वयं कामनवेल्य एक संस्था नहीं है; उसका कोई संगठन नहीं जिसके द्वारा वह कार्य कर, और राजा के भी कोई कर्तव्य नहीं है।

अब इससे कुछ परिणाम निकलते हैं। सिवाय इसके कि एक दूसरे के प्रति
मैनीपूण पहुँच हो, सिवाय इसके कि सहयोग की इच्छा हो—जो सदा इस
बात पर निमंर करेगा कि प्रत्येक पक्ष अपनी नीति का अनुसरण करते हुए किस
मात्रा में सहयोग करना निक्चय करता है—कोई पाबन्दी नहीं है। प्रतिज्ञावद्ध होने के
क्य में कोई पाबन्दी नहीं है। लेकिन, ऐसी चीज उत्पन्न करने का प्रयत्न
किया गया है जो कि बिल्कुल नई है; और में एक ओर विचान बास्त्रियों
का एक ऐसी वस्तु के प्रति किचित् विचलित होना समक सकता हूँ, जिसकी कि कोई
मिसाल या नजीर नहीं। कुछ और लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो अनुभव करते हों
कि इसके पीछे कोई ऐसी बात हो सकती है जिसे कि वे ठीक समक नहीं रहे हैं, कोई

जोखिम था खतरे की बात, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो यह बहुत सीथी-सादी कीज है। लोगों के मन में ऐसा स-देह उठ सकता है। जो बात मैंने दूसरी जगह कही है, यहां उसे ही दुहराना चाहूँगा। जो कुछ सभा के सामने रक्का गया है उसके अतिरिक्त इसके पीछे बिल्कुल कोई बीज नहीं है।

दो एक बातें में स्पष्ट कर दूँ, जिनकी कि इस घोषणा में चर्चा नहीं हुई है। इनमें से एक जैसा मैंने कहा है, यह है कि राजा का कोई भी कार्य नहीं है। हमारी कार्यवाही के बीच में यह स्पष्ट कर दिया गया था; और निश्चय ही छत्दन में कांक्रेस के कार्य-विवरण में दर्ज कर लिया गया है। इसरी बात यह थी कि इस प्रकार के कामनवेल्य साहबर्य के उद्देश्यों में एक ऐसी अवस्था की सुष्टि करना है, जो विल्कल विदेशी और राष्ट्रीय होने के बीच की चीज हो। यह स्पष्ट है कि कामन-बेल्य के देश विभिन्न राष्ट्रों के हैं। ये विभिन्न जाति के हैं। साधारणतः आप या तो राष्ट्रीय हैं या विदेशी। इनके बीच का कोई दर्जा नहीं। अब तक इस कामनवेल्य या बिटिश कामनवेल्य अव नेशन्स को आपस में बांचने वाली कडी राजा के प्रति निष्ठा थी । इसलिए इस कड़ी के रहते हुए, एक अर्थ में, एक मोटे डंग की सम राष्ट्रीयता थी। वह टूट जाती है, हमारे गणराज्य होने के साथ समाप्त हो जाती है; और अगर हमारी इच्छा इन देशों में से किसी को विशेष सविधा देने की या उससे रियायत करने की हो, तो साधारणतः ऐसा करने में हमारे लिए बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि "सब से अधिक कृपापात्र राष्ट्र सम्बन्धी धारा" के अनुसार हर एक देश उतना ही विदेशी होगा जितना कि कोई और देश । अब हम उस विदेशीपन को दर करना चाहते हैं, और जो विशेष सुविधा या रियायत हम दूसरे देश को दे सकते हैं, उसे अपने हाथ में रखना चाहते हैं। यह मामला बिल्कुल दो देशों के आपस में सन्धि या समभौते द्वारा निजय करने का है, इस तरह हम एक नई स्थिति उत्पन्न करते हैं-या हम उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं-यह कि दूसरे देश, यदापि एक अर्थ में विदेशी हैं, फिर भी बिल्कुल विदेशी नहीं हैं। में ठीक-ठीक नहीं जानता कि इस विषय को आगे चल कर हम किस रूप में निवटाएँगे। यह इस भवन के निण्य का विषय होगा-अर्थात अगर हम चाहें तो कुछ सुविधाओं और रियायतों के संबंध में, कामनवेल्य देशों से व्यवहार करने के अधिकार, और केवल अधिकार को ग्रहण करना। ये क्या होंगे, इसका निर्णय बेशक हम प्रत्येक मामले में स्वयं करेंगे। इन बातों को छोड़ कर कोई बात गृप्त रीति से या अन्य प्रकार से ऐसी नहीं हुई है, जो जनता के सामने नहीं रख दी गई है।

इस भवन को स्मरण होगा कि एक मंजिल पर कामनवेल्य की नागरिकता की कुछ बात बीत थी। अब यह समभ्रता कठिन था कि कामनवेल्य की नागरिकता का क्या पद होगा, सिवाय इसके कि इसके अर्थ यह होते कि सदस्य एक दूसरे के प्रति बिल्कुल विदेशी नहीं है। वह गैर-विदेशीपन बना रहेता है, लेकिन में समभतां हूँ कि यह अच्छा हो कि हम एक अस्पष्ट चीज के विषय में जिसकी निश्चय ही परिभाषा नहीं हो सकती बात करना छोड़ दें, लेकिन दूसरी बात, जैसा मैंने अभी बताया है, बनी रहती है। यह कि इसका अधिकार हम अपने पास रक्खें कि अगर हम किसी समय उसका उपयोग करना चाहें और कामनवेल्य देशों से परस्पर विशेष सुविधा या रियायत पाने के लिए संधि या समभौता करना चाहें, तो कर सकते हें।

मैंने संक्षेप में इस सभा के सामने यह लेख रख दिया है। यह एक सीधा-सा लेख है और फिर भी जैसा कि यह सभा जानता है यह बहुत ही महत्त्व का लेख है, बल्कि यह कि इसमें जो विषय अन्तर्गत है वह बड़े और ऐतिहासिक महत्व का है। में इस कान्सेंस में कुछ सप्ताह हए, भारत के प्रतिनिधि के रूप में गया था। मैंने अपने सहयोगियों से बेशक यहां पहले से परामशं कर लिया था, क्योंकि यह एक बडी जिम्मेदारी की बात थी, और जब कि भारत के भविष्य की बाजी लगी हुई हो, कोई आदमी इतना बड़ा नहीं जो अकेले इस जिम्मेदारी को अपने कन्धों पर ले सके। कई महीने पहले से हम लोगों ने आपस में इस पर परामशं किया या, बड़े और प्रतिनिधि रूप मंगठनों से परामशं किया था, इस सभा के बहुत से सदस्यों से परामशं कर लिया था। फिर भी जब मैं गया तो में यह जिम्मेदारी लेकर गया और इसके बोभ का अनुभव करता रहा । मुभे सलाह देने के लिए सयोग्य साथी थे, लेकिन भारत के प्रतिनिधि के रूप में में ही अकेला था, और एक अर्थ में उस क्षण के लिए भारत का भविष्य मेरी रखवाली में या। इस अयं में में अकेला या, और फिर भी बिल्कल अकेला न था, क्योंकि जब में हवाई मार्ग से यात्रा कर रहा था और जब में कान्फेंस की मेज पर बैठा था, मेरे जीवन के अनेक अतीत दिनों की प्रेतात्माएं मुके घेरे हुए थीं और एक के बाद एक चित्र मेरे सामने उपस्थित कर रही थीं, जो प्रहरियों और अभिभावकों की भांति मेरी निगरानी कर रही थीं और शायद मुक्त को जता रही थीं कि कहीं फिसल कर में गिर न पड़ूं या उन्हें भूल न जाऊँ। मुक्ते स्मरण आया उस दिन का, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्य भी स्मरण करेंगे, जब कि १९ वर्ष पहले रावी नदी के तट पर आधी रात के समय हमने एक प्रतिज्ञा की थी और मैंने पहली बार याद किया २६ जनवरी को, और कठिनाइयों और क्कावटों के बावजूद प्रति-वर्ष बार-बार दुहराई जाने वाली प्रतिज्ञा का स्मरण किया और अन्त में मैने उस दिन की याद की जब कि इसी जगह से मैंने इस सभा के सामने एक प्रस्ताव रक्खा वा । इस माननीय भवन के सामने सर्व प्रथम आने वाले प्रस्तावों में से वह एक था, और वह प्रस्ताव "ध्येय विषयक प्रस्ताव" के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब से दो वर्ष और पांच महीने बीत चुके हैं। उस प्रस्ताव में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि किस प्रकार की स्वतन्त्र सरकार या कैसा गणराज्य हम चाहते हैं। बाद में एक दूसरे स्थान पर, और एक प्रसिद्ध अवसर पर यह विषय भी विचार के लिए सामने

अंथा। यह कांग्रेस के जयपुरं के अधिवेशन की बात है, क्योंकि न केवल मेरा दिमाग बिल्क और बहुत से दिमाग इस समस्या से आन्दोलित थे, और ऐसा मार्ग निकाल केने के प्रयत्न में थे कि भारत के सम्मान, प्रतिष्ठा और स्वातंत्र्य के अनुरूप कोई हल निकल आवे, जो कि बदलते हुए संसार के साथ और वस्तु स्थिति से भी मेल खाता हो। कोई हल जो भारत के हित को आगे बढ़ाए, हमारी मदद करे, संसार की शान्ति के लिए हितकर हो, साथ ही जो हमारी प्रत्येक प्रतिज्ञा के बिल्कुल और पक्की तरह अनुकूल हो। यह मेरे लिए स्पष्ट था कि कामनवेल्थ या किसी और वर्ग के साहचयं से जो भी लाभ हो, कोई भी नाम ऐसा नहीं, वह चाहे जितना बड़ा हो, जिसे कि अपनी प्रतिज्ञाओं के किञ्चन्मात्र अंश को छोड़कर खरीदा जा सके, क्योंकि कोई देश अपने घोषित सिद्धान्तों के साथ खिलवाड़ करके उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए इन महीनों में हमने विचार किया और आपस में परामशं किया, और जो सलाह मुर्भ मिली, वह सब लेकर में गया। कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, उसे, आप को स्मरण दिलाने के लिए, शायद में पढ़ सुनाऊँ, तो अच्छा हो। इसमें आपकी रुच होगी और में आप से अनुरोध करूँगा कि इसकी शब्दावली पर आप ठीक-ठीक विचार करें।

"पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति और भारत में गणराज्य की स्थापना की दृष्टि से, जो स्वतंत्रता का प्रतीक होगा और भारत को संसार के राष्ट्रों में वह सम्मानपद दिलाएगा, जिसका कि वह अधिकारी है, उसके संयुक्त राज्य (ब्रिटेन) और कामन-बैत्य आक नेशन्स से वर्तमान सम्बन्ध में आवश्यक रूप से परिवर्तन होना अनिवायं है। तथापि भारत दूसरे देशों से ऐसे सम्बन्ध बनाए रखना चाहता है, जो उसके कार्य-स्वातंत्र्य और स्वतंत्रता में वाधक न हों, और कांग्रेस कामनवेल्थ के स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ, सामान्य हित में और विश्व शान्ति की उन्नति के लिए उसके स्वतंत्र साहचयं का स्वागत करेगा।"

आप देखेंगे कि इस प्रस्ताव की अन्तिम कुछ पंक्तियां प्रायः वही हैं जो कि छन्दन की घोषणा की हैं।

अब तक की अपनी सभी प्रतिज्ञाओं से परिचालित और नियंत्रित होकर और अन्त में इस माननीय सभा के प्रस्ताव से, ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव से और उसके बाद जो कुछ हुआ, उससे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इस प्रस्ताव में दिए गए आदेश से परिचालित और नियंत्रित होकर में वहां गया; और आज आपके सामने पूरी विनम्प्रता से यह कहने के लिए खड़ा हूँ कि मैंने शब्दशः आदेश को पूरा किया है। हम में से सभी पिछले बहुत वर्षों में अन्धेरे पथ से गुजरे हैं; हम लोगों ने अपने जीवन विरोध करने में, युद्ध करने में, कभी जीत और कभी हार में विताए हैं, और हम में से अधिकतर इन स्वप्नों और अतीत की कल्पनाओं से, और उन आकाओं से जी हमें अनुप्राणित करती थों और उन विफलताओं से जो कि इन आशाओं के बाद होती थीं, अब भी अभिभूत हैं। फिर भी हमने देखा है कि विफलताओं और निराशाओं के चुभते हुए कांटों के बीच से हम सिद्धि के गुलाब को चुन सके हैं।

जो घटनाएं बीत चुकी हैं और अब मौजूद नहीं हैं उनकी दृष्टि से स्थिति पर वचार करके हमको गुमराह होने से बचना चाहिए। आप देखेंगे कि कांग्रेस का जोप्रस्ताव मैंने पढ़कर मुनाया है उसमें यह स्पष्ट है कि चूंकि भारत गणतंत्र हो रहा है, इसलिए भारत और कामनवेल्थ के सम्बन्ध में परिवर्तन होना चाहिए। आगे वह यह भी कहता है कि स्वतंत्र साहचयं बना रह सकता है, शतं यह है कि हमारी पूर्ण स्वतंत्रता सुनि-श्चित रहे। अब लन्दन की इस घोषणा में ठीक यही बात करने का प्रयत्न हुआ है मैं आप से या किसी माननीय सदस्य से यह पूछता हूँ कि भारत की आजादी और स्वतंत्रता किल्चिनमात्र भी किस प्रकार सीमित हुई है। में नहीं समभता कि ऐसा हुआ है। बास्तव में न केवल भारत की स्वतंत्रता पर, बल्कि कामनवेल्थ के प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता पर, अधिक से अधिक जोर दिया गया है।

मुक्त अनसर पूछा जाता है कि एक ऐसे नामनवेल्य में, जिसमें जातिगत-भेदभाव बरता जाता है, जिसमें और बातें होती रहती हैं जिन पर हम
आपित करते हैं, हम कैसे शरीक हो सकते हैं। में समभता हूँ यह एक उचित
प्रक्त है, और यह एक ऐसा मामला है जो आवश्यक रूप से हमारे विचार को
आंदोलित करेगा। फिर भी, यह ऐसा प्रक्त है जो बास्तव में उठता नहीं। तात्पर्य
यह है कि जब हम किसी राष्ट्र या राष्ट्रों के वर्ग से मित्रता करते हैं तो इसका
यह अर्थ नहीं होता कि हम उनकी और नीतियों को स्वीकार करते हैं, इसका यह
अर्थ नहीं होता कि जो कुछ वह करें हम उससे वंध जाते हैं। वास्तव में यह सभा
जानता है कि हम या हमारे देशवासी इस समय संसार के विविध भागों में जातिगत
भेदों के विकद युद्ध करने में छमे हुए हैं।

यह सभा जानता है कि पिछले कुछ वर्षों में, संयुक्त राष्ट्रों के सामने जो बड़े प्रस्त रहे हैं उनमें भारत की प्रेरणा से, एक प्रस्त दक्षिण अफीका के भार-तीयों की स्थिति का रहा है। सदन की आज्ञा से, एक क्षण के लिये, क्या में कल की एक घटना की चर्चा करूं, अर्थात् संयुक्त राष्ट्रों की साधारण सभा में स्वीकृत प्रस्ताव का, और जिस रूप में इस विषय में हमारे प्रतिनिधि मंडल ने कायं किया है उसकी क्लाघा करूं और संयुक्त राष्ट्रों के उन सभी राष्ट्रों की क्लाघा करूं—जिनमें कि दक्षिण अफीका को छोड़कर प्राय: सभी हैं—जिन्होंने कि भारत के दख का समर्थन किया? हमारी वैदेशिक नीति का एक आधार स्तंभ, जिसकी कि बार-बार चर्चा हो चुकी है यह है कि जातिगत भेदभावों का विरोध किया

जाय और दिलत राष्ट्रों की स्वतंत्रता के लिये लड़ा जाय। कामनवेल्य में बने रह कर क्या आप इस प्रश्न पर पीछे हट रहे हैं? दक्षिण अफीका के भारतीयों के प्रकृत पर और अन्य प्रकृतों पर, यद्यपि हम अब तक कामनवेल्य के आधिपत्य में रहे हैं, हम अब भी लड़ते आये हैं। इस विषय को कामनवेल्य के क्षेत्र में लें जाना एक भयावह बात होगी। क्योंकि तब ठीक वही बात जिस पर कि आप और हम आपत्ति करते हैं, घटित हो सकती है, अर्थात, कामनबेल्य को एक प्रकार की उच्चतर संस्था मान लें, जो कभी-कभी न्यायाधीश का या सदस्य राष्टों पर निरीक्षण का काम करती है। उसका निश्चय ही यह अर्थ होता कि हमारी स्वतंत्रता और सर्वोपरि सत्ता में कमी आती-पदि हमने उस सिद्धांत को एक बार स्वीकार कर लिया होता । इसलिये, हम इसके लिये तैयार नहीं हैं कि कामन-बल्य को इस रूप में स्वीकार करें, या कामनवेल्य के सामने कामनवेल्य राष्ट्रीं के कगड़े ही लावें। हम लोग बेशक मैत्रीपूर्ण ढंग से इस मामले पर विचार-विनि-मय कर सकते हैं, यह अलग बात है। हम कामनवेल्य के अन्य देशों में अपने देश-वासियों की स्थिति की रक्षा करने के लिये चितित हैं। जहां तक हमारा संबंध है, हम उनकी घरेलू नीतियों पर वहां आपत्ति नहीं उपस्थित कर सकते, न हम किसी देश के बारे में कह सकते हैं कि हम चूंकि उस देश की कुछ नीतियों को नापसन्द करते हैं, इसलिये हम उससे संपर्क नहीं रक्लेंगे।

अगरहम यह रख ले लें, तो मुभी भय है कि हमारा किसी देश से भी कदाचित ही कोई संबंध बना रह सके, इसलिये कि हमने उस देश द्वारा की हुई किसी न किसी बात को नापसन्द किया है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मतभेद इतना बढ़ जाता है कि या तो आप उस देश से संबंध तोड़ देते हैं या संधर्ष होता है। कुछ वर्ष हुए संयुक्त राष्ट्रों की साधारण सभा ने अपने सदस्य राष्ट्रों से यह सिफारिश करने का निश्चय किया कि वह स्पेन से अपने अपने राजदुतों को वापस बुला लें, क्योंकि स्पेन को एक फासिस्ट देश समका गया। इस प्रश्न के गुण-दोष में में नहीं जाना चाहता। कभी-कभी इस रूप में प्रश्न सामने आता है। यह प्रश्न फिर सामने आया और उन्होंने अपने पूर्व निर्णय को पलट दिया और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को यह स्वतंत्रता दे दी कि वह जैसा उचित समभे करे। यदि आप इस तरह चलते हैं तो किसी भी बड़े या छोटे देश को ले लीजिये : सोवियत संघ की सभी वातों से आप सहमत नहीं, इसलिये हम वहां प्रतिनिधि क्यों भेजें या व्यापार-वाणिज्य संबंधी किसी तरह की मित्रता की संधि उससे क्यों करें? आप संयुक्त राष्ट्र अम-रीका की कुछ नीतियों से असहमत हो सकते हैं, इसलिये आप उनसे संबि नहीं कर सकते। राष्ट्रों के काम करने का, या कोई भी काम करने का, यह तरीका नहीं है। मेरी समफ में, इस दुनिया में वह पहली बीज जिसे कि हमें समफना चाहिये यह है कि विचार के विविध इंग हैं, रहन-सहन के विविध इंग हैं, और

संसार के विविध भागों में जीवन के प्रति दृष्टिकोण विविध है। हमारी अधिकांदा मुसीवतें इस कारण होती हैं कि कोई एक देश अपनी इच्छा, अपने रहन-सहन का ढंग, दूसरे देशों पर लादना चाहता है। यह सही है कि कोई भी देश अलग-अलग होकर नहीं रह सकता, क्योंकि आज का संसार इस प्रकार निर्मित है कि वह अधिका-धिक एक संगठित रूप ग्रहण कर रहा है। अगर कोई देश जो अलग-अलग रह रहा हो, ऐसी बात करता है जिससे कि दूसरे देशों को खतरा हो, तो दूसरे देशों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। एक स्पष्ट उदाहरण देता हूं अगर कोई देश अपने को सभी तरह के भयानंक रोगों का उत्पादन-क्षेत्र बन जाने देता है, तो दुनिया को हस्तक्षेप करके उसे साफ करना पड़ेगा, क्योंकि वह यह नहीं होने दे सकती कि रोग सारी दुनिया में फैले। इस विषय में एक ही निरापद सिद्धांत हो सकता है, वह यह कि कुछ सीमाओं को स्वीकार करते हुए, हर एक देश को अपने ढंग से अपना जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता हो।

इस समय संसार में कई विचार धाराएं हैं, और इन विचारवाराओं के परि-णामस्वरूप बड़े संघर्ष होते हैं। कौन सी ठीक है, कौन सी गलत, इस पर हम फिर विचार कर सकते हैं, हो सकता है कि इन सब से कोई भिन्न वस्तु ही ठीक हो। अगर आप एक बड़ा संधर्ष, एक बड़ी लड़ाई नहीं चाहते, जिसमें कि इस या उस राष्ट्र की जीत हो तो आपको उन्हें अपने-अपने प्रदेशों में शांतिपूर्वक रहने देना पड़ेगा और उन्हें अपने विचार, अपने रहन-सहन, अपने राज्य के ढांचे के विषय में स्वतंत्र छोड़ देना पड़ेगा, और कौन अन्त में ठीक है इस बात को घटनाओं को निविचत करने देना होगा। मुक्ते कोई भी संदेह नहीं कि अन्त में वहीं प्रथा जीवित रहेगी जो अपनी उपयोगिता सिद्ध करके दिखा देती है,-- वह सिद्ध इस तरह से कर सकती है कि मनुष्य जाति की या उस विशेष देश के लोगों की उन्नति और तरक्की हो-और चाहे सिद्धांत की जितनी वकवक हो, चाहे जितने युद्ध हों, वह पद्धति जो अपनी उपयोगिता सिद्ध करके नहीं दिखाती, जीवित नहीं रह सकती। मं इसकी चर्चा इसलिये कर रहा हूँ कि इस प्रकार का तर्क उपस्थित किया गया था कि भारत कामनवेल्थ में इसलिये शरीक नहीं हो सकता कि वह कामनवेल्थ राष्ट्रों की कुछ नीतियों को नापसन्द करता है। में समभता हूँ कि हमें इन दो वातों को बिल्कुल अलग-अलग रखना चाहिये।

हम कामनवेल्य में स्पष्टतया इसिलये सिम्मिलित होते हैं कि यह हमारे लिये और संसार के कुछ उद्देशों के लिये जिन्हें कि हम अग्रसर करना चाहते हैं, हित-कर है। कामनवेल्य के और देश इसिलये चाहते हैं कि हम उसमें बने रहें कि वे समभते हैं कि ऐसा उनके हित में होगा। आपस में यह समभी हुई बात है कि ऐसा साहचर्य कामनवेल्य के राष्ट्रों के लिए हितकर है, इसिलये वे सिम्म- लित होते हैं। साथ ही, यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि हर एक देश अपने मार्ग पर जाने के लिये स्वतंत्र हैं, यह हो सकता है कि वह कभी-कभी इतनी दूर चले जाय कि कामनवेल्थ से संबंध विच्छेद कर लें। आज की दुनिया में, जहाँ इतनी विच्छेदकर शक्तियां काम कर रही हैं, जहां हम अक्सर युद्ध की सिन्नकट सीमा पर रहते हैं, में समभता हूं कि जो कोई साहचयं भी मौजूद हो उसे तोड़ने का प्रोत्साहन देना निरापद नहीं है। उसके बुरे अंश को तोड़िए, आप की वृद्धि के मार्ग में जो कोई बस्तु वाधक होती हो, उसे तोड़िए, क्योंकि कोई चीज जो एक राष्ट्र की वृद्धि के मार्ग में वाधक होती हो, उसे स्वीकार करने का कोई साहस नहीं कर सकता। नहीं तो, किसी भी साहचर्य के बुरे हिस्सों को तोड़ने से अलग यह ज्यादा अच्छा है कि एक सहयोगी संबंध को, जिससे संसार की भलाई हो सकती है, बनाये रक्सा जाय, न कि तोड़ा जाय।

अब यह घोषणा जो कि आपके सामने रक्खी गई है कोई नई कार्रवाई नहीं है, और फिर भी, एक ऐसी वस्तु का, जो अब तक बिल्कुल दूसरे रूप में रही है, यह एक नई दिशा में प्रवर्तन है। मान लीजिये कि इंग्लिस्तान से हमारा संबंध बिल्कुल टूट गया होता, और उसके बाद हम पुनः कामनवेल्य अव् नेशन्स में सम्मि-लित होना चाहते, तो वह एक नई कार्रवाई होती। मान लीजिये कि राष्ट्रों का कोई नया दल बाहता कि हम उसके साथ सम्मिलित हों, तब यह एक नई कारं-वाई होती, और उसके विविध परिणाम होते। इस अवसर पर, जो हो रहा है वह यह है कि एक विशेष साहचयं काफी समय से अस्तित्व में रहा है। उस साहचयं के ढंग में, लगभग एक वर्ष और आठ-नौ महीने से, १५ अगस्त, १९४७ से, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अब एक दूसरे बड़े परिवर्तन का विचार हो रहा है। कमशः धारणा बदल रही है। फिर भी वह एक खास कड़ी दूसरे रूप में बनी रहती है। अब, राजनैतिक दृष्टि से हम पूर्णतया स्वतंत्र हैं। आधिक दृष्टि से हम उसी प्रकार स्वतंत्र हैं जिस प्रकार कि कोई स्वतंत्र राष्ट्र हो सकता है। कोई भी सौ-प्रतिशत स्वतंत्र नहीं हो सकता, इस अर्थ में कि परस्परिक निभेरता रह ही न जाव। फिर भी भारत को, अपनेव यापार के लिये, अपने वाणिज्य के लिये, बहुत और सी चीजें जिनकी उसे जरूरत है उनके लिये शेष संसार पर निभंद रहना पड़ता है, और आजदर्भाग्य से उसे अपने आहार के लिये भी, और दूसरी चीजों के लिये निर्भर रहना पड़ रहा है। हम दुनिया से बिल्कुल अलग होकर नहीं रह सकते । अब, यह सदन जानता है कि पिछले सौ बल्कि अधिक वर्षों से अनिवार्य रूप से इंग्लिस्तान और इस देश के बीच अनेक प्रकार के संपर्क हुए, उनमें से बहुत से बुरे थे, बहुत बुरे थे, और उनका अन्त करने में हमने अपनी जिन्दिगयां खपा दीं। बहुत से सम्पर्क उतने बुरे नहीं हैं, बहुत से अच्छे हो सकते हैं, और बहुत से, चाहे वे अच्छे हों चाहे बुरे, अब भी बने हुए हैं। यहाँ पर में स्वयं इन संपकों की एक स्पष्ट मिसाल हूँ, जो कि इस माननीय सदन के सामने अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। निस्संदेह हम अपने व्यवहार की भाषा को बदलने जा रहे हैं, फिर भी यह बात अपनी जगह पर है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, और बहुत से सदस्य जो बोलेंगे वे भी ऐसा करेंगे। यह भी एक तस्य है कि हम यहाँ जर कुछ नियमों और पावन्दियों को स्वीकार करते हुए अपना कार्य संचालन कर रहे हैं जो ब्रिटिश विधान को आदर्श मान कर ग्रहण की गई है। जो कानून कि आज चल रहे हैं, वे अधिकांश में उनके बनाये हुए हैं। कमशः हम इनमें से अच्छे कानूनों को बरे रहने देंगे और जो खराब हैं उन्हें फेंक देंगे। यदि कोई अकत्मात् परिवर्तन किया जाय और रिका स्थान की पूर्ति न हो तो वह अहितकर होगा। हमारे शिक्षा संगठन पर इन संपकों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। इन्हीं बातों का हमारे फीजी संगठन पर गहरा प्रभाव पड़ा है और उसका स्वाभाविक विकास ब्रिटिश सेना के अनुरूप हुआ है। अगर हम उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं और दूसरे प्रकार से उसके संचालन का प्रबंध नहीं करते तो परिणाम यह होता है कि एक व्यवधान उपस्थित होता है। बेशक, यदि हम उसका मूल्य चुकाना चाहते हैं, तो हम ऐसा करें, हम अगर मूल्य नहीं चुकाना चाहते तो हम न चुकाएं और परिणाम का सामना करें।

लेकिन प्रस्तुत विषय के संबंध में हमें न केवल इन छोटे लाभों पर विचार करना है, जिनकी मैंने अभी आपसे चर्चा की है बल्कि अगर में कह सकता हूँ, तो संसार की समस्याओं के प्रति एक अधिक विस्तृत दृष्टिकोण से विचार करना है। जब में वहां छंदन में दूसरी सरकारों के प्रतिनिधियों से विचार विनिमय कर रहा था, तब मैंने अनुभव किया कि भारत गणतंत्र की पूर्ण स्वतंत्रता और सर्वोपरि सता पर मुक्ते अनिवार्य रूप से पूरी तरह द्द रहना है। किसी विदेशी शासन के प्रति निष्ठा स्वीकार करके कोई समझीता करना मेरे लिए असंभव था। मेने यह भी अनुभव किया कि संसार की जैसी हालत है और भारत और एशिया की जैसी हालत है, उसे देखते हुए यह अच्छा होगा कि अगर हम इस प्रश्न पर मैतीभाव से पहुंचने का प्रयत्न करें, जिससे एशिया की और दूसरी समस्याओं का हल हो सके। मुक्ते भय है में सौदा करने में जच्छा नहीं हूँ। मैं बाजार के तरीकों में अम्यस्त नहीं हूँ। मैं आशा करता हूँ कि में अच्छा योदा हूँ, और में आशा करता हूँ कि में अच्छा मित्र हूँ। में इन दोनों के बीच का कुछ नहीं हूँ, और इसलिए जब आपको किसी विषय में बहुत मोल तोल करना हो तो जाप मुक्के न भेजा करें। जब जाप लड़ना चाहें तो में बाशा करता हूँ कि में लड़ सकूंगा, और जब आप किसी बात का निश्चय कर लें तो उस पर डटे रहें, मरते दम तक डटे रहें, लेकिन छोटी बातों के बारे में में समऋता हूँ कि यह कहीं बेहतर है कि दूसरे पक्ष की हम सत्कामना प्राप्त करें। यह कहीं अधिक मूल्यवान है कि हम मैत्रीमाव से और सत्कामना के साथ किसी निर्णय पर पहुंचें बजाय इसके कि मत्कामना खोकर जहाँ-तहाँ एक घन्द में अपनी जीत करें।

इस प्रकार मैंने इस समस्या को देखा। और क्या में बताऊं कि द्सरों के विषय में मैंने क्या अनुभव किया? में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री की प्रशंसा करना चाहुंगा, और द्सरों की भी, क्योंकि उन्होंने भी इसी भावना से इस समस्या को देखा, इस दृष्टि-कोण से नहीं कि विवाद के विषय में किसी बात पर उनकी जीत हो जाय या घोषणा में जहाँ-तहाँ एकाध शब्द बदल दिये जाये। यह संभव था कि यदि में जी तोड़ प्रयतन करता तो इस घोषणा में जहाँ-तहाँ एकाध शब्द बदल जाते, लेकिन उसके सार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था क्योंकि उस घोषणा से जो सिद्ध होता है उससे अधिक हमें सिद्ध नहीं करना था। मैंने ऐसा करना पसंद नहीं किया क्योंकि मैने यह प्रभाव—और मैं आशा करता हूँ कि ठीक प्रभाव-डालना पसंद किया कि भारत का दृष्टिकोण इन तथा संसार की अन्य समस्याओं के प्रति संकीर्णता का नहीं है। यह दृष्टिकोण ऐसा है जो उसकी अपनी शक्ति और उसके अपने भविष्य के प्रति विश्वास और आस्या पर आधारित है और इसलिए उसे भय नहीं कि कोई देश इस विश्वास को डिगा सकेगा, वह किसी लेख के किसी शब्द या वाक्यांश से भयभीत नहीं, बल्कि उसका निर्णय मूलतया इस बात पर आवारित है कि यदि आज किसी देश के प्रति मैंत्री भाव, सत्कामना और उदारता दिखाते हैं, तो वैसा ही दूसरा भी करेगा, और कदाचित् वह और भी उदार व्यवहार करेगा। मुक्ते पूरा विश्वास है कि जिस तरह व्यक्तियों के साथ व्यवहार में होता है, उसी तरह राष्ट्रों के साथ व्यवहार में भी अर्थात् सत्कामना प्रदर्शित करने पर ही आपको सत्कामना प्राप्त हो सकेगी, और आप चाहे जितनी चतुराई दिसाइये या पड़यंत्र कीजिये बुरे तरीकों के अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि यह केवल इंग्लिस्तान को प्रभावित करने का अवसर नहीं है बल्कि औरों को भी , वास्तव में कुछ हद तक सारे संसार को प्रभा-वित करने का अवसर है, क्योंकि जिस विषय पर १० नम्बर डाउनिंग स्ट्रीट में विचार हो रहा था, वह ऐसा था, जिस पर कि सारे संसार की निगाहें थीं। इसने संसार का घ्यान कुछ तो इसलिए आर्कीयत किया कि भारत एक बहुत महत्व रखनेवाला देश है, प्रच्छन्न रूप से और वस्तुतः भी और संसार की दिलचस्पी इस बात को देखने में बी कि यह अत्यन्त जिंटल और कठिन समस्या, जो जान पड़ती बी हरू न हो सकेगी, कैसे हल होती है। अगर हम उसे प्रस्थात विधान शास्त्रियों पर छोड़ देते तो यह हल न हो पाती। जीवन में विधान शास्त्रियों की उपयोगिता है; लेकिन सब जगह उनकी पहुंच न होनी चाहिये। यह समस्या उन संकीण मन वाले राष्ट्रवादियों द्वाराभी हल नहीं हो सकती थी, जो दाहिने या बायें देख सकने में असमये हैं, बल्कि अपने ही संकीर्ण क्षेत्र में रहते हैं, और इसलिए भूल जाते हैं कि सँसार आगे बड़ रहा है। यह उन लोगों द्वारा भी नहीं हल हो सकती थी जो कि अतीत में लिपटे रहते हैं। और इस बात का अनुभव नहीं करते कि वर्तमान अतीत से भिन्न है, और भविष्य उससे और भी भिन्न होने जा रहा है। यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं हल हो सकती थी, जिसका कि भारत में और भारत के भविष्य में विश्वास नहीं है।

में बाहता था कि संसार देखें कि भारत में आत्म विश्वास की कमी नहीं है, और भारत उन लोगों से भी सहयोग करने को तैयार है, जिनसे कि वह अब तक लड़ाई कर रहा था, शतं यह है कि आज के सहयोग का आधार सम्मानपणं हो, यह आधार स्वतंत्र हो, और यह आधार ऐसा हो जिससे केवल हमारा नहीं विल्क संसार का भी भला हो सकता है। तात्पर्य यह कि हम सहयोग से केवल इसलिए इन्कार नहीं करेंगे कि अतीत में हमारी किसी पक्ष से लड़ाई रही है, और इस तरह पिछले कमें की लकीर पीटते रहें। हमें बीते हुए समय की ब्राइयों को घो डालना है। मैं चाहता या, अगर में पूरी विनम्नता से ऐसा कह सकता हूं कि संसार को चीजों के प्रति एक नई दृष्टि परम्परा में देखने का अवसर द", बल्कि यह प्रयत्न करके देखने का अवसर दुँ कि महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को किस तरह देखना और हरु करना चाहिये। संसार की सभाओं में जो विवाद में चलते रहते हैं, हमने एक कट दृष्टिकोण पाया है, एक दूसरे को बूरा भला कहते पाया है, और दूसरे पक्ष को समभने की नहीं, बल्कि जानबुभ कर उसकी बातों का गलत अर्थ लगाने की और चतुरता-पूर्वक तक प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति पाई है। अब, हममें से कुछ के लिए यह कार्य संतोषजनक प्रतीत हो सकता है- यह कि कुछ अवसरों पर चतुराई की बात निकाल लें, और अपने छोगों की या दूसरे छोगों की प्रशंसा प्राप्त कर छें। छेकिन संसार की आज जो हालत है, उसमें किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का ऐसा करना, एक घटिया बात होगी,-जबिक हम भीषण यदों की निकट आशंका में रह रहे हैं, जबिक राष्ट्रीय आवेग जगे हुए हैं, और जबकि यों ही कहा गया एक शब्द भी स्थिति में महान परिवर्तन ला सकता है।

कुछ लोगों का स्याल है कि हमारे कामनवेल्य अव नेशन्स में सिम्मिलित होने से या बने रहने से हम अपने एशियाई पड़ोसियों से दूर हो रहे हैं या हमारे लिए और देशों से दुनिया के बड़े देशों से सहयोग करना किन हो गया है। लेकिन में समफता हूँ कि कामनवेल्य में रहते हुए और देशों के साथ निकटतर संपर्क का विकास कर लेना जितना आसान है, उतना दूसरी तरह न होता। यह कहना एक अजीब बात है। फिर भी में ऐसा कहता हूँ, और मेंने इस विषय पर बहुत विचार किया है। कामनवेल्य दूसरे देशों से मैती या सहयोग करने के हमारे मार्ग में बाधक नहीं है। निर्णय अन्त में हमें ही करना होगा, और वह निर्णय हमारी शक्ति पर निर्भर करेगा। अगर हम अपने को कामनवेल्य से पृथक कर छेते हैं तो तत्काल हम बिलकुल अलग-अलग हो जाते हैं। हम बिलकुल अलग-अलग बने नहीं रह सकते, इसलिए अनिवायं रूप से परिस्थितियों के दबाव में, हमें किसी ने किसी दिशा में कुकना पड़ेगा। लेकिन वह किसी दिशा में कुकना लाजिमी तौर पर आदानप्रदान के आधार पर होगा। यह संधि के रूप में हो सकता है, आप कुछ चीज दें और कुछ बदले में प्राप्त करें। दूसरे शब्दों में, जितनी हमारी वर्तमान वाम्बद्धता है, वह उससे अधिक हो

सकती है। आज तो हमारी कुछ भी वाग्बद्धता नहीं। इसी अर्थ में मैं कहता हूँ कि दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण समझौता करने के लिए आज हम अपेक्षाकृत ज्यादा स्वतंत्र है, और अगर आप चाहें तो यह कह लें कि हम और देशों के बीच आपस का सम-भौता करने के लिए सेतु-रूप में अपना कार्य करने के लिए भी अधिक स्वतंत्र है। इस बात को मैं बहुत बढ़ा कर नहीं कहना चाहता; फिर भी, इसे बहुत घटा कर कहने में भी कोई लाभ नहीं। मैं चाहूंगा कि आप आज की दुनिया पर चारों ओर नजर बौड़ायें, और विशेषकर पिछले लगभग दो वर्षों में भारत और शेष दुनिया की सापेक्ष स्थिति पर विचार करें। में सममता हूं, आप को यह बात होगा कि इस दो वर्ष या इससे कम समय में, भारत राष्ट्रों की तराजू में अपने प्रभाव और प्रतिष्ठा में बढ़ गया है। मेरे लिए यह बताना कुछ कठिन है कि ठीक-ठीक भारत ने क्या किया है या क्या नहीं किया है। किसी के लिए भी यह आशा करना वे-मतलब होगा कि भारत संसार के सभी ध्येयों के पक्ष में लड़ाई छेड़ दे और कुछ कर दिलावे। जिन मामलों में उसे सफलता मिली है, यह कोई छतों पर चढ़ कर घोषणा करने की बात नहीं है। लेकिन जिस बात को प्रकट करने की आवश्यकता है, यह भारत की संसार के मामलों में प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की है। यह स्थाल करते हुए कि वह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अभी डेड़ साल या कुछ अधिक समय से क्षेत्र में आया है, भारत ने जो कार्य किया है वह आश्चयंजनक है।

में एक बात और कहना चाहूंगा। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की घोषणा में या उस प्रस्ताव में जो कि मैने सभा के सामने रखा है, संशोधन की गुंजाइस नहीं है। या तो यह स्वीकार किया जाता है, या यह गिर जाता है। मुक्ते आश्चर्य होता है यह देख कर कि कुछ माननीय सदस्यों ने संशोधन के प्रस्तुत करने की सूचना दी है। किसी विदेशी शक्ति से हुई संधि को आप स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। यह आठ-या नौ देशों की सम्मिलित घोषणा है। यह स्वीकार की जा सकती है या अस्वीकार की जा सकती है। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय में सब पहलुओं पर विचार कीजिये। पहले तो इस बात पर अपना संतोष कर लीजिये कि यह हमारी पुरानी प्रतिज्ञाओं के अनुकुछ है, और उनमें से किसी को तोड़ना नहीं है। यदि यह बात मुक्त पर सिद्ध कर दी जाती है कि यह हमारी किसी प्रतिज्ञा को तोड़ती है, या किसी रूप में यह भारत की स्वतंत्रता को सीमित करती है, तो निश्चय ही इसे स्वीकार करने में मेरा कोई हाथ न होगा। दूसरे, आपको देखना चाहिये कि इससे हमारा और द्निया का भला होता है या नहीं। में समभता हूँ इसमें संदेह नहीं हो सकता कि इससे हमारा भला होता है, और इस साहचर्य का हमारे लिए बनाये रखना इस समय लाभदायक है, और यह एक विस्तृत अर्थ में लाभदायक है, अर्थात कुछ ऐसे लोकब्यापी उद्देश्यों के हित में है जिनका कि हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अन्त में, अगर में इसे नकारात्मक ढंग से कहं, इस समझीते का न करना निश्चण

ही उन लोकव्यापी उद्देश्यों के लिए और हमारे लिए अहितकर होंगा ।

और अन्त में इस विषय में, कहना चाहंगा कि इस सभा की इस घोषणा का और उस सारी बातचीत का, जिनके परिणाम स्वरूप यह घोषणा हुई है, क्या मत्य लगाना चाहिये। यह सब एक ऐसे ढंग से हआ है, वांछनीय ढंग से हुआ है, जिससे कि याव भर जाते हैं। इस दिनया में, जो आज हरण है, और जिसके पिछले दम या अधिक साल के अनेक घाव अभी भरे नहीं हैं, यह आवश्यक है कि हम लोक-व्यापी समस्याओं को आबेश या पक्षपातपूर्ण ढंग से न स्पर्श करें, बल्कि मैत्रीपूर्ण ढंग से, और एक ऐसे स्पर्ध के साथ जो कि घाओं को भरे, और मैं समभता हूँ कि इस घोषणा का और उससे पहले जो हुआ उसका मध्य मत्य यह वा कि इससे हमारे कुछ देशों से संबंधों को एक कोमल स्पर्श प्राप्त हुआ। हम उनके किसी रूप में भी अधीन नहीं है, न वह किसी रूप में हमारे अधीन हैं। हम अपनी राह जायंगे और वह अपनी राह जायंगे। लेकिन हमारे रास्ते, जब तक कि कोई ऐसी ही बात नहीं होती, मैत्री-पुण होंगे; कम से कम एक दसरे को समसने की, एक दसरे के साथ मित्रता की, एक दूसरे के साथ सहयोग की कोशिशों होंगी। और यह तथ्य कि हमने जो एक नये प्रकार का माहचर्य आरम्भ किया है, जिसके साथ घावों को भरने वाला कोमल स्पर्श है, हमारे लिए कल्याणकर होगा, उनके लिए कल्याणकर होगा, और में समभता हैं कि संसार के लिए कल्याणकर होगा।

## हमने भविष्य को बांध नहीं दिया

यहाँ कल से काफी लम्बा वादिवबाद रहा है, और बहुत से माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में भाषण दिये हैं। वास्तव में, यदि में ऐसा कह सकता हूँ, तो उनमें से कुछ, जिस हद तक में जाता, उससे भी आगे गये हैं। उन्होंने कुछ नतीजे ऐसे निकाले हैं, और ऐसे तात्पर्य निदिष्ट किये हैं कि में तो कम से कम पसंद या स्वीकार करता। फिर भी, हममें से सबको और हर एक को इस बात की स्वतंत्रता है कि भविष्य को अपने अपने डंग से देखें।

जहाँ तक कि मेरे इस प्रस्ताव और लंदन में हुई घोषणा का संबंध है, जो हमें देखना है वह यह है: पहले, यह हमारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करती है, या कम से कम उनमें से किसी के विरुद्ध नहीं जाती; अर्थात् यह भारत को जागे ले जाती है, या भारत के एक पूर्ण सत्ताधारी स्वतंत्र गणतंत्र के ध्येय तक आगे जाने के मार्ग में वाधक नहीं होती। दूसरे, यह भारत की सहायता करती है, या भारत के त्वरित गित से अगले कुछ वयों में, अन्य क्षेत्रों में, उन्नति करने के मार्ग में वाधक नहीं होती। हमने एक अर्थ में राजनैतिक समस्या हल कर ली है, लेकिन राजनैतिक समस्या का देश की आर्थिक स्थित से धनिष्ठ संबंध है।

अनेक आधिक कठिनाइयां हमारा सामना कर रही हैं। निश्चय ही वह हमारी चिता की बातें हैं, लेकिन स्पष्ट है कि हम जो नीति भी ग्रहण करें, दुनिया हमें उसमें सहायता दे सकती है या बाधा पहुंचा सकती है। क्या यह प्रस्ताव जो कि इस घोषणा के अन्तर्गत है, हमारी शोधातापूर्वक आधिक तथा इतर उसति में सहायक हैं? बह दूसरी कसीटी है। में यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि बिना बाहरी सहायता के भी हम आगे बहुंगे। लेकिन प्रकट है कि यह अपेक्षाकृत अधिक कठिन कार्य है, और उसमें कहीं अधिक समय लेगा। ऐसा करना सहज नहीं है।

तीसरी कसीटी यह है कि क्या आज की दुनिया में, इससे शान्ति की आगे बढ़ानें में और युद्ध से बचने में, सहायता मिलती है। कुछ लोग इस अथवा उस विशेष दल या गृट को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं। मुक्ते भय है

भारत के 'कामनवेल्थ आफ नेशन्स' के अन्तर्गत बने रहने के निश्चय के संबंध में, संविधान संसद् नई दिल्ली, में १७ मई, १९४९ को होने वाले वादविवाद के उत्तर में दिया गया भाषण ।

कि हमारी सबकी यह आदत है कि अपने की या अपने मित्रों की दूध के बुले जैसा समभते हैं, और दूसरों को उसका उल्टा। हम सभी की यह विचार करने की प्रवृत्ति है कि हम उन्नति और जनसत्ता की शक्तियों के पक्ष में खड़े हैं और दूसरे नहीं खड़े हैं। में मानूंगा कि भारत और उसके छोगों के विषय में स्वयं गर्व रखते हुए, अब में अपनी, उन्नति और हमारे लोकतंत्र के अयणी होने की बात चलाने के विषय में अधिक विनम्न हो गया हूँ।

पिछले दो या तीन वर्षों के भीतर हम किन समय से गर्ब को चूर करने वाले समय से होंकर गुजरे हैं। हम उसके बीच होकर गुजर चुके हैं। यह बात हमारे पक्ष की बात है। हमने ऐसा समय पार कर लिया है। लेकिन में आशा करता हूँ कि हमने उससे पाठ भी सीखा है। जहाँ तक मेरा संबंध है, में इस या उस व्यक्ति, इस या उस राष्ट्र को बुरा कहने में संकोचशील हूँ क्योंकि ऐसे मामलों में कोई व्यक्ति या राष्ट्र दूव का घुला नहीं है। और दूसरे राष्ट्र को अपराधी और युद्ध का उकसाने वाला कह कर उनकी बुराई करने और स्वयं ठीक वैसी ही बात करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है।

अगर कोई व्यक्ति संसार पर चारों ओर दृष्ट डालता है-वंशक, आदमी किन्हों नीतियों के पक्ष में होता है--तो वह कुछ चीओं का विरोधी होता है और समकता है कि ये भयावह हैं और इनसे युद्ध छिड़ सकता है, लेकिन दूसरी चीओं ऐसी नहीं है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात जो मुक्ते जान पड़ती है वह यह है कि अगर आप पिछले ३० या अधिक वर्षों को देखें, जिनमें दो युद्धों और उनके बीच का काल आ जाता है, तो आप वही नारे उठाते हुए पावँगे-जो परिवर्तित स्थिति के साथ अवस्य कुछ बदलते रहे हैं, फिर भी वही नारे हैं- वही दृष्टिकोण है, वही भय और संदेह का बातावरण है, वही सबका सशस्त्र होना है और युद्ध का आना है। वही वर्चा कि यह अतिम युद्ध है, लोकतंत्र के पक्ष में युद्ध है, और इसी प्रकार की और बातें सब तरफ सुनाई पड़ती हैं। और फिर युद्ध समाप्त होता है, लेकिन संघर्ष वने रहते हैं और युद्ध की वही तैयारियां होती हैं। फिर दूसरा युद्ध होता है। अब यह एक बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि मुक्ते विस्वास है कि इस विस्तृत संसार में शायद ही कोई युद्ध चाहता हो, सिवाय कुछ लोगों के या दलों के, जो कि युद्ध से नफा कमाते हैं,

कोई व्यक्ति और कोई देश पुद्ध नहीं चाहता। ज्यों-ज्यों युद्ध अधिकाधिक भीषण होता जाता है त्यों-त्यों लोग उसे और भी कम चाहते हैं। फिर भी कोई अतीत पाप या कम या होनहार लोगों को एक विशेष दिशा में, रसातल की ओर ढकेल रहा है, और वह उन्हीं तकों में पड़े हुए हैं, और कञ्युतलों की भांति उसी प्रकार के अंग विक्षेप का प्रदर्शन कर रहे हैं।

क्या हमारे भाग्य में भी यही करना लिखा है? में नहीं जानता लेकिन जैसे भी हो, मैं युद्ध की चर्चा और युद्ध की तैयारी की अवृत्ति के विरुद्ध लड़ना

बाहता हूँ। यह स्पष्ट है कि कोई भी देश और किसी भी देश की सरकार, अपने देश को, अनिदिचत घटनाओं के लिए, अतत्पर रखने का साहस न करेगी। दुर्भाग्यवश, बब तक कि हममें उतनी बीरता नहीं कि महात्मा गांधी के निर्दिष्ट पथ पर चल सकें, तब तक हमें अपने को तैयार रखना पड़ेगा। अगर हममें पर्याप्त बीरता है तो ठीक है। हम जैसा भी अवसर पड़ेगा देखेंगे। मुफ्ते इस बात का विश्वास है कि अगर हममें पर्याप्त वीरता है तो यह नीति ठीक नीति होगी। लेकिन यह मेरे साहस या आपके साहस का प्रश्न नहीं है, बल्कि देश के साहस का प्रश्न है कि वह इस नीति का अनुसरण कर सकेगा और उसे समक सकेगा। मैं नहीं समक्षता कि हम ज्ञान और आचरण के उस स्तर पर पहुंचे हैं। वास्तव में, जब हम उस स्तर की बात चलावें, तो मुक्ते कहना चाहिये कि पिछले डेढ़ वर्षों में हम इस देश में आचरण के सबसे नीचे स्तर तंक गिर गये हैं। इसलिए महात्मा जी का नाम हमें व्यर्थ न लेना चाहिये। अस्तु, हम ऐंसा नहीं कर सकते; कोई सरकार यह कह कर कि हम शान्ति के पक्ष में हैं, कुछ न करे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें सतक रहना है और अपनी पूरी सामध्यें से तैयार रहना है। हम किसी दूसरी सरकार को जो ऐसा करती है, दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि यह एक अनिवार्य पेशवन्दी है जो आदमी को करनी पड़ती है। लेकिन इससे अलग । ऐसा जान पड़ता है कि कुछ सरकारें इससे बहुत आगे जाती हैं। वह निरंतर युद्ध की चर्चा करती रहती हैं। वह दूसरे पक्ष पर निरंतर दोषारोपण करती रहती है। वह यह सिद्ध करने का प्रयत्न करती हैं कि दूसरा पक्ष बिल्कुल गलती पर है और युद्ध उकसाने वाला है, आदि, आदि। वास्तव में वह उन्हीं स्मितियों को उत्पन्न करते हैं, जिनसे युद्ध हो जाते हैं। शान्ति की या अपने शान्ति प्रेम की बात करते हुए हम अथवा वह वहीं स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, जिनसे कि पहले युद्ध छिड़े हैं। वह परिस्थितियां, जिनसे कि अन्त में युद्ध छिड़ता है, साधारणतया आर्थिक संवर्षों की होती हैं। लेकिन में नहीं समभता कि आज यह आधिक संघर्ष है, या कि राजनैतिक संघर्ष है जिनके कारण युद्ध होगा, बल्कि यह छाया हुआ भय है, जो इसका कारण बन सकता है; इस बात का भय कि दूसरा पक्ष हमें पराभूत करेगा, यह भय कि दूसरा पक्ष अपनी शक्ति कमशः बढ़ा रहा है और इतना शक्तिशाली हो जायगा कि उसका कोई मुकाबला न कर सकेगा। और इसलिए हरएक पक्ष भीषण से भीषण शस्त्रों से अपने को सुसज्जित करता जा रहा है। मुक्तें खेद है कि मैं इस विषयांतर में पड़ गया।

हम बाज की इस प्रमुख दुरवस्या का कैसे सामना करें? कुछ लोग एक दल में सम्मिलत हो सकते हैं जिसका कि घ्येय शान्ति है, दूसरे लोग दूसरे दल में शरीक हो सकते हैं, जिसका उद्देश्य भी उनके कथनानुसार कोई दूसरे प्रकार की शान्ति या उन्नति है। लेकिन अपने मन में मुक्ते पक्का विश्वास है कि इस तरह किसी दल में सम्मिलित होकर में शान्ति के उद्देश्य को पूरा नहीं करता। इससे भय का बातावरण और गहरा ही हो जाता है। तब हमें क्या करना चाहिये? में निष्क्रिय बैठने में यो पलायनवाद की नीति का अवलम्बन करने में विश्वास नहीं रखता। आप भाग कर बच नहीं सकते। आपको समस्या का सामना करना ही होगा, और डट कर उसे हल करने की कोशिश करनी होगी। इसलिए जो लोग यह समकते हैं कि हमारी नीति निष्क्रिय अस्वीकृति की या पागलपन की नीति है, वे भूल करते हैं। इस विषय में मेरे ऐसे विचार कभी नहीं रहे हैं। में समभता हूँ कि हमारी एक निश्चत और सिक्य नीति है और होनी चाहिये। अर्थात् लोगों के मन में युद्ध के पक्ष में जो साधारण प्रवृत्ति है, उसे दबाने की कोशिश करने की।

में जानता है कि संसार के सामने जो महान समस्या है, हो उसमें भारत का सकता है काफी शक्तिशाली प्रभाव न हो। जो स्थिति है उसे बदलने या उसमें उलटे-फेर करने के विषव में भारत का प्रभाव बहुत क्षीण हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं लाजिमी तौर पर कोई परिणाम उत्पन्न करने का दावा नहीं करता। फिर भी मैं कहता हुँ कि एकमात्र नीति जिसका भारत को अनुसरण करना चाहिये, वह एक ऐसी सकारात्मक और निश्चित नीति होना चाहिये, जिसका कि ध्येय और देशों को युद्ध की ओर प्रवृत्त होने से रोकना, और वातावरण को भय और संदेह से व्याप्त होने से रोकना, और इस अयवा उस देश की प्रशंसा से अलग रहना है (चाहे यह देश संसार को विवेक के पथ पर ले जाने का दावा करते हों) बल्कि उन देशों के ऐसे गुणों पर जोर देकर जो कि अच्छे और ग्रहण करने योग्य हैं, उनमें जो कुछ भी सबसे अच्छा है, उसे खींच निकालना है, और इस तरह जहां तक संभव हो खिचावों की कम करना और बान्ति के पक्ष में काम करना है। हम सफल होते हैं या नहीं; यह दसरी बात है। लेकिन यह अब हमारे हाथ में है कि हम अपनी पूरी शक्ति से उस दिशा में काम करें जिसे कि हम ठीक समभते हैं, न कि इसलिए कि हम डर गये हैं या भय हमारे ऊपर छाया हुजा है। हम पर बहुत भयानक बातें गुजर चुकी हैं और में नहीं समभता कि भारत और संसार में कोई ऐसी बात होने जा रही है जो हमें और भयभीत करनेवाली है। फिर भी हम नहीं चाहते कि दुनिया फिर मुसीबत में पड़े और ऐसे विस्वव्यापी संकट से गुजरे जिससे आप और हम न वच सकें और नहीं हमारा देश बच सके। कोई नीति हमें इससे बचा नहीं सकती। यदि युद्ध इस देश तक फैल कर नहीं आता, फिर भी अगर विदेश में युद्ध होता है तो वह भारत को और संसार को घेर लेगा। हमें इस समस्या का सामना करना है।

यह समस्या जितनी मनोवंजानिक है, उतनी व्यावहारिक नहीं, यद्यपि इसका व्यावहारिक पक्ष है। में समभता हैं कि एक अयं में भारत इसका सामना करने के कुछ उपयुक्त है, क्योंकि बावजूद इसके कि हम कमजोर हैं और गांधी जी के योग्य अनुयायी नहीं हैं, जो कुछ उनकी शिक्षा थी उसे हमने कुछ अंश में हल किया है। दूसरे, इन लोकव्यापो संबंधों में आप देखेंगे कि एक के बाद एक घटना होती रहती है, अनिवायं रूप से एक से दूसरे का लगाव होता है और इस प्रकार से बुराई की शृंखला फैलती है; युद्ध होता है और युद्ध से होने वाली बुराइयां सामने आती हैं, उनके कारण फिर दूसरा युद्ध होता है, घटनाओं की शृंखला बढ़ती जाती है, और हर एक देश कमें या बुराई जो भी कहें, उसके चक्र में पड़ जाता है। अब तक इन बुराइयों के कारण पिक्चम में युद्ध हुए हैं, क्योंकि एक मानी में ये बुराइयां पिक्चमी शिक्तयों में केन्द्रित रही हैं, में यह हरिगज नहीं कहना चाहता कि पूर्वी शिक्तयों में लेन्द्रित रही हैं, में यह हरिगज नहीं कहना चाहता कि पूर्वी शिक्तयों मली हैं, अब तक पिक्चम या यूरोप राजनीतिक कार्यों का केन्द्र रहा है और वह संसार की राजनीति पर छाया रहा है। इसलिए उनके मनड़े उनके विरोध और उनके युद्ध संसार पर छाये रहे हैं।

माग्य से भारत में, हम लोग यूरोप के विद्यों के उत्तराधिकारी नहीं हैं। हम किसी व्यक्ति या वस्तु या विचार को नापसंद कर सकते हैं। लेकिन हमें वह उत्तराधिकार नहीं प्राप्त हैं, जो हमें कुचले। इसलिए, हमारे लिए अन्तर्राष्ट्रीय समाओं में हो चाहे दूसरी जगह इन समस्याओं का सामना करते हुए यह अपेक्षाकृत सहज हो सकता है कि हम उन्हें तटस्यता और निरपेक्षता से निबटावें, साथ ही दूसरों की सत्कामना प्राप्त करें, जो किसी पुरानी दुर्भावना का हम पर संदेह न करेंगे। यह हो सकता है कि कोई देश उसी समय फलप्रद रूप से कार्य कर सकता है, जबिक उसके पीछे कुछ शक्ति हो। मैं तत्काल भौतिक या युद्ध संबंधी शक्ति का विचार नहीं कर रहा हूं—उसका, बेशक, महस्व है—लेकिन उसके पीछे की साधारण शक्ति पर यहाँ विचार करूँग। एक दुर्बल देश जो अपनी देखभाल नहीं कर सकता, बह दुनिया की और दूसरों की देख-भाल कैसे कर सकेगा? मैं चाहूंगा कि यह सदन इन सभी विचारों को सामने रक्खे और तब उस अपेक्षाकृत छोटे प्रश्न पर जिसे कि मैने सभा के सामने रक्खा है, निणंय करे, क्योंकि मेरे सामने ये सब विचार थे, और मैने अनुभव किया कि सबसे पहले मेरा यह देखना करंब्य है कि भारतीय स्वतंत्रता और स्वाधीनता पर कोई आँचा न आवे।

यह स्पष्ट था कि जिस गणराज्य की स्थापना का हमने निश्चय किया है वह अस्तित्व में आयेगा। में समभता हूँ कि इसमें हमें सफलता मिली है। उसे हम, निश्चय ही हर हालत में प्राप्त करते लेकिन हमने उसे और बहुतों की शुभ कामना से प्राप्त किया है। में समभता हूँ कि यह हमारा अतिरिक्त लाभ है। उन लोगों की सदाशयता से इसे प्राप्त करना, जिन पर शायद इससे चोट पहुंची है, निश्चय ही एक सिद्धि है। यह इस बात को दिखाता है कि काम करने के ढंग का-उस ढंग का जो कि घृणा या दुर्भावना का चिन्ह नहीं छोड़ता, बिल्क सद्मावना संचार करने वाला होता है—बड़ा महत्त्व है। सद्भावना का मूल्य है, वह चाहे जिस

दिशा से आवे। इसलिए, जब मैं इस विषय पर लंदन में विचार कर रहां यां, उस समये. उस समय और कुछ जंश में बाद में भी, यह स्थाल हुआ कि शायद मेंने कोई ऐसी बात की है जो गांधी जी पसंद करते। जो हुआ है उस पर मेरा इतना ध्यान नहीं है, जितना कि करने के ढंग पर है। मैंने समक्षा कि यह चीज खुद दुनिया में बड़ी सद्भावना उत्पन्न करेगी—ऐसी सद्भावना जो कि एक छोटे अर्थ में निश्चय ही हमारे हित की चीज है, और इंगलिस्तान के हित की, लेकिन जो एक बड़े अर्थ में—मनोवृत्ति संबंधी उन संघर्षों में, जिन्हें कि लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करके और एक दूसरे को बुरा मला कह कर हल करना चाहते हैं—संसार के हित में है। हो सकता है कि किसी का दोष हैं, हो सकता है कि कुछ कूटनीतिज्ञों और बड़े आदिमियों का दोष हैं, लेकिन कोई उन करोड़ों आदिमियों को दोष नहीं दें सकता जो इन मीषण युद्धों में अपनी जानें गंवाएंगे। हर एक देश में मनुष्यों के विशाल समूह युद्ध नहीं चाहते। वे युद्धों से भयभीत होते हैं। कभी-कभी इसी भय को उकसा कर फिर से युद्ध कराया जाता है, क्योंकि यह हमेशा कहा जा सकता है कि दूसरा दल तुम पर आक्रमण करने जा रहा है।

इसलिये में चाहूँगा कि यह सदन न केवल इस बात पर विचार करे कि हमने क्या हासिल कर लिया—उसे हासिल करने से, हर हालत में, हमें कोई रोक नहीं सकता या—विल यह बात प्रासंगिक और महत्त्व की है कि हमने उसे इस रूप में हासिल किया कि उससे हमें सहायता मिलती है बीर दूसरों को सहायता मिलती है और पीछे कोई दुष्परिणाम नहीं होते, नहीं तो जब हम सममते हैं कि हमने दूसरे के दाम पर लाभ उठाया है तो इस बात की कसक दूसरे को सदा वनी रहती है और वह बाद में बदला लेना चाहता है। इसलिये यही तरीका है और अगर दुनिया इस तरीके पर अमल करती है, तो समस्याएँ कहीं अधिक सुगमता ने हल होंगी और युद्ध और युद्ध के दुष्परिणाम शायद अपेक्षाकृत बोड़े होंगे। वे होंगे ही नहीं। अंग्रेजों की या साम्प्राज्यवाद की या दूसरे देशों की औपनि-वेशिकता की दृदियों के विषय में बात करना सहज है। विल्कुल ठीक है। आप आज हर एक राष्ट्र के गुणों या दुर्गुणों की सूची बना सकते हैं, जिसमें भारत भी होगा। अगर आपने ऐसी सूची बना भी ली, प्रश्न फिर भी रह जाता है कि दूसरे पक्षों के और आपके गुणों को उकसा कर कोई भी भविष्य की मलाई की नींव कैसे रख सकता है।

मैं इस नतीने पर पहुँचा हूँ कि सरकारी स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे पक्ष की बुराई पर जोर देने से विशेष सहायता नहीं मिलती। हमें उसकी और से आंख न मुंदना चाहिये, हमें उससे कभी-कभी लड़ना पड़ेगा। उसके लिये हमें तैयार रहना चाहिये, लेकिन इस सब के होते हुए, मैं नहीं समक्षता कि

अपने गुणों का समर्थन करते रहने का और दूसरे पक्ष का दोषारोपण का बंधा, वास्तविक समस्या को समक्षने में हमारी सहायता करेगा। यह हमें भीतरी संतोष अवश्य प्रदान करता है कि हम सच्चरित्र हैं और दूसरे पापी हैं। में धामिक शब्दा-विकी का प्रयोग कर रहा हूं, जो मेरे लिये उपयुक्त नहीं जान पड़ती, लेकिन सच यह है कि मैं इस सम्माननीय सदन के सामने इस प्रश्न के कि चित् नैतिक पहलू को रखना चाहता हूं। मारत के हित को क्षिति पहुंचा कर में उसे किसी ऊंचे नैतिक आधार पर न्याय प्रमाणित करने का साहस नहीं कर सकता। कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन यदि आप कोई निक्षे का सौदा कर सकते हैं और साथ ही वह नैतिक आधार पर अच्छा होता है, तब स्पष्ट है कि वह इस यो य है कि हम उसे समफ्रें और उसका आदर करें। में निश्चयपूर्वक निवेदन करता हूं कि जो कुछ हमने किया है, वह, नकारात्मक हंग से कहा जाय, तो हमें किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता, न पहुंचा सकता है। सुनिश्चित रूप यह है कि हमने राजनैतिक को में जो प्राप्त करना चाहा था वह प्राप्त कर लिया है, और हमारी उन्नित संभावित है, और इस प्रकार से उन्नित के जितने अवसर मिल सकते हैं उतने आने वाले कुछ ववाँ में किसी दूसरी प्रकार से नहीं मिल सकते।

अन्त में, सरकार के प्रसंग में यह एक प्रोत्साहित करनेवाली बात है, और शांति के पक्ष में सहायक है-कितनी, यह में नहीं जानता, और निश्चय ही यह एक ऐसी चीज है जो इस देश को किसी दूसरे देश से बांधती नहीं। इस सभा या भवन के लिये हर समय इसका मार्ग बुला हुआ है कि इस कड़ी को तोड़ दे। लेकिन में केवल यह बता रहा हूं कि हमने भविष्य को किसी अंश में भी बांध नहीं दिया है। भविष्य बायु के समान उन्मुक्त है, और, यह देश जो रास्ता चाहे, वह ग्रहण कर सकता है। अगर वह पाता है कि यह रास्ता ठीक है तो वह इसे ग्रहण किये रहेगा, नहीं तो वह दूसरा रास्ता ग्रहण करेगा । हमने उसे बांच नहीं दिया है। में यह अवश्य निवेदन करूंना कि यह प्रस्ताव जो मेंने लंदन कानफेंस के निश्चय और उसकी घोषणा के अनुमोदन के संबंध में इस सभा के सामने रक्ला है, एक ऐसा प्रस्ताव है जो इस सभा का समर्थन और उसकी स्वीकृति पाने के योग्य है, अगर में कह सकता हूँ, तो केवल एक उदासीन समयंन और स्वीकृति पाने योग्य नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो कुछ भी है, और हमारे नेवों के सामने कमशः खुलनेवाले भारत के भविष्य के लिये जो यह महत्व रख सकता है, उसका विचार करते हुए, इसका सिकय अनुमोदन होना चाहिये। वास्तव में बहुत समय हुए हम सबने अपने भाग्य को भारत के भाग्य से जोड़ लिया। हमारा भविष्य हमारा व्यक्तिगत भविष्य भारत के भविष्य पर निर्भर करता है, और बहुत दिनों से हमने इस भविष्य की कल्पना की है, और इसके स्वप्न देखें

हैं। अब, हम ऐसी मंजिल पर पहुंचे हैं जब कि हमें अपने निर्णयों और कार्यों द्वारा इस भविष्य को पग-पग पर ढालना है। अब यह पर्याप्त नहीं कि हम उस भविष्य को चर्चा केवल प्रस्ताव द्वारा या दूसरों पर दोषारोपण करके या दूसरों को आलोबना करके करें, अच्छा या बुरा, अब हमें ही उसका निर्माण करना है, कभी-कभी हममें से कुछ लोग उस भविष्य के विषय में नकारात्मक ढंग से, दूसरों पर दोव लगा कर विचार करने में बहुत रुचि लेते हैं। इस सदन के कुछ सदस्यों ने, जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, और कुछ औरों ने, जो इस सदन में नहीं है, जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, मैंने अनुभव किया है, कि वह अतीत के उस पिजड़े से बाहर आने में बिल्कुल असमयं हुए हैं, जिसमें कि हम सब रह चुके हैं, यद्यपि मानसिक रूप से बाहर आने को उनके लिये द्वार खुला हुआ था। उन लोगों ने हमें पुरानी बातों का स्मरण दिलाया है और हमारे कुछ मित्रों ने मेरे १५-२० साल पहले के ब्यास्थानों से उद्धरण देने की कृपा की है। अच्छा, अगर वे मेरे ब्याख्यानों की इतना महत्त्व देते हैं तो वह मेरे अब के ब्याख्यानों को जरा अधिक ध्यान देकर सुनें। संसार बदल गया है। बुराई जब भी बुराई है और भलाई भलाई है, मैं यह नहीं कहता कि ऐसा नहीं है, और में समभता हूँ कि साम्राज्यवाद एक बुरी चीज है और जहाँ भी यह बना हुआ है इसे जड़ से सोद कर उसाड़ना है, और औपनिवेशिकता एक बुरी चीज हैं और जहाँ वह अब भी बनी हुई है, इसे उलाइना है, और जातिवाद एक बूरी चीज है और इसका मुकाबला करना है। यह सब ठीक है। फिर भी संसार बदल गया है, इंग्लिस्तान बदल गया है, यूरोप बदल गया है, भारत बदल गया है, हर एक चीज बदल गई है और बदल रही है : और उसे अब देखिये। यूरोप की देखिये, जिसकी कलाओं में और विज्ञानों में पिछले तीन सी वर्षों में विशाल सिद्धि रही है, और इसने सारे संसार में एक नई सभ्यता का निर्माण किया है। वास्तव में यह एक शानदार युग है, जिस पर कि यूरोप को या उसके कुछ देशों को गर्व हो सकता है, लेकिन इन तीन सौ या अधिक वर्षों में यूरोप ने अपना आधिपत्य एशिया और अफ़ीका पर भी फैलाया, वह साम्प्राज्यवादी बना रहा, उसने शेष संसार का शोषण किया और एक अर्थ में संसार के राजनैतिक क्षेत्र में छाया रहा। अच्छा, मेरा विश्वास है कि यूरोप में अब भी सुन्दर गुण हैं, और वहां के वे लोग, जिनमें ऐसे गुण हैं, सफल होंगे, लेकिन राजनैतिक दृष्टि से यूरोप अब संसार का केंद्र नहीं रह सकता या संसार के अन्य भागों पर वह प्रभाव नहीं रख सकता जो अब तक रहा है। इस दृष्टि से यूरोप का जमाना समाप्त हो गया और संसार के इतिहास का-राजनैतिक तथा अन्य कार्यों का-केंद्र दूसरी जगह चला जाता है। मेरा यह कहने का तात्पर्य नहीं कि कोई दूसरा महाद्वीप आधिपत्य प्राप्त करता है, औरों पर प्रभुत्व रखता है, ऐसी

बात नहीं। जो भी हो हम उस पर एक बिल्कुल बदले हुए दृश्य में नजर डालते हैं। अगर आप बिटिश साम्राज्यवाद आदि की चर्चा करते हैं, तो में कहूंगा कि यदि वहाँ इच्छा भी हो तो साम्राज्यवाद की सामध्यं जाती रही है: ऐसा कहने में काम न चलेगा। फांसीसी—एशिया के कुछ भागों में साम्राज्यवादी व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि उसे बहुत आगे तक चला सकने को सामध्यं बीत चुकी है। वह इस तरह साल दो साल तक चला लें, लेकिन यह बहुत समय तक अब चल नहीं सकता। इसी प्रकार डच कुछ और जगहों में कर सकते हैं, लेकिन यदि आप स्थिति को इतिहास की दृष्टि परम्परा में देखेंगे, तो इन्हें बीती वृद्ध बोजों का अवशेष मात्र पावेंगे। बाज साम्राज्यवाद के पीछे कुछ गक्ति हो सकती है, यह कुछ वर्षों तक चल भी सकती है, इसलिये हमें उसका मुकाबला करना है और इसलिये हमें सतर्क रहना है—मैं इससे इनकार नहीं करता—लेकिन हमें यह न समकता चाहिये कि इंग्लिस्तान या यूरोप आज भी बैसा हो है जैसा कि १५ या २० वर्ष पहले था। बैसा अब नहीं है।

में उन मित्रों की बात कह रहा या जिन्होंने हमारी आलोचना की है और कि बित् नकारात्मक और उदासोनता का दृष्टिकोण बना लिया है। मैंने दूसरी जगह यह बताया है कि उनका दृष्टिकोण गितहीन है। मैंने कहा इस विशेष प्रसंग में यह कि बित् प्रतिक्रियावादी है, और मुक्ते खंद है कि मैंने इस शब्द का उपयोग किया, क्योंकि में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता जिनसे चोट पहुंचे, और में लोगों के हृदय इस तरह से नहीं दुखाना चाहता। में चाहूं तो ऐसी भाषा का उपयोग कर सकता हूँ जो तीन्न और विवादपूर्ण हो, लेकिन में उसका उपयोग करना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे सामने बड़ी समस्याएं हैं और तर्क में विपक्षी के विरुद्ध एक शब्द कह लेने से और उन्हें शब्दों से हरा देने से और उसके हृदय या मस्तिष्क को न स्पशं करने से क्या संतोष हो सकता है, और में अपने लोगों के हृदयों और मनों को स्पशं करना चाहता हूं, और अनुभव करता हूँ कि हमारे घरेलू मतभेद जो भी हों—ईमानदारी से अनुभव किये हुए मतभेदों को वने रहना चाहिये—हम नहीं चाहते कि देश में मतों की स्वतंत्रता न रह जाय।

जहाँ तक विदेशों मामले हैं, उनमें भी मतभंद हो सकते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन मूल बातें जो किसी के सामने होंगी, विशेषतः उनके सामने, जो भारतीय हैं, देशभक्त हैं— वे निश्चय ही भारत की स्वतंत्रता, अर्थात् पूरी स्वतंत्रता, भारत की आधिक तथा अन्य प्रकार की उन्नति, संसार की स्वतंत्रता और शांति स्थापना में भारत का भाग लेना, आवश्यक रूप से होंगी। ये मूल बातें हैं: भारत की उन्नति होनी चाहिये। भारत की आन्तरिक उन्नति होनी चाहिये। जब तक कि हम देश के भीतर आधिक दृष्टि से तथा अन्य प्रकार से शक्तिशाली न होंगे हम कुछ नहीं कर सकते। देश के भीतर हम ऐसा किस प्रकार करें, इस

विषय में मतभेद हो सकता है। में यह समभता है कि हम लोगों में चाहे आंतरिक नीति के विषय में मतभेद भी हों, हमारे लिये यह संभव होना चाहिये कि हम कमोबेश एक संयक्त विदेशी नीति ग्रहण करें जिसमें सब सहमत हों या अधिकांश में सहमत हों। क्या में अपनी बात स्पष्ट कर दूं? में तक या टीका-टिप्पणी या आलोचना को जरा भी बन्द नहीं करना चाहता, यह तो स्वस्य राष्ट्र के विन्ह हैं, लेकिन यह में अवश्य चाहता हूं कि वह तक एक मित्र का तक हो, विरोधी का तक नहीं, जो कभी-कभी तक को तक के लिये नहीं बल्कि विरोधी पक्ष की नुकसान पहुंचाने के लिये करता है, जैसा कि राजनीति के खेल में अकसर होता है। किसी व्यक्ति की ओर से कोई बड़ा मतभेद विदेशी नीति के संबंध में में नहीं देखता। उन व्यक्तियों या दलों में, जो दूसरे देशों की दृष्टि में रख कर और भारत को इंब्टि में न रख कर विचार करते हैं, उनमें मैं अवश्य बड़ा मतभेद देखता है। यह एक वृतियादी मतभेद हैं और उनके साथ किसी विषय पर समान दृष्टिकोण हो सकना बहुत कठिन है, लेकिन जहाँ लोग भारत को लेकर, उसकी स्वतंत्रता और निकट और दूर भविष्य में उन्नति की बात को लेकर विचार करते हैं, वहाँ हमारी विदेशी नीति के विषय में कोई बड़ा मतभेद न होगा। और में नहीं समकता कि वास्तव में कोई मतभेद है, यद्यपि कहने के ढंग अलग-अलग हो सकते हैं। यद्यपि कोई सरकार उसी भाषा का उपयोग कर सकती है जो सरकार के लिये उचित है, और लोग ऐसी भाषा बोलते हैं जो हम सब बोला करते थे, अर्थात् विरोधी और आंदोलन की भाषा। इसलिये में इस भवन से अनुरोध करूंगा और अगर में कह सकता हूं, तो देश से अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्न पर दल-बन्दी की भावना से न देखें, और इस दृष्टि से नहीं कि यहाँ या वहाँ, किसी छोटे मामले में सौदा किया जाय।

किसी भी सौदे में हमें ध्यान रखना चाहिये कि राष्ट्र के लाभ की कोई वस्तु हम खो न दें। साथ हो हमें इस प्रश्न पर एक ऊंचे ढंग से देखना है। हम एक बड़े राष्ट्र हैं। अगर हम विस्तार की दृष्टि से एक बड़े राष्ट्र हैं, तो इससे ही हम बड़े न हों जायंगे जब तक कि हम विचार के बड़े नहीं, हृदय के बड़े नहीं, समक्ष में बड़े नहीं और कार्य करने में भी बड़े नहीं। बाजार में आप अपने साथ सौदा करने वालों से या मोल-तोल करने वालों से यहाँ या वहाँ कुछ घाटे में रह सकते हैं। अगर आप बड़े ढंग से कार्य करते हैं, तो लोगों की प्रतिक्रिया भी बड़ी होती है। चूंकि भलाई भलाई को जागृत करती है और दूसरों की भलाई को उकसाती है, और एक बड़ा कार्य, जिसमें भावों की उदारता दिखाई गई है, दूसरे पक्ष की उदारता को भी उकसाता है।

इसलिये, इस प्रस्ताव की सिफारिश करते हुए और यह आशा करते हुए क्या में अपना भाषण समाप्त कर सकता हूं कि यह सभा न केवल इसे स्वीकार करेगी, बल्कि इसे अच्छे संबंधों के प्रेरक के रूप में स्वीकार करेगी, और इस रूप में हम अन्य देशों के प्रति, संसार के प्रति, उदारता का व्यवहार कर रहे हैं, और इस प्रकार अपने की, तथा शांति के पक्ष की, दृढ़ कर रहे हैं ?

## भारत ऋौर विश्व

EH 17 17 1776

## एशिया दुवारा जागा है

मित्रोऔर एशिया के साथियों, एशिया के नर-नारीगण, आप यहां क्यों एकत्र हुए हैं? आप लोग हमारे इस मातृ महाद्वीप के विविध देशों से आकर दिल्ली के इस प्राचीन नगर में क्यों इकट्ठा हुए हैं? हममें से कुछ साहसी लोगों ने इस सम्मेलन के लिये आपको निमंत्रण भेजा और आपने उस निमंत्रण का हार्दिक स्वागत किया। फिर भी केवल हमारा निमंत्रण ही आप को नहीं लाया, बल्कि एक भीतरी प्रेरणा यो जो आपको यहां लाई है।

हम एक युग के अन्त में, और इतिहास के नये युग के द्वार पर खड़े हैं। दो युगों की संघिवेला की इस विभाजक रेखा पर खड़े होकर, जो कि मानवीय इतिहास और मानवीय प्रयत्नों को दो घाराओं के समान विभाजित करती हैं, हम अपने लंबे अतीत पर दृष्टि डाल सकते हैं, और साथ ही उस भविष्य को देख सकते हैं जो कि हमारी आंखों के सामने बन रहा है। निष्क्रियता के एक लम्बे काल के बाद, एशिया आज अवानक संसार के मामलों में महत्वपूर्ण बन गया है। अगर हम इतिहास की सहस्वाब्दियों पर दृष्टि डालें, तो पावेंगे कि एशिया के इस महाद्वीप ने, जिससे कि मिल का सांस्कृतिक मैंबी का इतना घना संबंध रहा है, मानवता के विकास में एक महान भाग लिया है। यहां पर सभ्यता का आरंभ हुआ, और मनुष्य ने जीवन की अपनी अनन्त साहसमयी यावा का आरंभ किया। यहां ही मनुष्य के मस्तिष्क ने निरन्तर सत्य का अनुसंघान किया और मनुष्य की आत्मा ने मागं-प्रदर्शक ज्योति की भांति प्रदीप्त होकर संसार को आलोकित किया।

यह गतिशील एशिया, जिससे कि संस्कृति के स्रोत सभी दिशाओं में प्रवाहित हुए, कमशः स्थिर और परिवर्तनहीन हो गया। और लोग, और दूसरे महाद्वीप, आगे आये और अपनी नई गतिशीलता के कारण फैले। उन्होंने दुनिया के बड़े-बड़े मागों पर अधिकार कर लिया। तब हमारा यह महान महाद्वीप यूरोप के प्रतिस्पद्वी साम्राज्यवादों का भैदान मात्र बन गया, और यूरोप मानवीय कार्यों में इतिहास और उन्नति का केन्द्र बन गया।

अब जमाना फिर से बदल रहा है और एशिया फिर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा

एशियन कान्केंस का उद्धाटन करते हुए, नई दिल्ली में, २३ मार्च १९४७ को दिया गया भाषण।

है। हम परिवर्तन के एक महान युग में रह रहे हैं, और आज जब कि एशिया, दूसरे महाद्वीपों के साथ, अपना उचित स्थान ग्रहण कर रहा है, हम एक नई मंजिल पर पहुंच रहे हैं।

ऐसे महान क्षण में हम यहां मिल रहे हैं, और भारत के लोगों को दूसरे देशों के एशियायी भाइयों के स्वागत करने का और उनसे वर्तमान और भविष्य के विषय में परामर्श करने का, तथा आपस की उन्नति, कल्याण और मैत्री की नींव डालने का सीमाग्य प्राप्त हुआ है।

एशिया की कान्फ्रेंस का विचार नया नहीं है, और बहुतों को यह बात सुकी है। वास्तव में यह आइवर्य की बात है कि यह कई साल पहले क्यों न हुई, लेकिन तब बायद इसका वक्त नहीं आया था, और उस वक्त यह कान्फ्रेन्स करने का प्रयत्न कुछ कृत्रिम और सांसारिक घटनाओं से मेल न खाता हुआ होता। हमने भारत में यह कान्फ्रेंस बुलायी है, लेकिन इस तरह की कान्फ्रेंस का विचार एक साथ एशिया के कई देशों में और कई लोगों के मस्तिष्क में उठा। इसके लिये एक ज्यापक प्रेरणा थी, और इस बात की चेतना थी कि हम एशिया के लोगों के आपस में मिलने का, परामर्श करने का और मिलजुल कर उन्नति करने का समय आ गया है। यह केवल एक अस्पष्ट इच्छा ही नहीं थी, बिक्क घटनाओं का दबाव था, जिसने कि हम सबको एक ही दिशा में सोचने पर विवश किया। इसी कारण, हमने भारत से जो आमंत्रण भेजा, उसका अनुकूल उत्तर मिला, और एशिया के सभी देशों ने शानदार ढंग से हमें सहयोग दिया।

आप सब प्रतिनिधियों का हम स्वागत करते हैं—आप जो चीन से आये हैं, उस महान देश से, जिसका कि एशिया इतना ऋणी है और जिससे कि बड़ी-बड़ी आशाएं हैं; आप जो मिस्र और पिक्चम एशिया के अरब देशों से आये हैं, और एक ऐसी गर्बेशील संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं, जो दूर दूर तक फैली हुई है और जिसने भारत पर भी प्रभाव डाला था; आप जो ईरान से आये हैं, जिसका कि इतिहास के आदिकाल से भारत में सम्बन्ध रहा है; आप जो इंडोनेशिया और हिन्दचीन से आये हैं, जिनके इतिहास भारतीय संस्कृति से गृथे हुए हैं, और जहां आज स्वतंत्रता का शानदार युद्ध जारी है, जो इस बात की याद दिलाता है कि स्वतंत्रता लड़ कर ही प्राप्त होती है, भेंट स्वरूप नहीं मिलती; आप जो तुर्की से आये हैं, जिसे कि एक बड़े नेता ने नई जिन्दगी दी है; आप जो कि कोरिया, मंगोलिया, स्थाम, मलय और फिलिपाइन्स से आये हैं; आप जो एशिया के सोवियत गण-राज्यों से आये हैं; जिन्होंने कि हमारी पीड़ी में ही इतनी बड़ी उन्नति की है और जिनसे हमें बहुत से पाठ सीखने हैं; और अप जो हमारे पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बर्मी, लंका से आये हैं, और जिनसे हम विशेष रूप से सहयोग

और घनिष्ट मैंबीपूर्ण संबंध की आकांका करते हैं। इस कान्क्रेंस में एशिया का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व हुआ है, और यदि दो एक देश अपने प्रतिनिधि नहीं भेज सके हैं, तो इसका यह कारण नहीं कि उनकी ऐसी इच्छा नहीं थी, बल्कि कुछ परि-स्थितियां बीच में बाधक थीं, जिनपर हमारा बश नहीं था। हम आस्ट्रेलिया और न्यूजी-लैंग्ड के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी उनकी बहुत सी समस्याएं समान हैं, खास कर एशिया के प्रशान्त और दक्षिण पूर्वी प्रदेशों में, और हमें मिल जुलकर उनके हल ढूंडने हैं।

आज जब हम यहां मिल रहे हैं, हमारे सम्मुख एशिया का लम्बा अतीत काल आता जाता है और हाल के वर्षों की मुसीवतें धीरे धीरे हमारी आंखों से ओफल हो जाती हैं और हजारों स्मृतियां जागृत होती हैं। लेकिन में आपसे इन बीतें युगों के विषय में , उनकी गौरवगायाओं, विजयों और असफलताओं के विषय में कुछ न कहूंगा और न हाल ही की बीती घटनाओं के बारे में ही कहूंगा; हम पर जो कठिन दिन बीतें हैं, और जो आज भी कुछ अंशों में हमारा पीछा कर रहे हैं। पिछले दो सौ वर्षों के बीच, हमने पादवात्य साम्राज्यवाद की बढ़ती देखी है और एशिया के बड़े भूखंडों का औपनिवेशिक या अदं-औपनिवेशिक प्रस्थिति में पहुंचना देखा है। इन वर्षों में बहुत कुछ हुआ है लेकिन ए शियां पर यूरोप के आधिपत्य का एक प्रमुख परिणाम यह भी हुआ कि एशिया के देश एक दूसरें से अलग अलग हो गये। भारत का सदा से पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्व और दक्षिण पूर्व के अपने पड़ोसी देशों से सम्पर्क रहा था । भारत में बिटिश शासन के जाने पर यह संपर्क टूट गया, और भारत शेष ए शिया से करीब करीब जलग हो गया। पुराने स्थल-मार्ग प्रायः बन्द हो गये, और एकमात्र खिड़की, जिससे कि हम बाहर देखते थे, वह इंग्लिस्तान को जाने वाला जल-मार्ग था। इसी प्रकार की प्रक्रिया एशिया के और देशों में भी हुई। उनकी अर्थ-व्यवस्था किसी न किसी यूरोपीय साम्त्राज्यवाद से सम्बन्धित हो गई, सांस्कृतिक बातों में भी बजाय अपने मित्रों और पड़ोसियों के -- जिनसे कि उन्होंने बीते समय में इतना कुछ प्राप्त किया या-वे यूरोप की ओर देखने लगे।

बहुत से राजन तिक तथा अन्य कारणों से आज यह पृथकत्व टूट रहा है। पुराने साम्प्राज्यवादों का कमशः अन्त हो रहा है। खुश्की के रास्ते फिर से खुल गये हैं, और हवाई यात्रा एकाएक हमें एक दूसरे से बहुत निकट ले आई हैं। स्वयं यह सम्मेलन महत्वपूण है, क्योंकि यह एशिया के मस्तिष्क और आत्मा की उस यहरी प्रेरणा का उद्गार है, को कि यूरोपीय प्रभुत्व काल में पैदा हुई अलहदगी के वावजूद कायम रही है। उस प्रभुत्व के उठते ही, जिन दीवारों ने हमें घर रक्ता था, वे गिर पड़ीं और आज हम एक दूसरे इस तरह मिल रहे हैं, जिस तरह खड़त दिनों के बिछुड़े मित्र मिलते हैं।

इस सम्मेलन में और इस काम में न कोई नेता है और न कोई अनुगामी है। एशिया के सभी देशों की बराबरी के दर्जे पर एक समान कार्य और उद्योग में लगना है। यह उपयुक्त ही है कि भारत एशिया के विकास की इस नई अवस्था में अपना हिस्सा ले। इस बात की अलग रखते हुए भी कि भारत स्वयं स्वतन्त्र और आज़ाद हो रहा है, यह एक तथ्य है कि वह एशिया में काम करने वाली अनेक शक्तियों का प्राकृतिक केन्द्र तथा मध्य बिन्द् है । मूगोल एक जबदंस्त प्रभाव डालने वाली शक्ति है और मुगोल की इंटिट से भारत की रेंसी स्थिति है कि पदिचयी, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया वालों के मिलने के लिये यह उपयुक्त स्थान बन सकता है। इसी कारण, भारत का इतिहास एशिया के दूसरे देशों से उसके सम्बन्धों का एक लम्बा इतिहास है। पश्चिम से और पूर्व से संस्कृति की घाराएं यहां आई हैं, और वे भारत में निमन्न हो गई हैं। उन्होंने यहां वह सम्पन्न और बहुरंगी संस्कृति उत्पन्न की है जो कि आज भारत में वि । मान है । साब ही भारत से संस्कृति की धाराएं एशिया के दूरदूर भागों में गई हैं। अगर आप भारत की समभना चाहते हैं, तो आपको अफगानिस्तान, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, चीन, जापान और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में जाना होगा । वहां आपको भारत की उस संस्कृति की प्राण-शक्ति के विशाल प्रमाण मिलेंगे, जो कि कैली और जिसने कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों पर अपना प्रभाव डाला।

बहुत पुराने काल में, ईरान से एक महान सांस्कृतिक घारा भारत में आई थी। और किर भारत का उदूर पूर्व से, विशेष कर बीन से निरन्तर पारस्परिक संश्वन्ध बना रहा। बाद के वर्षों में दक्षिण रूर्वी रिश्वाम में भारतीय कला और संस्कृति का अद्भुत विकास हुआ। वह महान घारा, जो अरव से उठी और मिली जुली ईरानी-अरव संस्कृति के रूप में विकासित हुई, भारत में आई। ये सभी घाराएं यहां आई और उन्होंने हम पर असर डाला फिर भी यहां भारत के अपने मस्तिष्क और संस्कृति को रेसी रूड़ छाप विख्यान थी कि वह इन सब के बेग में बह नहीं गया, बत्कि उसने इन्हें यहण किया। फिर भी, इस कम में हम सभी में परिवर्तन आये, और आज भारत में हम इन विभिन्न मार्बों के मिश्रित परिणाम के रूप में हैं। एक भारतीय, वह एशिया में आये चाहे कहीं और, वह जिस देश में पहुंचता है, वहां के लोगों से रक अपनापन अनुभव करता है।

में जापसे बोते हुए बमाने के बारे में नहीं बिल्क वर्तमान के सम्बन्ध में कहना बाहता हूं। हम यहां अपने गुराने इतिहास और संपर्कों पर बहस करने के लिये नहीं, बिल्क भविष्य की कड़ियों का निर्माण करने के लिये मिल रहे हैं। यहां पर में यह बता देना बाहता हूं कि यह सम्मेलन, या इसके अन्तर्गत जो विचार है, वह किसी रूसरे महाद्वीप या देश का विरोधी नहीं है। जब से इस सम्मेलन का समाचार है जा, गुरोप और अमेरिका के कुछ छोगों ने इसे संदेह से देखा और यह कल्पना की कि यह एक प्रकार का पैन-एशियायी आंदोलन है जो कि यूरोप और अमेरिका के विरोध में है। हमारे मंसूबे किसी के विरोधी नहीं है। हमारा बड़ा मंसूबा तो सारी दुनिया में शांति और उन्नति की बढ़ाने का है। बहुत दीवंकाल से हम एशियायी, पश्चिमी दरबारों और राजमंत्रियों के सामने प्रार्थी वने रहे हैं। इसे अब भूतकाल की कहानी बन जाना चाहिये। हम अपने पैरों के बल खड़े होना चाहते हैं, और उन सब के साथ सहयोग करना चाहते हैं जो कि हमारे साथ सहयोग करें। हम दूसरों के खिलीने नहीं बनना चाहते।

संसार के इतिहास के इस संकट काल में एशिया अनिवायं रूप से एक महत्वपूर्ण भाग लेगा। एशिया के देशों को अब दूसरे लोग शतरंत्र के मुहरों की भौति नहीं चला सकते, संसार के मामलों में उनकी अब अपनी नीति होगी। यूरोप और अमेरिका ने मानवीय उन्नति में बड़ा भाग लिया है, और इसके लिये हम उनकी प्रशंसा और उनका आदर करेंगे। उनसे जो बहुत से पाठ हम सोख सकते हैं, वह सीखेंगे। लेकिन पश्चिम ने हमें अनेक युद्धों और संघर्षों में भी फंमाया है, और अब भी, एक भीषण युद्ध के समाप्त होने के दूसरे ही दिन सं, इस वर्तमान अणु बम के युग में, दूसरी लड़ाइयों की बात जारी हो गई है। इस अणु बम के युग में एशिया की शांति को बनाये रखने के लिये, हमें कारगर उपाय बरतने होंगे। बास्तव में, जब तक कि एशिया अपना उचित भाग नहीं लेता, तब तक विश्व में शांति हो ही नहीं सकती। आज अनेक देशों में संबर्ष हो रहा है, और एशिया में हम सभी की अपनी अपनी कठिनाइयां है। फिर भी एशिया की ब्यापक भावना और उसका दृष्टिकोण शांतिपूर्ण है, और एशिया का संसार के मामलों में आगे जाना, संसार की शांति के पक्ष में एक शक्तिशाली प्रभाव होगा।

शाति तभी आ सकती है जब कि सब राष्ट्र स्वतंत्र हों और जब कि मनुष्यों को सब जगह स्वतंत्रता, सुरक्षा और समान अवसर प्राप्त हों। इसलिये शान्ति और स्वतंत्रता पर, राजनैतिक और आधिक दोनों पहलुओं से विचार करना पड़ता है। हमें याद रखना चाहिये कि एशिया के देश बहुत पिछड़े हुए हैं और यहां रहन-सहन के स्तर भयानक रूप से निम्न हैं। इन आधिक समस्याओं के हल की तुरन्त आव- स्यकता है, नहीं तो हम संकट और बरवादी में पड़ जायंगे। इसलिये हमें साधारण व्यक्ति के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये और अपने राजनैतिक, सामाजिक और आधिक ढांचे का इस रूप में निर्माण करना चाहिये कि जिन बोभों ने उसे कुचल रक्खा है, वे दूर हो जायं, और हमें विकास का पूरा अवसर मिले। हम मानवीय धंघों के विषय में एक ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जब कि 'एक संसार' का आदर्श या किसी न किसी प्रकार का लोक-संघ आवश्यक हो गया

है, यद्यपि रास्ते में बहुत से खतरे तथा एकावटें हैं। हमें उस आंदर्श के लिये काम करना चाहिये, न कि किसी ऐसे मुद्द के लिये, जो कि संसार की इसएकता के मार्ग में बावक हो इसलिये हम संयुक्त राष्ट्रों के संगठन का, जो कि अपने बात्य-काल को बड़े कथ्द के साथ पार कर रहा है, समर्थन करते हैं। लेकिन 'एक संसार' की प्राप्त करने के लिये, हम लोगों की एशिया में यह भी देखना चाहिये कि एशियायी देश आपस में इस बड़े आदर्श के लिये किस तरह सहयोग करते हैं।

यह सम्मेलन, एक छोटे हद तक, एशिया के देशों के परस्पर निकट आने का सूचक है। यह सम्मेलन कुछ हासिल करे या नहीं, इसका होना ही एक ऐति-साहिक महत्व रखता है। वास्तव में, यह अवसर इतिहास में अपने ढंग का एक ही है, क्योंकि इससे पहले इस तरह का सम्मेलन किसी जगह नहीं हुआ। इसलिये, कैवल इस तरह मिलने से ही हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, और मुभे कुछ भी संदेह नहीं कि इस सम्मेलन द्वारा और भी बड़ी बातें होंगी। जब कि हमारे वर्त-मान पुग का इतिहास लिखा जायगा, यह घटना एक ऐसा सीमा-चिह्न समभी जा सकती है, जो कि एशिया के अतीत को उसके भविष्य से विभाजित करती है। और क्योंकि हम इतिहास के इस निर्माण में भाग ले रहे हैं, इसलिये ऐतिहासिक घटनाओं की महता हम सब के हिस्से में आती है।

यह सम्मेलन विविध समस्याओं पर विचार करने के लिये, जो कि हम लोगों की समान दिलवस्ती की हैं, हिस्सों और समितियों में बंट जायगा हम किसी देश की जी तरिक राजनीति पर विचार न करेंगे, क्योंकि वह इस वर्तमान सम्मेलन के क्षेत्र के बाहर की बात है। स्वभावतः इन आन्तरिक राजनीतियों में हमारी दिलचस्पी हैं, क्योंकि उनकी आपस में एक दूसरे पर प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन उन पर इस अवस्था में हमें बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम बड़ी जिटलताओं और तर्क-वितर्क में पड़ आएंगे। जिस उद्देश्य से हम यहां एकत्र हुए हैं, उनकी सिद्धि में हम तब असफल हो सकते हैं। मुक्ते आशा है कि इस सम्मेलन के परियामस्वरूप हमारी समान समस्याओं के अध्ययन के लिये और निकटतर सम्बन्ध की स्वापना के लिये एक स्थायो एशियायी संस्था का जन्म होगा और शायद एशिया स व भी अध्ययनों के लिये भी। इसके अतिरिक्त विद्याधियों तथा अध्यापकों के एक दूसरे के यहां जाने जाने तथा अदल बदल का कुछ प्रवन्ध भी हो सकता, जिससे हम एक दूसरे को क्यादा अच्छी तरह समक्ष सकें। हम इससे भी अधिक कर सकते हैं, लेकिन में इन सब विवयों को गिनाने का साहस न कहंगा, क्योंकि उसके बारे में विचार करना और कुछ निश्वयों पर पहुँचना आपका काम होगा।

हम किसी संकीण राष्ट्रीयता के पक्षपाती नहीं हैं। हर एक देश में राष्ट्रीयता का स्थान है और उसका पोषण होना चाहिये। लेकिन इसे ऐसा अग्रसर न होने देना चाहिये कि यह अंन्तरराष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधक बन जाय। एशिया यूरोण, अमरीका और अफीका के पीड़ित माइयों से मैंत्री के लिये अपना हाथ बड़ाता है। हम एशियायियों की, अफीका के निवासियों के प्रति एक खास जिम्मे-दारी है। मानवी घराने में उन्हें उनका उचित स्थान दिलाने में हमें उनकी सहायता करनी चाहिये। जिस स्वतंत्रता की हम कल्पना करते हैं, वह इस अथवा उस राष्ट्र के लिये सीमित नहीं है बल्कि उसे सारी मानव जाति में फैलाना चाहिये। वह वस्पक मानवीय स्वतंत्रता किसी वर्ग विशेष की सत्ता पर आधारित नहीं हो सकती। उसे सब जगह के साधारण जनों को प्राप्त होना चाहिये और उनको विकास के पूरे अवसर मिलने चाहिये।

आज हम एशियायी सभ्यता के महान निर्माणकर्ताओं का स्मरण करते हैं— सन्यात-सेन का, बंगलोल पाशा का, अतातुक कमाल पाशा का, और औरों का-जिनके परिश्रम आज फल लाये हैं। हम उस महान व्यक्ति का भी ध्यान करते हैं जिसके परिश्रम और जिसकी प्रेरणा के फलस्वरूप भारत अपनी स्वतंत्रता के द्वार तक आ पहुंचा है अर्थात् महात्मा गांधी का। आज इस सम्मेलन में हम उनकी अनुपस्थिति अनुभव कर रहे हैं, फिर भी में आशा करता हूं कि वे हमारे कार्य के समाप्त होने से पहले यहां आ सहेंगे। वे भारत के साधारणजन की सेवा में लगे हुए हैं, और यह सम्मेलन भी उन्हें अपने काम से खींच कर यहां नहीं ला सका है।

सारे एशिया में हम परीक्षाओं और किठनाइयों में से गुजर रहे हैं। भारत में भी आप संवयं और उपद्रव पावेंगे। हमें इससे हताश नहीं होना चाहिये। एशिया के सभी ठोगों में एक नया जीवन और शक्तिशाली रचनात्मक प्रेरणाएं दिखायी पड़ रही हैं। जनता जाग गई है और वह अपने उत्तराधिकार की मांग कर रही है। सारे एशिया में प्रवंड बयारें वह रही हैं। हमें इनसे भयभीत नहीं होना चाहिये, बिल्क इनका स्वागत करना चाहिये क्योंकि इन्हों की सहायता से हम अपने स्वप्नों के एशिया का निर्माण कर सकेंगे। हमें इन नई शक्तियों में उस स्वप्न में, जो कि जभी स्वरूप-यहण कर रहा है, विश्वास करना चाहिये। सब से बढ़कर हमें मानवीय आत्मा में विश्वास करना चाहिये, जिसका कि एशिया, बीते हुए लम्बे युगों में, प्रतीक रहा है।

## संकट का युग

हम लोग संकटों के इस युग में रह रहे हैं। एक के बाद दूसरा संकट आता है, और जब शान्ति भी रहती है तो वह आकुल श.न्ति होती है, जिसमें युद्ध का भय बना रहता है अथवा युद्ध की तैयारी होती रहती है। अथित मानवता वास्तविक शान्ति की भूखी हैं लेकिन कोई दुर्भाग्य उसके पीछे लगा हुआ है, जो उसे उसकी सब से इंक्लित वस्तु से अधिकाधिक दूर ढकेलता रहता है। प्रायः यह जान पड़ता है कि एक भयानक भवितव्यता मानव-मात्र को बार बार होने वाली तबाही की और ढकेल रही है। हम सभी अतीत के इतिहास के जाल में फंसे हुए हैं और पिछली बुराइयों के परिणामों से बच नहीं सकते।

जिन अनेक राजनैतिक और आर्थिक संक ं ा हमें सामना करना पड़ रहा है, उनमें कदाचित सब से बड़ा संकट मानबीय आत्मा का संकट है। जब तक कि यह संकट दूर नहीं किया जाया, तब तक अपने दूसरे संकटों का हल पाना हमारे लिये कठिन होगा।

हम संस व्यापी शासन, और 'एक संसार' की बातें करते हैं और करोड़ों व्यक्ति इसकी आकांक्षा करते हैं। मानव जाति के इस आदर्श को प्राप्त करने के लिये उत्साहपूर्वक प्रयत्न जारी हैं। यह आदर्श आज बहुत जरूरी त' हो गया। हैं। फिर भी अब तक ये प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए हैं यद्यपि यह बराबर स्पष्ट होता जा रहा है कि यदि कोई लोकव्यापी व्यवस्था नहीं कायम होगी तो एक दिन संसार में कोई व्यवस्था कायम रखना स भवन रहेगा। आज लड़ाइमां लड़ी जाती हैं और उनमें जीत या हार होती है, और जीतने वालों को करीब करीब उतनी ही हानि होती हैं जितनी कि हारने बालों की। निश्चय ही, युग की इस बड़ी समस्या के विषय में हमारा दृष्टिकोण दोषपूर्ण है, उसमें कोई आधारभूत शुट है।

भारत में पिछली चौथाई सदी या इससे कुछ अधिक समय के बीच, महात्मा गांधी की न केवल भारत की स्वतंत्रता के हित में, बिल्क संसार की शांति के हित में, एक महान देन हैं। उन्होंने हमें ऑहसा का सिद्धान्त सिखाया— बुराई के आगे निष्क्रिय होकर भुक जाने के रूप में नहीं, बिल्क अन्ततोगत्वा अन्तर्जातीय भेदों

संयुक्त राज्य अमरीका के लिये, दिल्ली से, ३ अप्रैल १९४८ को प्रसारित भाषण।

का शानित्यूणं हल प्राप्त करने के लिये सिक्य रूप में। उन्होंने हमें दिखायां कि मानवीय आत्मा शिन्तशाली से शिन्तशाली हियारों की अपेक्षा अधिक सशकत है। उन्होंने राजनैतिक कार्यों में नैतिकता का प्रयोग किया और यह बताया कि साधन और उद्देश कभी जुदा नहीं किये जा सकते, क्योंकि साधनों का ध्येय पर प्रभाव पड़ता है। यदि साधन बुरे हैं, तो स्वयं ध्येय विकृत और कम से कम अंशतः कलुषित हो जाता है। किसी भी समाज में, जो कि अन्याय पर आधारित हैं, संधर्ष और हास के बीज तब तक अनिवार्य रूप से रहेंगे, जब तक कि वह उस बुराई को दूर नहीं करता।

ये सब बातें आज के संसार में असंगत और अव्यावहारिक लग सकती हैं क्योंकि संसार एक बंधी लकीर पर सोचने का अभ्यस्त है। फिर भी हमने दूसरे तरीकों की असफलता देख ली है, और इससे अधिक अव्यावहारिक बात क्या हो सकती है कि हम उन्हों तरीकों पर अमल करते रहें, जो कि बार बार असफल हो चुके हैं? हम मानवी प्रकृति की वर्तमान सीमाओं की और राजनीतिज्ञों के आगे उपस्थित वर्तमान संकटों की कदाचित् उपेक्षा नहीं कर सकेंगे। जिस रूप में संसार आज संगठित है, उसे देखते हुए युद्ध की अनावश्यकता भी हम सिद्ध नहीं कर सकेंगे। लेकिन मुफ इस बात का अधिकाधिक विश्वास हो गया है कि जब तक हम अपने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बधों में नैतिक नियम की प्रधानता नहीं स्वीकार करते, तब तक कोई स्थायी शान्ति नहीं हो सकती। जब तक कि हम ठीक साधनों को ग्रहण नहीं करते, तब तक हमारा ध्येय ठीक नहीं हो सकता और उससे नई नई बुराइयां निकलती रहेंगी। यही गांधी जी के संदेश का सार था, और यदि मानव-समाज स्पष्टता से देखना और आवरण करना चाहता है तो मनुष्य मात्र को इसका आदर करना पड़ेगा। जब कि आंखें लाल हो रही हों तो देखने की शक्ति स्वतः कम हो जाती है।

मुफ्ते अपने मन में कोई संदेह नहीं है कि विश्व-शासन होना चाहिये और होकर रहेगा, क्योंकि दुनिया की बोमारी का दूसरा कोई इलाज ही नहीं है। इसके लिये एक यन्त्र निर्माण करना कठिन नहीं होना चाहिये। यह संघ-सिद्धान्त का एक विस्तार हो सकता है; संयुक्त राष्ट्रों के पीछे जो विचार है, उसका विकास हो सकता है; जिसमें कि हर एक राष्ट्रीय इकाई को अपनी प्रतिभा के अनुसार अपने भाग्य के निर्माण की स्वतंत्रता रहे। लेकिन वह स्शत-त्रता हमेशा विश्व शासन के बुनियादी प्रतिज्ञा-पत्र के सिद्धान्तों के अधीन रहनी चाहिये।

हम व्यक्तियों और राष्ट्रों के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिये कि हर एक अधिकार के साथ एक उत्तरदायित्व जुड़ा रहता है। अधिकारों पर तो बहुत अधिक जोर दिया गया है और उत्तरदायित्वों पर बहुत कम। यदि उत्तरदायित्वों की पृति हो तो अधिकार तो स्वभावत: उनसे उत्पन्न होंगे। इसके मानी यह हैं कि हमारा जीवन को देखने का ढंग, आजकल के प्रतिस्पर्दा-पूर्ण और भएट्टा मार कर जमा करते जाने वाले ढंग से भिन्न होना चाहिये।

आज हम सब भय से ग्रस्त हैं—भविष्य का भय, युद्ध का भय, उन राष्ट्रों के लोगों का भय, जिन्हें हम नापसन्द करते हैं या जो हमें नापसन्द करते हैं। यह भय कुछ हद तक वाजिब हो सकता है। लेकिन भय एक निग्न ढंग का उद्देग हैं और हमें अंधयुद्ध की ओर ले जाता है। हमें इस भय को दूर करना चाहिये, और अपने विचारों और कार्यों को आधार रूप से ठीक और नैतिक बातों पर आधारित करना चाहिये। तब कमशः आत्मा के संकट का निवारण होगा। जो बादल हमें घेरे हुए हैं, वे उठ सकते हैं और तभी स्वतंत्रता पर आश्चित संसार-व्यापी व्यवस्था के विकास का मार्ग साफ हो सकेगा।

#### एशिया के लिए आर्थिक स्वतन्त्रता

यभापित महोदय और कमीशन के सदस्यों, भारत सरकार की ओर से भैं आपका इस देश में और इस स्थान पर स्वागत करता हूं। बहुत समय से भारत का संयुक्त राष्ट्रों से संबंध रहा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्यों और ध्येयों में गुरू से ही उसका विश्वास रहा है। यद्यपि कभी कभी संयुक्त राष्ट्रों से कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकले हैं, फिर भी हमारा विश्वास रहा है कि हमें और संसार को इसी मार्ग पर और इस आशा में चलते रहना चाहिये कि जल्दी अथवा देर में स्पष्ट परिणाम भी निकलेंगे। हमने आपके विविध कमीशनों में भाग लिया है, क्योंकि हमने अनुभव किया है कि संयुक्त राष्ट्रों के राजनैतिक पहलुओं से बिल्कुल जलग, आधिक पहलु भी, यदि अधिक नहीं तो कम से कम उतने ही महत्वपूर्ण जरूर हैं। शायद हम एक पर दूसरे के बिना विचार ही नहीं कर सकते।

बीते दिनों में राजनैतिक अर्थ में 'एक संसार' की बात हुई है, लेकिन आधिक दृष्टि से इस पर विचार करना और भी महत्वपूर्ण है। आप यहां एशिया और एशिया की समस्याओं पर, और अतिवार्यतः बृहत्तर संसार के दृष्टिकोण से, विचार करने के लिये एकत्र हुए हैं। क्योंकि आजकल हम प्रायः किसी समस्या पर, उसे लोकव्यापी प्रसंग से अलग करके विचार नहीं कर सकते। एशिया ही काफी बड़ा है और ओ विषय आपके आगे हैं वे और भी बड़े और अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

मदास के गवनंर ने उन विविध कागजों और स्मृतिपत्रों का हवाला दिया है जो कि आपके सामने हैं। जब में इन सब मिसलों और कागजों को देखता हूं, और इन विशेषज्ञों को देखता हूं तो किंचित पराभूत हो जाता हूं, क्योंकि में साधारण जन की हैसियत से ही बोल सकता हूं। लेकिन यद्यपि विशेषज्ञ आज की दुनिया में अनिवाय हैं, तो भी कभी कभी मेरी धारणा होती है कि वे अत्यधिक तटस्य हो जाते हैं, और समस्याओं को इस तरह देखते हैं जैसे कि वे गणित या बीजगणित के सुत्र हों। अस्त, हमें मनुष्यों के संबंध में विचार करना है, और इस क्षेत्र के

संयुक्त राष्ट्रों के एशिया और सुदूरपूर्व संबंधी आर्थिक कमीशन के तीसरे अधिवेशन के अवसर पर, उटकमंड, मद्रास में १ जून, १९४८ की दिया गया उद्घाटन भाषण ।

मनुष्यों के संबंध में, जिसकी कि जांच हो रही है अर्थात् एशिया के संबंध में जिसकी जनसंख्या कम से कम एक अरव है। पाकिस्तान को मिलाकर भारत की जनसंख्या इसका ४० प्रतिशत है, अर्थात् चालीस करोड़। और हमें इतनी बड़ी मानव संख्या के विषय में विचार करना है, जो कि संसार की प्रायः आधी जनसंख्या है। यदि आप इस प्रश्ने के मानवी पहलू को देखेंगे, इन एक अरव व्यक्तियों की, जिनकी अपनी तकलीकें हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं, और अपने सुख-दुख हैं, तो समस्या केवल शुष्क आधिक समस्या से कुछ भिन्न हो जाती है, जिसे कि आपको हल करना है और जिसके शीध हल करने की महान आवश्यकता है।

पिछले अनेक वर्षों ने इन समस्याओं पर संसार के दृष्टिकोण से विचार होता आया है, और इम सम्बंध में मेरी यह धारणा रही है, कि एशिया महाद्वीप कुछ उपेक्षित, कुछ अनदेखा-सा रहा है। इसे इतना महत्वपूर्ण नहीं सममा जाता कि इसकी ओर उतना ध्यान दिया जाय, जितना कि संसार के कुछ और हिस्सों की ओर दिया जाता है।

ऐसा संभवतः इसलिये हुना है कि इन समस्याओं पर विचार करने वाले अधिकतर लोग स्वयं संसार के जन्य भागों से पनिष्ट रूप से संबद्ध थे, और स्वभावतः उन्होंने उन्हों भागों का प्रथम खयाल किया। यदि मुक्ते इन समस्याओं पर विचार करना पड़े, तो में भी स्वभावतः एशिया को ज्यादा महत्व दूंगा, क्योंकि इसका मुक्तमें पनिष्टतर संबंध है। इस तरह की प्रतिक्रियाओं को अलग रक्ता जाय, तो भी यह वित्कृल स्पष्ट है कि आप एशिया की समस्याओं को या यूरोप की समस्याओं को या अमरीका की समस्याओं को या अफ्रीका की समस्याओं को बीर देशों की समस्याओं से अलग करके नहीं सोच सकते।

ऐसा किया ही नहीं जा सकता। और जगर कुछ देश जो कि आज काफी माध्यशाली हैं, जौरों की जपेका अधिक माध्यशाली हैं, यह सममते हैं कि वे अपना जीवन जलग-अलग रहकर बिता सकते हैं, वाहे बाकी दुनिया में जो कुछ भी होता रहें, तो जाहिर है कि वे धोले में हैं। आज, जगर संसार के एक भाग का आधिक पतन होता है तो दूसरों को भी अपने साथ खींचने की उसकी प्रवृत्ति होती है। जिस तरह कि युद्ध के आर भ होने पर, जो लोग युद्ध नहीं चाहते, वे भी, उसमें खिच आते हैं। इसिलये यह प्रदन नहीं रह जाता कि जो समृद्धि शाली हैं, वे अपने हृदय की उदारता के कारण उनकी सहायता करते हैं जो कि समृद्धिशाली नहीं हैं, अगर्ने उदारता एक बच्छी चीज है। बिल्क यह अपूर्णन स्वार्थ का एक प्रदन है कि यह अनुभव किया जाय कि बदि संसार के कुछ हिस्से उन्नति नहीं करते, पिछड़े रह जाते हैं, तो उनका संसार की समस्त अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ता है; और वे हिस्से उन हिस्सों को भी, जो कि आज समृद्धिन

शाली हैं, नीचे खींच लाते हैं। इसलिये इन समस्याओं पर लोकव्यापी रूप में विचार करना और संसार के उन भागों पर, जो कि अवेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं और भी अधिक ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है।

एशिया कई पीढ़ियों से कुछ गतिहीन और पिछड़ी हुई दशा में रहा है। छेकिन पिछले कुछ वर्षों में एशिया में महान शक्तियों काम करती रही हैं। इन शक्तियों ने आरंभ में अनिवार्य रूप से अपने यहां राजनैतिक परिवर्तन पर घ्यान दिया, क्योंकि दिना राजनैतिक परिवर्तन के कोई स्थायी या दूर तक प्रभाव रखने वाला आधिक परिवर्तन संभव नहीं था। एशिया के कई बड़े बड़े भाग औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत दूसरे देशों के प्रभुत्व में थे। इस संबंध से उन्होंने कभी कुछ लाभ भी उठाया है। जहाँ एक ओर इस संबंध ने एक मानी में उनकी गतिहीन को भक्तभोरा, वहां इसने उत्त स्थिति को कायम भी रक्वा।

एशिया की राजनीतिक लड़ाई बिल्कुल तो नहीं, लेकिन अधिकतर समाप्त हो चुकी है। एशिया के कुछ भाग हैं, जहां कि राजनीतिक स्वतंत्रता के लिये अब भी लड़ाई चल रही हैं, और वह स्पष्ट है कि जब तक इस तरह की लड़ाई राजनीतिक क्षेत्र में जारी हैं, और कामों की उपेक्षा होगी या वे व्यर्थ सिद्ध होंगे। इसलिये जितनी जल्दी इसका अनुभव कर लिया जाय कि राजनीतिक दृष्टि से एशिया के प्रत्येक देश को पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिये, और उन्हें इस स्विति में होना चाहिये कि किसी संसार-व्यापी संगठन द्वारा निर्धारित एक विश्व नीति के अन्तर्गत रहते हुए वे अपनी प्रतिभा के अनुकूल आत्म विकास कर सकें, उतना ही अच्छा है। यदि कोई एक बात निश्चित है तो वह यह है कि एशिया के किसी भाग में तब तक शान्ति स्थापित न होगी, जब तक कि संसार के किसी भी देश में किसी एशियायी देश पर वल द्वारा प्रभुत्व बनाये रखने की प्रवृत्ति कायम है। मुक्ते खेद है कि इस प्रकार के कुछ प्रयत्न एशिया के कुछ हिस्सों में अभी तक चल रहे हैं। ये प्रयत्न मुक्ते अवांछित ही नहीं बिल्क नितान्त दूरदिश्ताहीन जान पड़ते हैं। क्योंकि उनके प्रयत्नों का केवल एक ही परिणाम हो सकता है, वह यह कि सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रणों को दूर कर दिया जाय।

अब साधारणतया एशियायी लड़ाई का यह राजनैतिक पहलू अपने स्वाभाविक और अनिवाय अन्त को पहुँच रहा है। लेकिन साथ ही आधिक पहलू बना हुआ है, जो संसार पर असर रखने वाली अनेकानेक आधिक समस्याओं के साथ गुंधा हुआ है। एशियायी दृष्टिकोण से इन समस्याओं से निबटना मूलतया एक अत्यन्त आवश्यक विषय हो गया है। संसार के दृष्टिकोण से भी यह वास्तव में उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक एशिया की इन समस्याओं से निबटा नहीं जाता, तब तक वे संसार के अन्य भागों पर भी असर डालती हैं। में आशा करता हूं

कि मैंने जो कुछ कहा है आप, इस कमीशन के सदस्य, उसके महत्व को अनुभव करते हैं। और आप संयुक्त राष्ट्रों के प्रति यह स्पष्ट कर देंगे, कि एशियायी समस्याओं की अवहेलना का प्रयत्न स्वयं संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्यों को विफल कर देगा।

एशिया में अनेक ऐतिहासिक शक्तियां पिछले अनेक वर्षों से काम कर रही हैं। बहुत सी बातें हुई हैं, जो अच्छी हैं, और बहुत सी ऐसी बातें भी हुई हैं, जो उतनी अच्छी नहीं हैं। जब व्यापक ऐतिहासिक शक्तियां काम करती हैं, तब सदा ऐसा ही होता है। वे शक्तियां अब भी काम कर रही हैं। हम उन्हें कुछ डालने का, जहां तहां दूसरी दिशा में फेरने का, प्रयत्न करते हैं, लेकिन मूलत्या वे अपना काम करती रहेंगी, जब तक कि उनका उद्देश और उनकी ऐतिहासिक भवितव्यता पूरी नहीं हो जाती। यह ऐतिहासिक भवितव्यता केवल यह हो सकती है कि पूरी राजनैतिक और आधिक स्वतंत्रता स्थापित हो, जो कि निश्चय ही किसी प्रकार के संसारव्यापी ढांचे के अन्तगंत होगी। एशिया और शेष संसार के, विभिन्न देशों में विविध राजनैतिक और आधिक प्रणालियाँ चल रही हैं। यह स्पष्ट है कि जब तक हम आधार रूप में यह बात मंजूर न कर लें कि किसी भी देश की किसी राजनैतिक अथवा आधिक प्रणाली में हस्तक्षेप न किया जावगा, और उसे संसारव्यापी सहयोग के क्षेत्र के अन्तगंत अपना विकास करने के लिये स्वतंत्र छोड़ दिया जायगा, तब तक सहयोग सहन न होगा।

अब आप एशिया की समस्याओं को दूरकालीन अथवा निकट के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। निकटकालीन समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि एशिया की कुछ बड़ी कठिनाइयां, जिन्हें तुरंत हल होना चाहिये, हल हो सकें। जैसे मोजन का प्रश्न है। यह एक असाधारण स्थिति है कि भारत जैसे देश में या इसी प्रकार के जन्य मुक्यत्या कृषिप्रधान देशों में, खाने का अभाव हो या कि मोजन पर्याप्त मात्रा में न मिले। अगर ऐसा होता है तो स्पष्ट रूप

से कहीं कुछ तृटि अवश्य है।

अपने मन में मुक्ते जरा भी संदेह नहीं कि भारत अपनी आवश्यकताओं के लिये मोजन उत्पन्न कर सकता है, और वह करेगा भी। आज तो नहीं, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर। लेकिन इस समय तो हमें इस समस्या का और तरह सामना करना है। और भी ऐसी ही जरूरी समस्याएं आपके सामने विचारायं आवेगी। इन समस्याओं पर, दूरकालीन दृष्टि से देखते हुए, मुक्ते जान पड़ता है कि हमें अनेक किमयों को पूरा करना है। हमें अपने उत्पादन की योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा, कृषि और उद्योग में दोनों क्षेत्रों में। यह अब स्वीकार कर लिया गया है कि एशिया के इन देशों में औद्योगीकरण होना चाहिये। अब तक विविध समस्याओं और निविध प्रभावों के कारण यह कुछ स्का रहा है। औद्योगीकरण को सीमित करने वाला मुख्य कारण पूंजी के साधनों का अभाव रहा है। किनाइयाँ ये हैं कि पूंजी के साधनों को और विशेष योग्यता को, उन देशों से जहां वे मौजूद हैं और अतिरिक्त मात्रा में हैं, कैसे प्राप्त किया जाय। उन्हें कहां तक प्राप्त किया जा सकता है, इसका हिसाब लगाना जापका काम है, और इस सम्बन्ध में निर्णय करना उत्पादन करने वाले देशों का काम है। यदि ये शीध नहीं प्राप्त होतीं, तो औद्योगीकरण के कम में देर हो जायगी, लेकिन तब भी यह कम चलता रहेगा।

अब, अगर संसार के ब्यापक हित में यह उचित समक्ता जाय कि भारत जैसे देश में और पूर्व के और देशों में औद्योगीकरण हो, वे वृद्धि करें, कृषि उत्पादन को बायुनिक रूप दें, तो जैसा कि मैंने कहा यह उन देशों के हित में है, जो इस कम में एशियायी देशों की, पूंजी के साधनों से और अपने विशेष अनुभव से सहायता कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करते समय यह बात ध्यान में रखने की हैं कि कोई भी एशियायी देश इस प्रकार की किसी सहायता का स्वागत न करेगा, अगर इस सहायता के साथ कोई ऐसी शतें लगी हों, जिससे दूसरे देशों का किसी भी प्रकार का आर्थिक प्रभुत्व स्थापित होता हो। किसी देश के किसी भी प्रकार के आर्थिक प्रभुत्व को स्वीकार करने की अपेक्षा हम अपने औद्योगिक तथा अन्य विकास में देर करना पसन्द करेंगे,।

यह एक निश्चित सिद्धान्त हैं जिसे कि भारत में सभी स्वीकार करते हैं। और मुक्ते आश्चर्य होगा यदि एशिया का कोई और देश इस पर न चले। हम संसार के हित में प्रस्तुत किसी भी नीति या कार्यक्रम में पूरी तौर से सहयोग देना चाहते हैं, चाहे इसमें, और देशों के साथ साब, हमें सर्वसता के किसी अंश का त्याग भी करना पड़े, धतं यह है कि यह त्याग समान रूप से सभी पक्षों की ओर से हो। लेकिन बहुत काल के विदेशी प्रभुत्व ने एशिया के देशों को, प्रत्यक्ष या परोक्ष, किसी भी प्रकार के प्रभुत्व के अन्तर्गत ले जाने वाली बातों के प्रति बहुत अनुभूतिशील बना दिया है। इसलिये में आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसका क्यान रक्खें और अपने कार्यक्रमों और नीतियों का इस प्रकार निर्माण करें कि उसमें एक देश द्वारा दूसरे देश पर किसी प्रकार के आर्थिक प्रभुत्व की गंध न हो। यह स्वीकार किया जाता है कि राजनैतिक प्रभुत्व का परिणाम आर्थिक प्रभुत्व होता है। लेकिन यदि आप सावधान न रहे तो एक अदृश्य या अप्रत्यक्ष आर्थक प्रभुत्व होता है। लेकिन यदि आप सावधान न रहे तो एक अदृश्य या अप्रत्यक्ष आर्थक प्रभुत्व प्रवेश करजा सकता है। अगर इसने प्रवेश किया तो तुरन्त दुर्भावना जगेगी और सहयोग का वह वातावरण प्राप्त नहीं हो सकेगा जो कि ऐसे मामलों में परम आवश्यक है।

एक दूरकालीन दृष्टिकोण से, में भारत की ओर से कह सकता हूं कि हमारे लिये अपने शक्ति साधनों का विकास सब से महत्व की बात होगी। इससे देश के औद्योगी-करण को प्रोत्साहन होगा और हमारे भोजन के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। आप जानते ही हैं, कि आज भी भारत म और किसी भी देश की अपेक्षा आवपाशी अधिक है। हम अभी इसकी बहुत वृद्धि करने की आशा कर रहे हैं। हमारी निमाह में कम से कम बीस नदी घाटी योजनाएं हैं। कुछ बहुत बड़ी हें, कुछ टेनेसी घाटी योजना से भी बड़ी हैं। और कुछ बहुत छोटी हैं। हमें इन योजनाओं को शीध आगे बढ़ाना है। हमें बड़े-बड़े बांधों और जलाशयों को बनाना है, और इस कार्य के बारा भारत के बड़े भू-भागों में, जिनमें अभी खेती नहीं हो रही हैं, आवपाशी की सुविधाएं पहुंचाती हैं।

यहां में भारत की आबादी के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। हमारी भारी जनसंख्या के बारे में बहुत कुछ िखा और कहा गया है। किस प्रकार यह हमें अभिभूत कर देती है, और किस तरह जब तक हम इसकी बढ़ती को रोकते नहीं, या इसे कम नहीं करते, हम किसी भी समस्या का हल नहीं कर सकते। मेरी यह इच्छा हरिगज नहीं है कि भारत की जनसंख्या बढ़ती जाय। में पूरी तरह से जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के पक्ष में हूं, लेकिन में समभता हूं कि इस पहलू पर इतना जोर दिया जाना एक बड़ी भूल है। में इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मेरा खयाल है कि भारत कम आबाद देश है, और में यह इसलिये नहीं कहता हूं। मेरा खयाल है कि भारत कम आबाद देश है, और में यह इसलिये नहीं कहता हूं कि में इसकी आबादी बढ़ाना चाहता हूं। यह कम आबाद यों है कि भारत के बड़े टुकड़ों में जब भी आबादी नहीं। यह सही है कि अगर आप गंगा के मैगन में जाय, तो वहाँ बनी आबादी पावेंगे। भारत के कुछ भागों की घनी आबादी अवश्य है, लेकिन बहुत से हिस्से ऐसे हैं जो कि बिल्कुल आबाद नहीं है।

कल रात इस सम्मेलन के एक प्रतिनिधि ने बताया था कि कराची से दिल्ली, मद्रास और फिर उटकमंड आते हुए उन्हें आबादी की कभी देखकर आश्चर्य हुआ। जाहिर है वह हवाई जहाज द्वारा यात्रा कर रहे थे, फिर भी सारा ग्राम प्रदेश उन्हें विरल आबादी वाला जान पड़ा, और आखिर इतना तो आदमी जान ही सकता है कि देश घने तीर से आबाद है या नहीं। यह ठीक खयाल है, क्योंकि हमारा कितना ही विस्तृत भू-भाग आबाद नहीं हैं।

जगर आप यों कहना चाहें, तो हमारी उत्पादन की योग्यता के कम होने के कारण यह कहा जा सकता है कि हमारी आवादी अधिक है। अगर हम अपना कुषि संबंधी तथा अन्य उत्पादन बढ़ाते हैं, अगर यह आवादी उत्पादन के काम में लगती है, तो हमारी आवादी ज्यादा नहीं है। हमारी नदी घाटियों की ये बड़ी योजनाएं हैं, जो कि भूमि की बाबपाशी के अतिरिक्त, बाढ़ों, घरती के कटाव और मलेरिया को रोकेंगी, और बड़े परिमाण में जल-विद्युत शक्ति का उत्पादन करेंगी। साथ ही औद्योगिक विकास में भी सहायक होंगी। अगर आप भारत के नक्शे को देखें, तो आप उत्तर से पूर्वोत्तर जाती हुई एक विशास पर्वत-श्रृंसला देखेंगे। मेरी समफ में संसार

की कोई भी देश ऐसा भूखंड वाला नहीं, जहां कि इतनी अधिक प्रच्छन्न शक्ति विद्यमान हों। आवश्यकता केवल इस बात की है कि इस शक्ति को ग्रहण करके उपयोग में लाया जाय। हम उसे ग्रहण करके उपयोग में लाना चाहते हैं। कुछ हद तक हमने ऐसा किया भी है। साथ ही हिमालय में अपार विविध खनिज साधन भी मरे पड़े हैं।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत ही नहीं, बल्कि यह सारा एशियायी भूखंड, मानवी और भौतिक दोनों तरह के अपार साधनों से भरा हुआ पड़ा है और हमारे सामने प्रश्न यह है कि इनके संयोग से किस प्रकार परिणाम प्राप्त किये जायं। यह नहीं कि हमारे यहां आदिमयों या सामग्री की कमी हो। हमारे यहां ये दोनों हैं। इनको एक साथ काम में लगाने के लिये पूंजी के साधनों की और अनुभवी यन्त्र कुशल व्यक्तियों की कमी है जो उन देशों से प्राप्त हो सकते हैं, जहां इनकी बहुतायत है। ऐसा करने से अनिवार्य रूप से संसार का भला होगा। यदि यह नहीं हो सकता तो, हमें सीमित रूप में काम करना होगा। लेकिन किसी न किसी प्रकार हमें उस दिशा में जाना है।

इन नई योजनाओं से उत्पादन में वृद्धि करने के अतिरिक्त, हमारे लिये अपने मौजूदा साधनों का भी और अधिक अच्छा उपयोग करना आवश्यक है। में नहीं समभता कि आजकल उनका अच्छे से अच्छा उपयोग हो रहा है। जो कुछ हमारे पास है, उससे हम जितना काम ले रहे हैं, उससे अधिक लें सकते हैं। इसके साथ भारत में, और शेष एशिया में, भी अनेक समस्याएं लगी हुई हैं: अये व्यवस्वा की, पूंजी और अम के परस्पर सम्बन्ध की और मजूरों को संतुष्ट करने की। इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी, या कम से कम अधिकांश एशियायी देशों में चिरकालीन सामाजिक अन्याय चले आ रहे हैं, और स्वाभाविक है कि जहां ये सामाजिक अन्याय हों, नहीं ठीक ठीक और संतोषजनक कार्य नहीं हो सकता। विशेषकर अब, जब कि सामाजिक अन्याय और सामाजिक विषमता की भावना इतनी तीब हो गई है।

इस में मुक्ते ज्रा भी संदेह नहीं कि भारत में इस सामाजिक अन्याय की तीच भावना के कारण उत्पादन में क्कावट आई है। एक व्यक्ति अथवा एक समाज प्रायः किसी भी भार को उठा सकता है। हमने पिछले युद्ध में देखा है कि राष्ट्रों ने किस प्रकार त्याग और कष्ट के रूप में भारी से भारी बोभ उठाये हैं। लेकिन जब कि उस बोभ के वहन करने में विषमता की भावना हो, अर्थात् एक पर कम बोभ पड़ रहा हो और दूसरे पर अधिक, तो अन्याय की भावना बढ़ जाती है। उस दक्षाम आप सहयोग और सुगमता से होता हुआ वह कार्य नहीं देख सकते, जिसकी कि आज, पिछले समय से कहीं अधिक आवश्यकता है। इसलिये विशुद्ध आधिक दृष्टिकोण की आंक्षा इस समस्या को मानवी दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है।

अगर कोई इस समस्या को इस मानवीय द्िकोण से देखता है, और विना लम्बे तर्कावतकं के, सहयोग करने का प्रयत्न करता है, तो में समभता हूं कि वह इसे बहुत दूर तक हल कर लेता है, और वह भिन्न सिद्धांत रखने वालें लोगों से भी वहुत कुछ सहयोग प्राप्त करने में सफल हो सकता है। इसलिये में इस कमीशन से अनुरोध करूंगा कि वह इस समस्या को सामाजिक अन्यायों के दूर करने के मानवीय दृष्टिकोण से देखे। यह ठीक हैं कि कमीशन किसी देश को उसके आर्थिक डांचे के संबंध में कोई आदेश न देगा। लेकिन कमीशन यदि कोई परामधं देता है, तो निरुष्य ही उसका बहुत असर पड़ेगा और अधिकतर देश, संभवतः, उसका अधिक से अधिक पालन करेंगे।

अब, जो कुछ मैंने कहा है उसे दुहराऊं, तो मैं आशा करता हूं कि यह कमीशन इस बात का ध्यान रखेगा कि हम लोग करोड़ों मनुष्यों के विषय में विचार कर रहे हैं, न कि काल्पनिक देशों या काल्पनिक बगों के विषय में। हर एक व्यक्ति का अपना परिवार है, जिसमें बच्चे हैं, जो संभवतः भूखों रह रहे हैं, जिन्हें संभवतः कोई शिक्षा नहीं प्राप्त हुई है, और विकास और उन्नति के कोई भी अवसर नहीं मिले हैं।

मैंने शुरू में ही कहा था कि एशिया के कुछ हिस्सों ने अपनी राजनैतिक समस्याओं को भी अभी तक पूरी तौर पर हल नहीं किया है। कुछ में पिछले ही वर्ष में महान राजनैतिक परिवर्तन हुए हैं। भारत में ऐसा ही परिवर्तन हुआ है। भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान वन गया है, वर्मा स्वतंत्र हो गया है, आदि। इस कमीशन में वर्मा और न्यूजीलैंड के प्रतिनिधियों का मैं विशेष स्वागत करना चाहता हूं। यहां पर इंडोनेशिया के प्रतिनिधियों को भी देखकर मुभे बहुत प्रसन्नता होती।

में ऐसे विषयों के कानूनी और वैद्यानिक पहलुओं में न आऊंगा, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से मुक्ते यह आवश्यक जान पड़ता है कि इंडोनेशियन गणराज्य जैसे
प्रदेश की, जो कि एशिया के सब से संपन्न प्रदेशों में है, उपेक्षा नहीं की जा सकती।
आप एशिया के लिये जो भी योजना तैयार करें, उसमें यदि उस प्रदेश का प्रत्यक्ष और
पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो आपकी वह योजना अधूरी है। वह स्थिति की
आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। आप एशिया के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग
को अलग करके, अप एशिया के लिये योजना तैयार नहीं कर सकते। इसलिये
इस बात का मुक्ते खंद है कि इंडोनेशियन गणराज्य के प्रतिनिधियों को अभी
तक यहाँ सीचा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। में आशा करता हूँ कि इस कमीशन के
परामशों में उन्हें आमंत्रित कर, किसी न किसी रूप में, उन्हें सिम्मिलत करना
संभव हो सकेगा।

जैसा मैंने कहा, जाबादी के लवाल से, भारत इस एशियायी मूलंड का ४० प्रतिशत है। भौगोलिक दुष्टि से भी, इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का निश्वय है कि वह एशिया और संसार के लिये इस सहयोगपूर्ण ज्योग में पूरा भाग लेगा।

लोग एशिया में भारत के नेतृत्व की अस्पष्ट रूप में चर्चा करते हैं। मैं इस तरह की बातचीत नापसन्द करता हूं। में चाहता हूं कि इस समस्या को इस रूप से न देखा जाय कि यह देश अथवा वह देश नेता है और दूसरों को खींच रहा है या डकेल रहा है बिल्क एशिया के सभी देशों के परस्पर सहयोग की भावना से इस समस्या को देखा जाय। अगर कोई देश अधिक सहयोग करता है, तो अच्छा। अगर कोई देश समान ध्येय के लिये अपने हिस्से से अधिक सेवा अपित करता है, तो यह और भी अच्छी बात है उसकी प्रशंसा होनी चाहिये लेकिन किसी देश का यह सममना कि वह दूसरों का नेतृत्व कर रहा है, बड़े अभिमान की बात होगी। विशेषतः एक ऐसे संगठन में जो कि सभी के हित के लिये है, इस तरह का विचार अवांछनीय है।

हमें सभी देशों के बीच एकमात्र सहयोग की ही बात करनी चाहिये, वह चाहे कीई भी देश हों। में चाहता हूं कि भारत इसी भावना के साथ इस समस्या को देखे। साथ ही, मैं यह भी चाहता हूं कि सब की सेवा के उद्देश्य से बनाए गए काये-कम में भारत का प्रमुख भाग रहे, चाहें भारत के लिये उसका परिणाम जी भी हो।

आप का कमीशन यहाँ पर पहली बार आया है। मैं समकता हूं कि जो बातें आपकी तय करनी हैं, उनमें से एक यह भी है कि आपका अस्थायी प्रधान कार्यालय कहां हो। संभवतः शीध्य ही प्रादेशिक प्रधान कार्यालयों के लिये स्थान ढूंढ़ने का प्रश्न उठेगा। यह निश्चय करना आपका काम है, मैं इस विषय में अधिक न कहूंगा। लेकिन भारत सरकार की ओर से मैं आपको अपना प्रधान कार्यालय भारत में बनाने के लिये आमंत्रित करना चाहता हूं। यदि आप ऐसा निश्चय करेंगे, तो हम आपका बहुत स्वागत करेंगे, और यहाँ आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथाशक्य प्रयत्न करेंगे। न केवल कमीशन का, बल्कि प्रादेशिक प्रधान कार्यालय भी हम यहां ही चाहेंगे। भारत में स्थान का ठीक निश्चय बाद में, आपकी और भारत सरकार की सुविधानुसार हो सकता है। हर हालत में मैं यह आमंत्रण एक गैररस्मी ढंग से आपके सामने रखना चाहता हूं, और आपका जो भी निर्णय होगा, उसे हम निश्चय ही स्वीकार करेंगे। चाहे जहां आपका प्रधान कार्यालय हो, हम आपके साथ भूरा सहयोग करेंगे।

में एक बार फिर आप का स्वागत करना चाहता हूं और यह इच्छा प्रकार करता हूं कि आपके प्रयत्न सफल हों। And the first of the first of the second second

The fire and an analysis of the first of the

A Without Longs on infinite

A PART OF THE STATE

A

NAME AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR



पेरिस में ३ नवम्बर, १९४८ को संयुक्त राष्ट्रसंघ की साबारण सभा के विशेषाधिवेशन में भाषण देते हुए



उटकमंड (दक्षिण भारतः) में जून १९४८ में सुदूरपूर्व तथा एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के आधिक कमाशन के अधिवेशन में भाषण देते हुए श्री नेहरू



मार्च १९४७ में, नई दिल्ली में प्रथम एशियायी सम्बन्ध-सम्मेलन में



दिल्ली में, नवम्बर १९४८ मा, अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष विज्ञान संघ की एशियायाँ प्रादेशिक का फिन्स का उद्धाटन करते हुए

#### विश्व स्वास्थ्य संघ

प्रतिनिधिगण, हमारी सरकार की ओर से स्वास्थ्य मन्त्री ने आपका हार्दिक स्वागत किया है, में उसमें सिम्मिलित होता हूं। में उस स्वागत के साथ कुछ थोड़ें से शब्द और जोड़ना चाहूंगा और यह कहूंगा कि हम आपका केवल रस्मी ढंग से स्वागत नहीं करते हैं, बल्कि जो काम यह संगठन, विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया के दृष्टिकोण से, जहां कि संसार के और बहुत से भागों की अपेक्षा स्वास्थ्य की स्थिति पिछड़ीं हुई है, कर रहा है, उसे हम बहुत अधिक महत्व देते हैं। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा शब्द है और आपके अधिकार पत्र के ध्येषों में में इसकी परिभाषा पाता हूँ। यह पढ़ कर मुक्ते प्रसन्तता हुई है कि आपने इसकी परिभाषा 'शारी-रिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्र की पूर्ण मलाई की स्थिति, केवल रोग या जीणंता का अभाव ही नहीं' इस रूप में दी है। अगर आपका यह ध्येय सिद्ध होता है तो मुक्ते विस्वास है कि आप संसार की सारी समस्याओं को हल कर लेंग, क्योंकि यदि यह हमें हासिल हो जाता है तो दुनिया से करीब करीब सभी समस्याएं लुप्त हो जाती हैं। इसलिये मुक्ते प्रसन्नता है कि आप भी आबिर—यद्यपि यह ध्येय जल्द नहीं परा हो सकता—लक्ष्य पर या किसी और अच्छे परिणाम पर पहुँच सकेंगे।

राजनैतिक क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ दो या तीन वर्षों से कार्य कर रहा है। वहाँ उसे बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्नित करना उसके लिये सदा सुगम नहीं रहा है। फिर भी उसकी सब कमजोरियों के बावजूद, जो कि संगठन की कमजोरियां उतनी नहीं हैं जितनी कि उस दुनिया की हैं जिसमें हम रह रहे हैं, वह तरक्की कर रहा है। आज दुनिया में यही एक ऐसी बीज है, जो कि अन्ततः संसार की राजनैतिक समस्याओं के हल की कुछ आशा दिलाती है। इस अवसर से लाभ उठाने की दुनिया को काफी बृद्धि हैं भी या नहीं, इसकी भविष्यवाणी करने की मुक्तमें योग्यता नहीं। लेकिन मुक्ते जान पड़ता है कि सब क्षेत्रों में वास्तविक शान्ति हासिल करने की एकमात्र संभावना केवल अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में ही है। इसलिये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि राजनैतिक क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में भी हम उस सहयोग को बरतें।

विश्व स्वास्थ्य संघ की दक्षिण पूर्वी एशिया की प्रादेशिक समिति के प्रथम अधि-वेशन का उदमाटन करते हुए, नई दिल्ली में ४ अक्तूबर, १९४८ को दिया गया भाषण। राजनैतिक स्तर पर बड़े-बड़े संघर्ष हैं, परंत्तु दूसर क्षेत्रों में व से संघर्ष नहीं है। लेकिन उनसे निबटने के लिये आपके पास पर्याप्त सामन होने चाहिये। इसलिये यदि हम इस कार्य में और ऐसे ही कार्यों में अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर लेते हैं, तो हम केवल एक ऐसे क्षेत्र में ही अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जो कि संसार की उन्नति के लिये आवश्यक है, बिल्क असल में हम परोक्ष रूप में संसार के और बड़े राजनैतिक और आधिक प्रश्नों को ही हल कर रहे हैं। इस प्रकार हम अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बातावरण उत्पन्न करते हैं और यह एक बहुत बड़ी बात है। आज की दुनिया को देखते हुए में अनुभव करता हूँ कि यहां बड़े संघर्ष हैं। और ये संघर्ष अनेक कारणों से हैं, लेकिन कदाचित् सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया में कुछ मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैं, जिन पर भय की भावना छाई हुई है। हर आदमी का भय, एक दूसरे का भय और दूसरे देश का भय। अब, अगर भय की यह भावना चली जाय, तो हर एक कार्य क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित हो जायगा।

इसलिये एक राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत से, में यह कह सकता हूं कि राजनीति के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के ये प्रयास, वास्तव में राजनीतिक और आधिक समस्याओं के हल को लिये एक आवश्यक पूर्व रूप हैं। कुछ लोग यह स्थाल कर सकते हैं कि इस ज्माने में दूसरे क्षेत्रों में यह सहयोग, राजनीतिक और आधिक प्रश्नों से कुछ अलग-अलग है, लेकिन राष्ट्रीय जीवन अन्ततः एक मिलीजुली चीज है। यदि कोई गलत बात हुई, तो सारा ढांचा विगड़ जाता है। यदि एक व्यक्ति का स्वास्थ्य विगड़ता है, तो एक राष्ट्र का शारीरिक स्वास्थ्य भी विगड़ता है और इसका संसार पर भी प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार सभी दृष्टिकोणों से, इस विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन का विचारणीय विषय यानी स्वास्थ्य, मौतिक तथा दूसरे क्षेत्रों में, संसार के भावी कुशल क्षम के लिये, एक आवश्यक विषय है। इस तरह की शिकायत प्राय: हुई है, जिसे कि अवश्य ही आप सज्जनों ने भी सुना होगा, कि इन बड़े अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में उन समस्याओं पर खास जोर दिया जाता है जिनका कि यूरोप या अमेरिका या संसार के कुछ और हिस्सों से सम्बन्ध रहता है और एशिया के हिस्सों में वे विशेष दिलचसी नहीं लेते। मैं यह शिकायत इसलिये करता हूं कि, प्रायः वो लोग इन संगठनों में प्रमुख भाग लेते हैं, उनकी दिलचस्पी यूरोप की बड़ी समस्याओं में ही रहती है। यदि आप स्वास्थ्य के प्रश्न को लें, तो स्पष्ट है कि आपको एशिया के बड़े प्रदेशों और संसार के कुछ अन्य ही भागों को अपना कार्यक्षेत्र बनाना होगा।

यह भी आज भलीभांति विदित है कि दुनिया को हम इस तरह नहीं बांट सकते

कि कुछ भाग तो यहाँ स्वास्थ्यपूर्ण रहें और कुछ को अस्वस्थ रहने दिया जाय। क्योंकि छूत फैलती है, सभी कुछ फैलता है। आज अगर युद्ध होता है तो वह भी फैलता है, यदि रोग है तो वह भी फैलता है। इसलिये आपको सारी दुनिया को ही देखना होगा। तब सारी दुनिया को देखते हुए यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि आप उन भागों के लिये उपाय करें जो कि किसी खास दिशा में पिछड़े हुए हैं। इसलिये दक्षिण-पूर्वी एशिया की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को निवटाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और मुक्ते प्रसन्नता है कि प्रदेशों को लेकर इन समस्याओं के निवटाने का कम विकास पा रहा है। इस पद्धित से विशेष प्रदेशों की खास समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, वह इस संगठन की सहायता करने में और इसके निर्णयों को कार्यान्वित करने में अपनी पूरी शक्ति से मदद देगी।



### सहयोग का एक नया वातावरण

में इंग्लिस्तान में फिर कई वर्षों बाद आया हूं, और जहां भी में गया हूं, मुक्के वहां स्वागत और मैत्री प्राप्त हुई है। मैं इसके लिये बहुत ऋतृज्ञ हूँ।

मित्रो, मैंने यहां बहुत वर्ष बिताये हैं, छेकिन बीते हुए समय में अनिवायतः एक संवर्ष और विरोध की भावना रही है, जो कि भारत और इंग्लिस्तान के बीच थी। सीभाग्य से वह अब खत्म हो रही है, और हम एक नयें ढंग से और

सहयोग के एक नये वातावरण में एक दूसरे के निकट आ रहे हैं।

ब्रिटेन का पुराना औपनिवेशिक साम्प्राज्य कमशः वदल कर स्वतंत्र राष्ट्रमंडल कं देशों अथवा कुछ उपनिवेशों और कुछ अस्वायत्त देशों के अवशेषों का समृह बना। अब वे उपनिवेश भी, या उनमें से अधिकांश स्वतंत्र हो गये हैं। कुछ अभी रह गए हैं। में आशा करता हूं कि यह परिवर्तन-क्रम शीध ही पूरा होगा, जिससे कि यह राष्ट्रमंडल वास्तव में स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल या कामनवेल्य वन जायगा ।

जहां तक भारत का संबंध है, वहां एक अद्भृत परिवर्तन हुआ है। न केवल इसलिये कि इसने बहुसंस्थक लोगों पर प्रभाव डाला है, बल्कि इसलिये भी कि पिछली कितनी ही पीढ़ियों से हमारा संघर्ष चला आ रहा था। यह इस बात को दिसाता है कि जब ठीक कदम उठाया जाता है, तो उस ठीक कदम के परिणाम शीघ्र निकलते हैं।

भारत में आज बीती वातों के वावजूद इंग्लिस्तान के विरुद्ध बहुत कम दुर्भावना है। और में समभता हूं कि जो कुछ बच रही है, वह भी बहुत जल्द मिट जायगी। उतना शीध, जितना कि हम अपने सामने के बड़े कामों में,

सहयोग करेंगे।

में यहां अधिराज्यों के प्रधान मंत्रियों की बैठक के संबंध में आया हूँ और द्सरे अधिराज्यों से आये हुए विख्यात राजनीतिज्ञों से मिलने का सौभाग्य मुक्ते प्राप्त हुआ है। इस मेल का नतीजा यह हुआ है कि आपस में हमने एक दूसरे को समका और हर एक व्यक्ति दूसरे की कठिनाइयों से परिचित हुआ है। हम सब बातों पर भले ही सहमत न हों, लेकिन यह एक आश्चर्यंजनक बात है कि न केवल ध्येय के विषय में, बल्कि उन्हें प्राप्त करने के तरीकों के विषय में भी हम सब का इतना एकमत रहा है।

बी० बी० सी०, लंदन से २६ अक्तूबर, १९४८ को प्रसारित एक भाषण।

आखिरकार, कामनवंत्य के ध्यंय वहीं हो सकते हैं जो कि संयुक्त राष्ट्रों के अधिकार-पत्र में विस्तार से अंकित हैं; अर्थात् शान्ति की स्थापना, संधर्ष की रोकना और सारे संसार में मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा।

यदि कामनवेल्थ इसके प्रतिपादन में न केवल अपने क्षेत्र में सफल होता है, बिक्त उसे संसार के विस्तृत क्षेत्र में सफल होने में सहायता देता है, तो क मन-वेल्थ संसार का सर्वोत्तम नेतृत्व कर सकेगा।

इस बैटक ने मुक्ते दिखाया है कि कामनवेल्थ के लिये इस रूप में कार्य करने का, और न केवल अपनी बिल्क दूसरों की भी सहायता करने का, बहुत बड़ा क्षेत्र है।

अन्त में में फिर ब्रिटेन के लोगों और ब्रिटेन की सरकार के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करना चाहता हूं।

## संयुक्त राष्ट्रों के प्रति

इस महान सभा के सामने भाषण देने का जो अवसर मुक्ते दिया गया है, उसके लिये में कृतज्ञ हूँ। इस अवसर ने मुक्ते कुछ परेशानी और घवराहट में डाल दिया है, क्योंकि यह सभा संसार के समाज की प्रतिनिधि है, और जो लोग यहां मौजूद हैं वे चाहे बड़े स्त्री पुरुष हों, चाहे छोटे, वे सब एक विशाल उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उस विशाल उद्देश्य का बढ़प्पन कुछ हम लोगों पर भी आता है, और हमें भी, वह एक क्षण के लिये, जैसे हम हैं, उससे अधिक बड़ा बना देता है।

इसिलये, इस सभा में भाषण देने का साहस करते हुए मुक्ते कुछ संकोच होता है। आप पेचीदा और किंठन समस्याओं को हल करने में लगे रहे हैं, और इस अवसर पर आपके सम्मुख विचारणीय बड़ी समस्याओं के विषय में, कुछ कहने का साहस में नहीं करता हूं और न करूंगा। आप संसार के बोकों और दुःखों को वहन कर सकते हैं। छेकिन अक्सर मुक्ते यह आश्चर्य होता है कि इन समस्याओं से निबटने के लिये जो रास्ता साधारणतः पकड़ा जाता है, वह ठीक भी है या नहीं? संयुक्त राष्ट्रों के अधिकारपत्र ने उदात्त भाषा में इस बड़े संगठन के सिद्धांत और उद्देश्य अंकित किये हैं। मैं नहीं समक्तता कि उस भाषा को सुधारना संभव है।

उद्देश्य स्पष्ट हैं, आपका ध्येय स्पष्ट है, और फिर भी, उस ध्येय को देखते हुए भी मैं यह कहने का साहस करना चाहता हूं कि हम अकसर अपने को छोटी छोटी बातों में खो बैठते हैं और अपने सामने के मुख्य ध्येय को भूछ जाते हैं। कभी कभी ऐसा जान पड़ता है कि ध्येय स्वयं कुछ घुँ घला हो जाता है और अपेक्षाकृत छोटे ध्येय हमारे सामने आ जाते हैं। और जिस मुख्य उद्देश्य हम को देख रहे थे उसे भूछ जाते हैं।

में ऐसे देश से आ रहा हूं, जिसने कि एक लम्बी लड़ाई के बाद, यद्यपि बह लड़ाई एक शान्तिपूर्ण लड़ाई रही है, अपनी आजादी और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। लड़ाई के इन लम्बे वर्षों में, हमारे महान नेता ने हमें सिखाया था कि हमें न केवल अपने ध्येयों को न भूलना चाहिये, बिल्क उन तरीकों को भी न भूलना चाहिये,

संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के सामने, पेरिस में, ३ नवम्बर, १९४८ की विया गया भाषण।

जिनसे कि यह ब्यंय प्राप्त किया जाय। सदा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अच्छे ध्येय होना ही काफी नहीं है, यह भी उतने ही महत्व की बात है कि उन ब्येयों को प्राप्त करने के साधन भी अच्छे हों। साधन ध्येय के समान ही महत्व रखते हैं। आप इसे दुहराने की मुफ्ते आज्ञा दें, क्योंकि मेरा विश्वास है कि ध्येय चाहे जितने अच्छे हों, वे चाहे संयुक्त राष्ट्रों के वृहत्तर ध्येय हों, चाहे अपेशाकृत छोटे ध्येय हों, जो कि अकेले राष्ट्रों की अथवा राष्ट्रों के वर्ग की हैसियत से हम समय समय पर अपने सामने रखते हैं, महत्व की बात यह है कि हम याद रक्से कि अच्छे से अच्छे ध्येय भी सिद्ध न होंगे, अगर हमारे नेत्रों में खून की सुर्सी है और हमारे मस्तिष्क पर आवेग के बादल छाए हैं।

इसलियं हमारे लियं, यह आवश्यक हो जाता है कि एक क्षण के लियं हम.
यह भी सोचें कि हम किस तरह काम करते हैं, न सिर्फ यह कि हमारा घ्यंय
क्या है। अगर्चे हमें अपने घ्यंय को भी कभी न भूलना चाहिये। यह आवश्यक है कि हम उन सिद्धांतों और उद्देश्यों को सदा याद रक्कें, जिनके लियं कि यह महान सभा बनी थी।

अब उन सिद्धांतों और उद्देशों के दुहराने मात्र से शायद संकेत मिल जाय कि किस तरह कभी कभी आवेग और पक्षपात में पड़कर, हम उस मार्ग से भटक जाते हैं। यह सभा दो महायुद्धों के बाद और उन युद्धों के परिणामस्वरूप अस्तित्व में बाई। इन दो युद्धों की क्या शिक्षा रही है ? निश्चय ही इन युद्धों ने सिक्षाया है कि घृणा और हिंसा द्वारा आप शान्ति का निर्माण नहीं कर सकते। ये परस्पर विरोधी बातें हैं। इतिहास के लम्बे दौर की, और विशेषकर पिछले दो महायुद्धों की, जिन्होंने कि मानवता का भीषण संहार किया, यह शिक्षा रहीं है कि घृणा और हिन्सा सदा घृणा और हिंसा को ही जन्म देती है। हम घृणा और हिसा के कुचक में पड़ गये हैं, और ओजस्वी से ओजस्वी बहसें भी आपको उससे बाहर न निकाल सकेंगी, जब तक कि कोई दूसरा रास्ता, दूसरे साधन आप प्राप्त न कर लें। यह स्पष्ट है कि आप इस चक्कर में पड़ रहें और युद्ध होते रहे, जिन्हों कि रोकने और दूर रखने के लिये यह सभा खास तौर पर बनी है, तो इसका नतीजा इतना ही न होगा कि सारी दुनिया पर भयानक तबाही आवेगी, बिल्क यह भी कि कोई भी शक्ति या वर्ग कभी अपने घ्येय को प्राप्त न कर सकेगा।

तब फिर हम कैसे आगे बढ़ें? हो सकता है कि घृणा, पक्षपात और भय को मन से दूर करना कठिन हो। फिर भी, जब तक हम इस तरह आगे बढ़ने की और इसी भय को दूर करने की कोशिश नहीं करते, तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। इसका मुक्ते पूरा विश्वास है। यहाँ संसार के करीब करीब सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि एकत्र हैं। अनिवायं रूप से, आपके सामने और आप के पीछे वर्तमान कालीन बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं जो सास तौर पर यूरोप की हैं, जिसने कि इतने कष्ट मेले हैं।

क्या में एशिया के एक प्रतिनिधि की हैसियत से यह कहूं कि हम यूरोप का उसकी संस्कृति के लिये और मानवीय सम्यता में इसकी महान उन्नित के लिये, आदर करते हैं ? क्या में कहूं कि हम यूरोप की समस्याओं के हल में भी उतनी ही दिलचस्पी लेते हैं ? लेकिन क्या में यह भी कहूं कि दुनिया यूरोप से बड़ी है, और आप अपनी समस्याएं यह समक्ष कर नहीं हल कर सकते कि संसार की समस्याएं मुख्यतया यूरोप की ही समस्याएं हैं ? दुनिया के बहुत बड़े ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्होंने अभी, कुछ पीड़ियों से, संसार के मामलों में हिस्सा न लिया था। लेकिन अब वे जाग गये हैं। अब उनके निवासी गतिशील हैं और बे हरिण इस बात के लिये तैयार नहीं कि अपनी उपेक्षा या अपना पीछे छोड़ दिया जाना सहन करें।

यह एक सीधी-सी बात है, जिसे कि में समभता हूँ आपको याद रखनी चाहिये। क्योंकि जब तक आपके सामने दुनिया की पूरी तस्वीर न हो, आप समस्या को समभ ही न सकेंगे। और अगर आप दुनिया की एक भी समस्या को औरों से अलग करते हैं, तो आप उस समस्या को समभते ही नहीं। आज में यह निवेदन करने का साहस करता हूं कि एशिया की दुनिया के मामलों में गिनती है। कल उसकी गिनती आज से भी ज्यादा होगी। एशिया अब से कुछ पहले तक बहुत कुछ साम्प्राज्यवाद और औपनिवेशिकता का शिकार बना रहा। उसका एक बड़ा हिस्सा आज स्वतंत्र है। अब भी कुछ हिस्सा स्वतंत्र नहीं हुआ है, और यह एक अचरज की बात है कि आज भी कोई देश औपनिवेशिकता के इस सिद्धांत को मानता रहे और उसे पेश करे, चाहे वह प्रत्यक्ष शासन के रूप में हो, चाहे किसी परोक्ष रूप में। जो कुछ हो चुका है, उसके बाद इस पर केवल आपित ही न की जायगी, बल्कि सिक्य आपित की जायगी; औपनिवेशिकता के हर एक रूप के विरुद्ध, चाहे वह दुनिया के किसी भी भाग में हो, सिक्य विरोध होगा। यह पहली बात याद रखने की है।

एशिया में हम लोगों ने, जिन्होंने कि औपनिवेशिकता की ये सब बुराइयां भेली हैं, अनिवार्य रूप से, हर एक औपनिवेशिक देश की आजादी के लिये प्रतिज्ञा कर ली हैं। एशिया में हमारे कितने ही पड़ोसी देश हैं, उनसे हमारी गहरी मित्रता है। हम उन्हें सहानुभूति के साथ देखते हैं, उनकी आजादी की लड़ाई को सहानभूति से देखते हैं। कोई भी शक्ति, चाहे बड़ी हो या छोटी, जो कि इस प्रकार इन लोगों की आजादी में वाधा डालती है, वह संसार की शांति के हक में अच्छा नहीं करती। भारत जैसा बड़ा देश, जो कि औपनिवेशिकता की अवस्था से निकल चुका है, इसकी संभावना की भी कल्पना नहीं कर सकता कि और देशों पर औपनिवेशिक शासन का जुआ पड़ा रहे।

हम एशियायी इसे एक महत्व का प्रश्न समभते हैं, क्योंकि यह हमारे लिये सदा एक महत्व का प्रश्न रहा है। एक और प्रश्न भी हैं, जिस पर में आप का ज्यान दिलाना चाहता हूं। वह प्रश्न जातिगत समानता का है, जो ऐसी बात है कि जिसके विषय में संयुक्त राष्ट्रों के अधिकार पत्र में भी ज्यवस्था की गई है। उसे दुहराना ठीक होगा, क्योंकि आखिरकार जातिगत समानता के प्रश्न पर अक्सर संयुक्त राष्ट्रों की सभा में विचार हुआ है।

में नहीं समझता कि इस प्रश्न के किसी खास पहलू पर मुझे कुछ कहने की आव-दयकता है। छेकिन में इस सभा को, इस प्रश्न के छोकव्यापी पहलुओं की याद दिलाना चाहूंगा। यह स्पष्ट है कि दुनिया के कई बड़े-बड़े प्रदेश हैं, जिन्होंने कि जातिगत विष-मता के प्रश्न के कारण हानि उठाई है। हम यह भी अनुभव करते हैं कि दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं, जहां कि यह विषमता भविष्य में स्वीकार की जायगी। यह दूसरी बात है कि अधिक बल के सामने किसी को जबरन भुकना पड़े। यदि जातिगत समानता को स्वीकार नहीं किया जाता, तो साफ तौर पर संघर्ष के बीज बोपे जाते हैं, और संसार की शान्ति को संकट में डाला जाता है। यह संयुक्त राष्ट्रों के अधिकार पत्र के सिद्धान्तों के भी विपरीत है।

अरीत काल में इस विषमता के परिणामों को यूरोप की अपेक्षा एशिया, अफ्रीका और दुनिया के दूसरे कई भागों में कहीं अधिक अनुभव किया गया है। यह विष-मता भविष्य में हमें संघर्ष की ओर ले जा रही है। यह एक प्रश्न है, जिसे यदि ठीक ठीक न समक्षा गया तो उसका हल न हो सकेगा।

यह एक अजीव सी बात है कि जब दुनिया में इतनी चीजों की कमी हो, दुनिया के बहुत से हिस्सों में भोजन और जरूरी चीजों की कमी हो, लोग मूखों मर रहे हों, तब राष्ट्रों की इस सभा का ध्यान कुछ राजनैतिक प्रश्नों पर ही केंद्रिन्त हो। हमारी आर्थिक समस्याएं भी हैं। में नहीं जानता कि आप के सामने के राजनीतिक प्रश्नों से कुछ अवकाश ले लेना और तब तक उनके सम्बन्ध में मनुष्यों के विचारों को स्थिर होने देना तथा इस बीच गंभीर और आवश्यक आर्थिक समस्याओं पर ध्यान देना और यह देखना कि दुनिया में कहां खाने की कमी है, इस समा के लिये कहां तक संभव होगा।

में अनुभव करता हूं कि दुनिया भय और आशंकाओं से अधिक जकड़ी हुई है, उनमें से कुछ अवस्य ही सकारण भी हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति भय अनुभव करता है, तो उसके बुरे और अनिष्टकर नतीजे ज़रूर निकलते हैं। भय अच्छा साथी नहीं है। यह आश्चयं की बात है कि भय की यह भावना बड़े-बड़े देशों पर अधिक ब्याप्त दिखाई देती है। भय, और युद्ध का भारी भय, और बहुत सी बातों का भय! अस्तु, में समभ्ता हूं कि यह स्वीकार किया जाता है या स्वीकार किया जाना चाहिये कि किसी प्रकार के अनिधकार आक्रमण सहन नहीं किये जा सकते। क्योंकि अनिधकार आक्रमण का विचार ही संतुलन को भंग कर देने वाला और युद्ध की ओर ले जाने बाला है, हमें सभी प्रकार के अनिधकार आक्रमण का मुकावला करना होगा।

भय के और भी रूप हैं एक युद्ध का भय है। वर्तमान परिस्थिति में लोगों के लिए यह किन है कि वे अपनी रक्षा न करेंगे। क्योंकि अगर अनिधकार आक्रमण का भय है, तो आदमों को उसके विरुद्ध अपनी रक्षा करनी ही पड़ती है। हमें अपनी रक्षा करनी है, लेकिन अपनी रक्षा करने में भी हमें इस सभा के सामने विना स्वच्छ हाथों के नहीं आना चाहिये। लोगों को दोषी ठहराना सहज है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिये। क्योंकि कौन निदीं एसा है, जिसे स्वयं दोबी नहीं ठहराया जा सकता? एक अथों में हम सब, जो आज यूरोप के इस महाद्वीप में इकट्ठा हुए हैं, दोशी हैं। क्या हममें से कोई ऐसा है जो अनेक प्रकार से दोबी नहीं हैं? हम सभी नर और नारी अपराधी हैं। जब कि हम उन स्थलों को दूबते हैं, जहां मूल हुई है, तब हमें यह भी न भूलना चाहिये कि हम भें से एक भी ऐसा नहीं, जो कि निदोध हो।

अगर हम इस समस्या को लें और शांतिकांल में ही भय की सनीवृति पर विचार-विनिमय कर लें, जो कुछ हो रहा है उसके परिणामों का हम अनुभव कर लें, तो यह संभव है कि भय का यह बातावरण दूर हो जाय। युद का यह भय क्यों हो ? हमें किसी भी संभावित आक्रमण से बचने की तैयारी कर छेनी चाहिये, और किसी को यह न समभना चाहिये कि कोई राष्ट्र, कोई समुदाय अनाचार कर सकता है। संयुक्त राष्ट्रों का यह संगठन सभी तरह के भय और क्षति को रोकने के लिये मौजूद है। लेकिन साथ ही हमें आक्रमणकारी मनोब्त्ति को, चाहे वह शब्द द्वारा हो या कार्य द्वारा, एक दम छोड़ देना चाहिये। फिर भी, मैं अनुभव करता हूँ कि हममें से बहुत कम इम रख से बच पाते हैं, वह चाहे इस सभा के समाने विवाद के अवसर पर हो या किसी और जगह। आदमी अपना पक्ष इस तरह के आक्रमणत्मक शब्दों में रखने की कोशिश करता है। विवाद के प्रसंग में अपने पक्ष पर जोर देना सादा सहज है, लेकिन उसमें सदा एक कड्आपन रह जाता है, जो कि समस्या को और भी जटिल बना देता है। जैसा मैंने पहले ही कहा है मैं चाहता हूँ कि यह सभा याद रक्खे कि बड़ी समस्याएँ तब तक नहीं हल हो सकतीं, जब तक कि हमारी आंखों में खून भलक रहा हो और हमारे मनों पर उत्माद छावा हुआ हो।

में इस साधारण सभा से, अपने देशवासियों और अपनी सरकार की ओर से यह कहना चाहूँगा कि हम पूरे और पक्के तौर पर संयुक्त राष्ट्रों के अधिकारपत्र के सिद्धान्तों और उद्देश्यों में आस्था रखते हैं, और हम अपनी सारी योग्यता से उन सिद्धान्तों और उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयत्न करेंगे।

अन्त में, क्या में इस साधारण सभा को मेक्सिको के प्रतिनिधि-मंडल हारा प्रस्तुत उस प्रस्ताव के लिए, जिसे कि उसने अभी स्वीकार किया है, बधाई दे सकता हूँ? यह निश्चय ही एक बड़ा प्रस्ताव है। यदि साधारण सभा इस प्रस्ताव पर अमल करती है तो वह शान्ति के मार्ग पर और जो समस्याणें हमारे सामने हैं उनके हल के मार्ग पर बहुत आगे जा सकेगी। हम इन समस्याओं को भले ही हल न कर पावं। कोई भी इतना आशावादी नहीं, कि यह समभने लगे कि हमारे भले बनते ही सब समस्याणें हल हो जाएँगी। मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं। समस्याणें किन और जिल्ल हें, और उनको हल करने के लिए काफी कोशिश करनी होगी। लेकिन यह भी में अनुभव करता हूँ कि हमें इन समस्याओं को भय, कोध और आवेश से न देखना चाहिये। तब शायद ये धीरे-धीरे भिन्न रूप धारण कर लेंगी और हम विरोधी पक्ष को ज्यादा अच्छी तरह समभ सकेंगे। तब शायद एक दूसरे का भय हमारे मनों में कम हो जाएगा और तब कोई हल निकल सकता है। यदि हल भी न निकले तो कम-से-कम भय का यह आवरण, जो हम पर छाया हुआ है, हल्का हो जाएगा, और यह स्वयं संसार की समस्या का एक आंशिक हल होगा।

# श्रंतर्राष्ट्रीय सहयोग

सभापित महोदय, और अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष विज्ञान संगठन के एशियायी कमीशन के सदस्यों ! में यह ठीक-ठीक नहीं जानता कि में यहां क्यों हूँ, अर्थात् इस कान्फेंस में, जहाँ विज्ञान की एक खास शाखा के माने हुए विशेषज्ञ हैं, उपस्थित होने के लिए मुक्तमें क्या विशेष गुण हैं, सिवाय इसके कि विज्ञान और वैज्ञानिक विकास में मेरी कुछ साधारण रुचि है और उसका कुछ अस्पष्ट ज्ञान है, जैसां कि सम्भवतः एक अर्थशिक्षित व्यक्ति का हो सकता है। मेरी इस विषय की कोई खास ज्ञानकारी नहीं, और इसलिए विशेषज्ञों की इस मंडली में में अपने को कुछ छोटा अनुभव करता हूँ।

लेकिन, में यहां अन्तरिक्ष विज्ञान के विषय में, जिसके विषय में आप मुक्से कहीं अधिक जानते हैं, बात करने के लिए नहीं आया हूँ; बिल्क भारत सरकार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करने आया हूँ, और इस बात पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करने आया हूँ कि आप दूर-दूर देशों से, यहां दिल्ली में, आपस में मिलने के लिए और जो समस्याएँ आपके सामने हैं, उनपर, राष्ट्रीय होड़ की मावना से नहीं, बिल्क अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना से, विचार करने आए हैं।

आज की दुनिया में हम प्रतिकूल शक्तियों की होड़ के रूप में बड़ा अजीव विरोध पात हैं। एक ओर हम अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का एक अनिवाय विकास देखते हैं। आज की दुनिया इस अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना आगे नहीं चल सकती और, जैसा कि पहले वक्ता ने बताया, इसकी एक मिसाल यह कान्फ्रेंस और अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष विज्ञान संगठन हैं। मौसम की अवस्थाएँ या इसी प्रकार की दूसरी चीजें राष्ट्रीय सीमाओं में नहीं बंध सकतीं। वे उन्हें पार कर जाती हैं और उन पर असर डालती हैं। मौसम सम्बन्धी जो बात किसी दूर देश में होती है उसका प्रभाव हम पर यहां पड़ता है; और यदि हम इस क्षेत्र में संकीणता से काम लें, जैसा कि दुर्भाग्यवश हम में से अधिकतर लोग दूसरे क्षेत्रों में करते हैं, और यह सोचने लगें कि कृत्रिम सीमाएँ मनुष्यों को पूरी तरह विभाजित करती हैं, तो विज्ञान की इस शांका में या किसी दूसरी शांका में कोई उन्नति नहीं हो सकती।

अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष विज्ञान संगठन की एशियायी प्रादेशिक कान्क्रेंस का उद्बाटन करते हुए, नई दिल्ली में, १० नवम्बर १९४८, को दिया गया भाषण। इस प्रकार एक और तो हम अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का यह अनिवार्य विकास पाते हैं और दूसरी ओर राष्ट्रीयता की संकुचित भावना पाते हैं। यद्यपि राष्ट्रीयता के क्षेत्र में लोगों के मस्तिष्क की यह संकीणंता अनिवार्य रूप से नहीं पाई जाती, फिर भी दुर्भाग्यवश यह स्पष्ट दिलाई देती है। इनमें से कीन-सी शक्ति अन्त में विजय पाएगी यह कहना जरा किठन है; यद्यपि में यह मानता हूँ कि यह कहा जा सकता है कि अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की शक्ति की ही विजय होगी। यदि इसकी जीत नहीं होती, तो किसी की जीत नहीं होती। यह बात नहीं, कि दूसरी शक्ति की जीत होती है, बिल्क ऐसी चीज की जीत होती है जो निश्चय ही नका-रात्मक और विनाशकारी है। संसार के बहुत-से कार्य, चाहे थे राष्ट्रीय हों चाहे अन्तर्राष्ट्रीय, उसके परिणाम स्वरूप हानि उठाते हैं।

इसलिए यह एक अच्छी बात है कि हम इन अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसरों से लाम उठाएँ, न केवल इसलिए कि यह एक विशेष कार्य-क्षेत्र में अच्छा है, बल्कि इसलिए कि उनका प्रभाव संसार में मानव-सम्बन्धों के बृहत्तर क्षेत्र पर पड़ता है, और इससे लोग यह अनुभव कर पात हैं कि आखिरकार यह दुनिया आज बहुत हद तक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बल पर चल रही है। इस प्रसंग में, संचार की प्रणाली अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय हो जाती है, और विज्ञान की बहुत-सी शाखाओं की उन्नति अन्तर्राष्ट्रीय हम में ही हो सकती है।

इसलिए, में उन सब प्रतिनिधियों का, जो यहां आए हैं, स्वागत करता हूँ, और आशा करता हूँ कि विज्ञान की इस विज्ञेष शासा में आपका प्रयत्न सफल होगा। यह विज्ञान केवल मानव-कल्याण के लिए ही नहीं, मानव सम्बन्धों के बृहत्तर क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण है।

## वायुमंडलं पर विजय

सभापति जी, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कौसिल के प्रधान जी, और सरकारों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिनण ! में यहां पर भारत सरकार की ओर से इस देश में और दिल्ली के इस अत्यन्त प्राचीन नगर में आपका अत्यन्त हार्दिक स्वागत करने के लिए उपस्थित हूँ। अभी, पिछले कुछ क्षणों में, यहाँ बैठा हुआ में सोचने लगा कि इस प्राचीन नगर ने मानव-इतिहास के प्रवाह में कितने महान् परिवर्तन देखे होंगे। यह नगर संसार के इने-गिने सबसे प्राचीन नगरों में से है—यह वर्तमान नगर नहीं, बिल्क यह जगह, जहां कि स्मरणातीत काल से नगर बसते आए हैं। मुझे आदचयं हुआ कि इसने कितने परिवर्तन देखे होंगे और अब इस हवाई यात्रा के युग में इसकी स्थिति क्या होगी—इस हवाई यात्रा के युग में ही नहीं, बिल्क इससे भी अधिक, जब कि मनुष्य कमशः तीसरे आयतन में प्रवेश कर रहा है, और उस पर नियन्त्रण पाने का प्रयत्न कर रहा है, और उसका भले और बुरे दोनों ही रूपों में उपयोग कर रहा है। इस प्रकार इतिहास का यह विस्तृत पट मेरे सामने आया।

अब, यदि आप एक निजी संस्मरण बताने की आज्ञा दें, तो मुक्ते याद है कि बहुत समय पहले जब में स्कूल का विद्यार्थों था, उड़ान के प्रथम प्रयासों में मेरी बहुत ही विलवस्थी थी, और मुक्ते स्मरण है कि सन् १९०६ में मैंने स्कूल में हवाई उड़ान के विषय पर एक निवन्ध लिखा था। यह बहुत पुरानी बात है। मेरा स्थाल है, यह लगभग उस समय की बात है जब कि राइट बन्ध्, लेबम, ब्लेरिओ और अन्य लोग या तो इंग्लिक्तान और फांस के बीच का जलडमस्मध्य पार करने में लगे थे या और जगहों में उड़ान कर रहे थे। मैं उनके साहसिक कार्य से बहुत उत्तेजित हुआ था, और उस समय में स्वयं एक उड़ाका या कुछ इसी प्रकार का ध्यावित बनने के स्वयन देखता था।

मुक्ते स्मरण हैं कि अब से ४० या ४२ बरस पहले मैंने इंगलैण्ड के एक स्कूल से भारत में अपने पिता जी को लिखा था कि में शीध ही सप्ताहान्त की छुट्टी बिताने के लिए हवाई जहाज से आपके पास आऊँगा। इस विषय में मैंने समय से

अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की दक्षिण-पूर्व-एशिया प्रादेशिक हवाई बात्रा सभा में, नई दिल्ली में, २३ नवम्बर, १९४८, को दिया गया भाषण। कुछ पूर्व की बात कही थी। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि सप्ताह के अन्त की छुट्टियाँ होने लगी थीं और में नहीं कह सकता कि कितने और लोग इंग्लिश्तान और भारत के बीच सप्ताह के अन्त की यात्रा का विचार करते थे।

थोड़े ही समय बाद जब पहला जेपलिन वायुपान आया तो मैं बर्लिन में था। उस अवसर की मुक्ते अच्छी तरह याद है। इस सदी के उन प्रारम्भिक दिनों में हवाई जहाजों के विविध प्रदर्शन और उड़ानें फ्रैंकफर्ट और पेरिस के बीच हुई। इस तरह एक अर्थ में वायुपाना से भेरा सम्बन्ध बहुत पुराना है और शुरू लड़कपन के दिनों का है। तभी से मैं इस विज्ञान के विकास में अत्यधिक रुचि रखता रहा हूँ, और यह मुक्ते बड़ी उल्लासकारी चीज लगी है। मेरा अपना मुख्य खेद यह है कि मैं दूसरे धन्धों और कामों में पड़ गया और इतनी आशा करने और स्वयन देखने के बाद भी उड़ाका न बन सका। पर भेरी आशा अभी टुटी नहीं हैं।

में यहां आपका स्वागत करने आया हूँ। वायुवाना में बड़ी दिलचस्पी रखने के बावजूद, में उसकी यन्त्र-प्रणाली को या समस्याओं की विस्तार की बातों को, जिन पर कि आप विचार करेंगे, नहीं जानता । इसलिए उनके विषय में मेरा कुछ कहना मुद्धता और अज्ञान प्रदर्शन होगा। विस्तार की बातों को जाने दीजिए, वायु-मंडल पर विजय मनुष्य-जाति के इतिहास की बड़ी भारी घटना है। केवल इसी एक बात से कल्पना प्रज्वलित हो उटती है।

में स्वयं अभी नहीं कह सकता कि अन्तिम विश्लेषण में यह मनुष्य-जाति के लिए अच्छी सिद्ध होगी या बुरी। विज्ञान मानव-जाति के इतिहास में सबसे बड़ी चीज हैं। विज्ञान के विकास से ही मनुष्य-जाति इतनी उन्नति कर सकी है। परन्तु जिस तरह हर अच्छे आविष्कार का बुरें उद्देश्य के लिए भी उपयोग हो सकता है, उसी तरह विज्ञान का भी बड़ा दुक्ष्मयोग हुआ है। लेकिन यह विज्ञान का दोष नहीं है। यह मनुष्य का दोष है, जो बरे काम के लिए उसका उपयोग करता है। पर यह दूसरा ही प्रक्न है। अब में सममता हूँ कि यदि हम इतिहास को एक लम्बो दृष्टि-परम्परा से देखें, तो वायुमंडल की यह विजय मनुष्य-जाति के इतिहास में परिवर्तन लानेवाली घटनाओं में वस्तुतः एक बड़ी घटना सिद्ध होगी। मेंने अभी तीसरे आयतन की चर्चा की थी। यह बड़ी घटना इसलिए है, कि घरती की सतह पर न्यूनाधिक दो दिशाओं में रेंगने वाला मनुष्य अचानक तीसरी दिशा में उलल कर पहुँच जाता है। उसका मस्तिष्क भी उसी के साथ उलल कर ऊपर पहुँचा या नहीं, यह में नहीं जानता; अगर वह भी पहुँचता तो सब ठीक ही होता। लेकिन, किसी तरह, घटनाएँ मनुष्य के मस्तिष्क से आगे चलती हैं और हम बहुत पीछे रह जाते हैं। काम करने के साथन हमें प्रान्त होते हैं। हम तरह-तरह के बड़े काम करते भी हैं, फिर भी यह

जानने की बुद्धि हमें नहीं आती कि उन्हें अच्छी तरह से कैसे किया जाय। हममें उन कामों के करने का खैल्पिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन बुद्धियुक्त ज्ञान, कि उन्हें मनुष्य जाति के हित के लिए कैसे करना चाहिए, नहीं हो पाता। यह विषय दार्थिनिकों के लिए हैं, इस कान्फ्रेंस के लिए उतना नहीं है। फिर भी, उसको ध्यान में रखना अच्छा है, क्योंकि यद्यपि शिल्प-कौशल बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी, उसका किसी और प्रकार के मानसिक गुण से मेल होना चाहिए, जिससे उसका उचित ध्येयों के लिए उपयोग हो सके।

आपको मालूम होगा कि यहाँ भारत में थोड़े ही समय के भीतर हमने उड़ान में, जैसा कि स्वाभाविक था, बड़ी तरक्की कर ली है, क्योंकि एक मानी में यह देश इसके लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। आप यहाँ एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र पाएँगे, जहाँ कि वर्ष के अधिकांश में ऋतु अनुकूल रहती है और जहाँ हवाई यात्रा प्रायः आवश्यक और अनिवायं हो जाती है। एक बार आगको इसकी आदत पड़ गई तो किर इसके बिना आपका काम नहीं चलता। आपको यह पता रहता है कि देश के बहुत से भागों में ऋतु कैसी होगी। इसलिए हवाई यात्रा और संचार का विकास निश्चय है।

लेकिन में कहूँगा कि यद्यपि हवाई यात्रा के प्रति मेरे बन्दर इतना उत्साह था, फिर भी मुसे यह आशा न थी कि भारत में वायु-सेवाएँ और वायु-संवार पिछले कुछ वर्षों में इतनी तेजी से बढ़ जाएगा। मेरा स्थाल है कि कुछ साल पहले भारत में हवाई यातायात के विकास के लिए एक दस साल की या कुछ ऐसी ही योजना बनी थी। में आशा करता हूँ कि में गलत नहीं कह रहा हूँ। मेरा स्थाल है कि हमने उस दस साल की योजना को अभी ही दो तीन वर्षों में पूरा कर लिया है। इसके लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ा। यह काम जल्दी इसलिए पूरा हो गया कि इसके लिए उत्साह था। वह बढ़ा और बराबर बढ़ रहा है। कुछ और बड़े देशों की तरह भारत इस काम के लिए एक आदर्श देश है। और अगर में कह सकता हूँ तो यह उचित और ठीक ही है कि आप सब महिलाएँ और भद्र पुरुष, जोकि इर देशों से यहाँ आए हैं, यहाँ एक हों और आपस में इसपर विचार-विनिमय करें, कि इसका और विकास कैसे हो सकता है, जिससे कि हवाई यात्रा तेजी से, कुशलता से, और हिफाजत से हो सके और मिल्य में मनुष्यों के दूसरे कामों में भी आ सके।

आप दक्षिण-पूर्वी एशिया प्रदेश के प्रतिनिधि हैं। भीगोलिक दृष्टि से और अन्य दृष्टियों से भी भारत की स्थिति बड़ी विचिन्न है। यह दक्षिण-पूर्वी एशिया का अंग हैं, यह दक्षिणी एशिया का अंग हैं, यह पश्चिमी एशिया का भी अंग हैं। यह इस बात पर निर्भर है कि आप किस और से इसे देखते हैं, क्योंकि यह इन सककें बीच में हैं और चाहे आप पूर्वी एशिया की यात्रा का विचार करें, चाहे दक्षिणी एशिया की यात्रा का, भारत बीच में पड़ता है। सभी अन्तर्राष्ट्रीय मागं या दुनिया के चारों और जानेवाले मागं प्राय: अनिवायं रूप से भारत के ऊपर होकर जाते हैं। फिर जब आप इसे व्यापार, वाणिज्य आदि की दृष्टि से देखते हैं, या रक्षा की दृष्टि से देखते हैं, तो भारत दक्षिणी, दक्षिणी-पूर्वी और पित्रचमी एशिया का घुरी केन्द्र हो जाता है। मूगोल ने उसे यह स्थिति दी है। और चूंकि भूगोल ने भारत को यह स्थिति दी है और निस्संदेह और कारणों से भी, इतिहास के प्रवाह ने यह दिखाया है कि भारत ने अपने आस-पास के देशों को किस तरह प्रभावित किया है, और वह उनसे किस तरह प्रभावित हुआ है।

किसी को यह करपना न करनी चाहिए कि भारत के इतिहास के किसी काल में यह देश शेष दुनिया से अलग रहा है। उसकी स्थिति को देखते हुए, ऐसा हो नहीं सकता था, और वह ऐसा चाहता भी न था, सिवाय अपने इतिहास के ऐसे काल में जब कि वह किसी प्रकार के आन्तरिक उपद्रव या कठिनाई का सामना कर रहा हो। डेढ़ सौ वर्ष पीछे तक, पड़ोसी देशों के साथ भारत का सम्पकं बहुतायत से और अनिवायं रूप से स्थलमागं और समुद्रमागं दोनों से रहा है, क्योंकि बहुत प्राचीन काल से भारत एक समुद्री शक्ति और ब्यापारी देश रहा है। प्राचीन सूनान और रोम के जमाने में, रोम और यूनान से हमारे घनिष्ठ ब्यापारिक सम्पकं थे, और मिस्र से भी थे। पश्चिमी समुद्र-तट के हमारे वहे बन्दरगाह ऐसे लोगों से मरे रहते थे, जो देश से बाहर आते-जाते रहते थे, भारत का माल बाहर पहुँचाते थे और विदेशों से माल भारत में लाते थे।

लेकिन भारत का इससे भी गहरा सम्पकं दक्षिण-पूर्वी एशिया से था। यह सम्पकं हजारों वर्षी तक कायम रहा। यदि आप दक्षिण-पूर्वी एशिया के किसी भाग में जायें, तो आपको इस सम्पकं के भाषा, संस्कृति, स्मारक, पुरातत्व और स्थापत्य सम्बन्धी प्रमाण मिलेंगे। भारत के ये सम्पकं समुद्र-मागं से थे। इसके अतिरिक्त, और कुछ अंशों में इससे भी महत्त्वपूर्ण, उसके सम्पकं एशिया में स्थलमागं से थे। लगभग १५० वर्ष पहले उसका विकास बहे समुद्र-मागों से हुआ। सारे संसार में परिवर्तन हुए, और भारत में भी परिवर्तन हुए, जो कि मुख्यतया राजनीतिक थे।

अँग्रेन लोग भारत में आए और धीरे-धीरे उन्होंने देश पर आधिपत्य जमा लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ तो जानबूभकर, सुचिन्तित रूप में, और कुछ अनजाने भारत के सम्पर्क उसके पड़ोसी एशियायी देशों से धीरे-धीरे कम होते गेएं। हमारें स्थलमार्ग शिथिल पड़ गये, और कभी-कभी कारवानों या साधारण यात्रियों के आवागमन को छोड़कर प्रायः बन्द ही हो गए। हमारा समुद्री व्यापार इससे पहले ही क्षीण हो चला था, और इस सब के स्थान पर अब नए समुद्री मार्ग से और समुद्री यातायात के नए साधनों से, जो कि वाष्य-यंत्रों के विकास के परि-णाम थे, नए सम्पर्क स्थापित हुए।

यूरोप का मार्ग और खासतीर से इंगलेंड का मार्ग खुल गया। इस प्रकार मारत का अपने पड़ोसी एशियायी देशों की अपेशा इंग्लिस्तान और पश्चिमी यूरोप से, निकटतर सम्पक्त हो गया और एशिया के देश धीरे-धीरे दूर और अपरिचित होते चले गए, और एक मानी में उन तक पहुँच कठिन हो गई। यह एक बड़ा परिवर्तन या, जिसने भारत पर बहुत गहरा असर डाला। यह स्थिति सौ वर्ष से अधिक रही और अब फिर परिवर्तन हुआ है।

वायुयान का विकास हुआ और पिछली पीड़ी में समुद्र-यात्रा से ध्यान हटकर हवाई यात्रा की ओर गया। बड़े-बड़े अन्तर्राष्ट्रीय वायुयान परिचमी एशियायी रेगिस्तानों से होकर, बगदाद और तहरान से और और जगहों से आए, और मारत को पार करके दक्षिण-पूर्वी एशिया पहुँचे। अब भारत से चीन जाना सुगम हो गया—करीब-करीब एक दिन की उड़ान थी। इस तरह जो पुराने सम्पर्क पिछले १५० वधों में ट्ट गए थे, फिर स्थापित हो गए। यातायात के इस विकास का प्रभाव जिस प्रकार और देशों पर पड़ा उसी प्रकार भारत पर भी पड़ा। इससे पुराने सम्पर्कों के पुनः स्थापन में बहुत सहायता मिली। निश्चय हो हवाई यात्रा का परिणाम यह हुआ कि संसार के देश एक दूसरे के बहुत ही निकट आ गए। कुछ हद तक इतिहास को एक विस्तृत दृष्ट-गरम्परा से और कुछ-कुछ काल्पनिक ढंगे से देखने का अम्यस्त होने के कारण मुफे ऐसा लगता है कि मेरी कल्पना इन परिवर्तनों से और इससे भी अधिक भविष्य में होने वाले सम्भावित परिवर्तनों से उत्तेजित हो उठी है। इसलिए नागरिक वायु-यात्रा और यातायात के सम्बन्ध में एशिया और दुनिया के कार्यों के समीकरण की कोशिश मुफे आधुनिक संसार के लिए एक बड़ी आवश्यक बात मालूम पड़ती है।

मैं यह कह सकता हूँ कि आप लोग, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर बैठकर केवल नीरस ढंग से इसकी गतिविधि पर ही विचार नहीं कर रहे, बल्कि एक अर्थ में आप सभी उस भविष्य की सन्तान हैं जो कि अपना स्वरूप प्रकट करने वाला है। आपके और संसार के आप जैसे लोगों के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप बड़ी-बड़ी घटनाएँ होंगी, जो में आशा करता हूँ, मनुष्य जाति के लिए विशेष हितकर होंगी।

ROBERTON MES COMPANY TO THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PRO

The following th

The part of the part of the bird of the part of the pa

FINIS - FO FOR THE STATE OF THE

#### इंडोनीशिया में संकट

महिलाओं और सज्जनों ! भारत सरकार की ओर से और अपनी ओर से में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और मैं आपकी सरकारों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने अल्पकालिक सूचना होते हुए भी हमारे अत्यावश्यक आमंत्रण को स्वीकार किया। यह स्वीकृतिमात्र इस बात की परिचायक है कि सारे एशिया में और संसार के अन्य भागों में इंडोनीशिया में होनेवाली हाल की घटनाओं ने कैसी गहरी भावनाएँ जागृत कर दी हैं। हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे एक संगी देश की स्वतन्त्रता संकट में है, और एक बीते युग की समाप्त होती हुई औपनिवेशिकता ने फिर से सिर उठाया है और उन सभी शक्तियों को, जो कि संसार के एक नए ढांचे के निर्माण के लिये यत्नशील हैं, चुनौती दी है। इस चुनौती का एक दूसरा ही अबं है, क्योंकि यह चुनौती उस नवजागृत एशिया को है, जो औपनिवेशिक शासन के विविध रूपों से बहुत काल से पीडित हो रहा है। यह चुनौती मनुष्य की आत्मा को भी है और एक विभाजित और आकुल संसार की सभी प्रगतिसील सक्तियों को भी है। संयुक्त राष्ट्रों की, जो कि 'ऐसे एक संसार' का प्रतीक है, जो विचारशील और सदासय लोगों का बादर्श है, उपेक्षा हुई है, और उसके व्यक्त उद्देश्य को रह किया गया है। अगर इस चुनौती का कारगर ढंग से जवाव नहीं दिया गया, तो उसके परिणामों का प्रमाव इंडोनीशिया और एशिया पर ही नहीं सारी दुनिया पर पड़ेगा । वह विनाश और विच्छेद की शक्तियों की विजय का प्रतीक होगा और उसका निश्चित परिणाम निरन्तर संघर्ष और जगद-व्यापी अव्यवस्था होगी ।

यद्यपि हम एक तात्कालिक महत्त्व की जरूरी समस्या पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, पर मेरा मन इस अपूर्व सम्मेलन के ऐतिहासिक महत्त्व से भरा हुआ है। यहाँ एशिया के स्वतन्त्र राष्ट्रों के प्रतिनिधि जमा हैं, और आस्ट्रेलिया,

इंडोनीशिया विषय पर, नई दिल्ली में २० जनवरी, १९४९ को, १९ राष्ट्रों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सभापति-पद से दिया गया भाषण। अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बर्मा, लंका, मिल्ल, ईथोपिया, भारत, ईरान, लेबनान, पाकिस्तान, फिलि-पाइन्स, सऊदी अरब, सीरिया और यमन की सरकारों की ओर से इस कान्फेंस में, सिववों के स्तर पर, प्रतिनिधि सम्मिलित थे, और चीन, नेपाल, न्यूजीलैंण्ड और स्याम ने अपने प्रेक्षक भेजे थे।

न्युजीलैंड, मिस्र और ईथोपिया के मित्र भी मौजूद हैं, जो कि पहली बार समान रूप से हमसे सम्बन्ध रखनेवाले एक विषय पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक ओर आस्ट्रेलिया, न्युजीलिंण्ड और फिलिपाइन्स से लेकर दूसरी जोर मिल्ल और ईंबोपिया तक हम पृथ्वी के जावें भाग के, और आधी से भी अधिक बाबादी के प्रतिनिधि हैं। हम पूर्व की प्राचीन सम्यता का और पश्चिम की गतिशील सम्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से हम स्वतन्त्रता और लोक-तत्त्र की भावना के, जो कि नवीन एशिया की इतनी प्रमुख विशेषता है, प्रतीक स्वरूप हैं। इतिहास का यह लम्बा दौर एशियायी देशों की अपनी सारी सुख-दुख की गायाओं के साथ, मेरी जीसों के सामने से गजर रहा है, और वर्तमान के छोर पर बड़ा हुआ में उस भविष्य को देख रहा हूँ जो धीरे-धीरे खुळता जा रहा है। हम अपने इतिहास के इस लम्बे अतीत के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन हम आनेवाले कल के, जो कि अपना रूप धारण कर रहा है, निर्माता भी है। उस आनेवाले कल का बोक हमें संभालना है, और हमें उस बड़ी जिम्मेदारी के योग्य अपने को साबित करना है। यदि इस सम्मेलन (का आज महत्त्व है, तो आनेवाले कल की द्रव्टि-परम्परा में इसका और भी अधिक महत्त्व होना चाहिए । एशिया, जोकि चिरकाल तक दबा हुआ अधीन और दूसरे देशों के खेल की वस्तु रहा है, अब अपनी स्वतन्त्रता में कोई हस्तक्षेप सहन न करेगा।

इस सम्मेलन में हम इंडोनीशिया की वर्तमान स्थिति पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और मेरा यह सुभाव है कि हम लोग अपना ध्यान इसी एक प्रश्न पर केन्द्रित करें; अन्य बहुत-से प्रश्नों पर नहीं, जो कि निश्चय ही विचारणीय हैं। इंडोनीशिया की पिछले तीन वर्षों की कहानी एक अजीव और आँखें खोलने वाली कहानी है। यह स्मरण रखना चाहिए कि मित्र राष्ट्रों ने इंडोनीशिया को जापानियों मे जीतकर उसे डच लोगों के हवाले कर दिया था। इसलिए मित्र राष्ट्रों पर एक विशेष जिम्मेदारी आती है। पिछले तीस वर्षों में बहुत-सी बड़े मार्के की बातें इंडो-नीशिया में हुई हैं, और इनका ब्यौरा उन पत्रों में दिया हुआ है, जो कि सम्मेलन को दिए गए हैं। यह तोड़े गए वायदों की और इंडोनीशिया के गणराज्य को मिटाने या उसकी ताकत को कम करने की लगातार कोशिशों की एक लम्बी कहानी है।

पिछले वर्ष, १८ दिसम्बर को, जब कि शान्तिपूर्ण समभौते के लिए बातचीत चल रही थी, डच-सेनाओं ने बिना सूचना दिए, गणराज्य पर आक्रमण शुरू कर दिया। संसार के जड़ी भूत और क्लांत अन्तः करण पर भी इसकी एक धक्के जैसी और अचम्भे की प्रतिक्रिया हुई। गणराज्य के नेतागण कैंद्र कर लिए गए और एक दूसरें से अलग कर दिए गए और उनके साथ निर्देयता का व्यवहार किया गया। संयुक्त राष्ट्रों की सुरक्षा परिषद् ने कई प्रस्ताव पास किए, जिनमें प्रजातन्त्र के नेताओं को

मुक्त करने और युद्ध बन्द करने के लिए कहा गया और इसे शान्तिपूर्ण और सम्मान्तित समभौते की बातचीत फिर से चलाने के लिए एक आवश्यक प्राथमिक शतं बताया गया। सुरक्षा-परिषद के निर्देशों का अभी तक पालन नहीं हुआ। उच अधिकारी अपने सम्पूर्ण प्रयत्नों को ऐसी तथाकथित अन्तरिम सरकार के निर्माण में लगाते हुए जान पड़ते हैं, जिसके सम्बन्ध में वे आशा करने हैं कि वह उनकी इच्छाओं के अधीन होगी। कोई भी व्यक्ति, जो इंडोनीशिया के निवासियों की या एशिया की मावना से परिचित्त हैं, यह जानता है कि इंडोनीशिया की राष्ट्रीयता और इंडोनीशिया के लोगों की स्वतन्त्रता के प्रति प्रेरणा के दमन का यह प्रयत्न विफल होगा। लेकिन अगर खुल्लमखुल्ला और बेशमीं से किया गया यह इसला रोका नहीं जाता और और शक्तियों द्वारा इसका समर्थन होता है, तो आशा ही मिट जाती है, और लोग दूसरे तरीके और दूसरे साधन ग्रहण करेंगे, चाहे इसका परिणाम अधिक-से-अधिक तबाही ही क्यों न हो। एक बात निश्चित है कि हमले के आगे सिर नहीं भुकाया जाएगा और औपनिवेशिक नियन्त्रण को स्वीकार नहीं किया जाएगा, और न वह फिर से लादा ही जा सकेगा।

गहरे विचार के और उत्सुकतापूर्ण मनन के बाद ही हमने इस सम्मेलन की करने का निश्चय किया था । यह विश्वास करते हुए कि एक नवीन व्यवस्था के प्रतीक के रूप में संयुक्त राष्ट्रों की पुष्टि होनी चाहिए, हम कोई ऐसा कदम उठाने में संकोच करते थे, जो उसके अधिकार को कम करता प्रतीत होता । जब सुरक्षा पुरिषद् की इच्छा का ही तिरस्कार किया गया, तब हम लोगों पर यह स्पष्ट हो गया कि हम लोगों को संयुक्त राष्ट्रों को मजबूत बनाने के लिए और भयावह स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए, हमें आपस में परामशं करना चाहिए। इसलिए हम संयुक्त राष्ट्रों के घेरे के भीतर और उसके प्रतिज्ञा-पत्र के महान शब्दों को सामने रखते हुए मिल रहे हैं। यह प्रतिज्ञा-पत्र स्वयं ही अन्तर्राष्ट्रीय ग्रान्ति और सुरक्षा की स्थापना के लिए प्रादेशिक प्रयत्नों की स्वीकृति देता है। इसलिए, हमारा यह एक प्रादेशिक सम्मेलन है, जिसमें हमने आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड की भी आमन्त्रित किया है, क्योंकि इंडोनीशिया की शान्ति और सन्तोष में उनकी भी उतनी ही किं है जितनी कि हममें से अन्य किसी की। हमारा मुख्य उद्देश्य यह विचार करना है कि हम इंडोनीशिया की समस्या का बीध और शान्तिपूर्ण हल प्राप्त करने में सुरक्षा-परिषद् की अधिक-से-अधिक सहायता कैसे कर सकते हैं। हम स्रक्षा परिषद के प्रयत्नों के समर्थन के लिए मिल रहे हैं, न कि उसका स्थान लेने के लिए। हम किसी राष्ट्र या राष्ट्रों के समृह से विरोध की भावना रखते हुए यहां एकत्र नहीं हुए। हमारा प्रयत्न तो स्वतन्त्रता का विस्तार करके शान्ति की वृद्धि करना है। यह समभ लेना चाहिए कि स्वतन्त्रता और शान्ति अविभाज्य है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम इस प्रश्न पर या किसी भी प्रश्न पर जातीयता की भावना

से विचार नहीं करना चाहते। जातिगत भेद-भाव की नीति कुछ और ही देशों की रही है और आज भी है। एशिया में हम लोग जो कि इसके बहुत शिकार हुए हैं, इसको प्रोत्साहन देना नहीं चाहते। हमें यकीन है कि यह न केवल लोकतन्त्र का उन्मूलन करती है, बिक्क संघर्ष का बीज भी बोती है। इसलिए हम इसका मुकाबला करेंगे। हमारे तीन कार्य होंगे:—

- (१) ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करना और उन्हें सुरक्षा परिषद् में भेजना, जिनके दोनों सम्बन्धित पत्नों द्वारा स्वीकृत होने पर इंडोनीशिया में तुरन्त शान्ति स्थापित हो जाय और इंडोनीशिया के लोगों को जल्द स्वतन्त्रता प्राप्त होने में सहायता मिल सके;
- (२) सुरक्षा-परिषद् को यह भी सुभाव देना कि यदि इस भगड़े के दोनों पक्षों में से कोई पक्ष उसकी सिफारिशों पर अमल न करे, तो उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए;
- (३) ऐसे संगठन का निर्माण करना, और उसके लिए ऐसी कार्य-पद्धति स्थिर करना, जिससे कि वे सरकारें, जिनका आज यहाँ प्रतिनिधित्व है, आपस में विचार-विनिमय और इस सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्यवाही करने के लिए एक दूसरे से सम्पर्क रख सकें।

में नहीं समकता कि इस स्थिति में मेरे लिए कोई विस्तृत प्रस्ताय पेश करना उचित होगा। यह तो सम्मेलन के विचार करने की बात है। लेकिन यह बात मुक्ते स्थव्य जान पड़ती है कि हमारा तात्कालिक ध्येय यह होना चाहिए कि जहां तक सम्भव हो, डच हमले से पूर्व की स्थिति कायम हो जाय, जिससे कि गणराज्य स्वतं- वतापूर्वक कार्य कर सके और एक स्वतन्त्र सरकार के रूप में, बिना फौजी या आर्थिक दबाव के, सममौते की बात-चीत में लग सके। दूसरा कदम यह होना चाहिए कि अपनिवेशिक राज्य का जन्त हो। इस बात को समभ लेना चाहिए कि जब तक एशिया में या कहीं औपनिवेशिकता किसी स्थ में घेष रहती है तब तक संघर्ष होगा और शान्ति के लिए भय बना रहेगा। इंडोनिशिया की स्थिति भयंकर सम्भावनाओं से परिपूर्ण है और इसके लिए तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता है। इसलिए हमारा उद्देश्य अपने कार्य को जल्दी-से-जल्दी समाप्त करना होना चाहिए, जिससे कि सुरक्षा-परिषद, जो कि अब भी इस कठिन समस्या पर विचार कर रही है, हमारे विचारों को अगले कुछ दिनों के भीतर जान सके। मुभे विश्वास है कि हम सभी लोग, जो यहाँ मिल रहे हैं, समान द्धिकोण रखते हैं और हमारे निर्णयों का शीध फल निकलना चाहिए।

हम परिवर्तन के एक कान्तिकारी युग में रह रहे हैं। एक तरफ हम विभक्त और विच्छित्र होती हुई दुनिया, तरह-तरह के संघर्ष और विश्वव्यापी यद्ध का निरन्तर बना हुआ भय देखते हैं। दूसरी तरफ हम रचनात्मक और सहयोगात्मक प्रेरणाओं को नये समन्वय और नई एकता की खोज करते हुए देखते हैं। रोज-रोज नई-नई समस्याएँ उठती हैं जिनका लगाव हम सबसे या हम में से बहुतों से होता है। अमेरिकावालों ने कुछ समान हितों की मान्यता कर ली है, और उन समान हितों की रक्षा और वृद्धि के लिए संगठन बना लिया है। इसी तरह का एक आन्दोलन यूरोप में चालू है। क्या यह स्वाभाविक नहीं, कि एशिया के स्वतन्त्र देश किसी ऐसे संगठन की बात सोचे जो इस सम्मेलन से अधिक स्थायी हो, जिससे आपस में अधिक प्रमावपूर्ण ढंग से परामशं हो सके और समान ध्येयों की प्राप्ति के लिए मिलजल कर प्रयत्न किया जा सके—स्वार्थ या किसी राष्ट्र या राष्ट्रसमूह से विरोध की भावना से नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्रों के प्रतिज्ञापत्र में निर्दिष्ट उद्देश्यों और बादशों के समर्थन और उनकी पृति के लिए घृणा, संघवं और हिंसा की इस दुनिया में, हमें मिल जुलकर और अन्य भले लोगों के साथ सहयोग करते हुए, शान्ति, सिंहण्यता और स्वतन्त्रता के हित को अग्रसर करने के काम में लगना चाहिए। पदि हम हिंसा का मार्ग ग्रहण करेंगे और संसार को और अधिक विभाजित करेंगे तो हम अपने ध्येय में सफल न हो सकेंगे। लेकिन यदि हम एशिया की प्राचीन भावना के अनुकुछ अपने को बनाएँ और इस युद्ध-विक्षिप्त दुनिया को शान्ति और शत्य का प्रकाश दिलाएँ तो, सम्भव है, हम संसार में कोई अच्छा परिवर्तन कर सकें। न्या में बहुत विनम्प्रतापूर्वक, लेकिन गर्व के साथ, इस सम्मेलन को अपने उस राष्ट्र-पिता के संदेश की याद दिलाऊँ, जिसने हमारी पराधीनता की लम्बी रात्रि में हमारा नेतृत्व करके हमें स्वतन्त्रता का उवाकाल दिखाया ? उन्होंने हमें बताया कि घृणा या हिंसा या एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता की भावना से राष्ट्र बड़े नहीं होते और न स्वतन्त्रता ही प्राप्त कर सकते हैं। कुछ हद तक उनके पीछे चल कर ही हमने अपनी स्वतन्त्रता शान्तिपूर्ण ढंग से प्राप्त की। दुनिया भय, घृणा और हिंसा के कुचक में पड़ गई हैं। जब तक यह दूसरे नरीके नहीं अपनाएगी और दूसरे साधनों को अमल में नहीं लाएगी, तब तक यह इस कुचक से बाहर न आ सकेगी। इसलिए हमें ठीक साधनों को ग्रहण किए रहना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि सही साधन ही हमें अनिवायं रूप से सही ध्येय पर पहुँचाएँ गें। इस प्रकार हम एकी-करण और समन्वय के कम में, जिसकी कि आज दुनिया को इतनी अधिक आवश्य-कता है, सहायक होंगे।

A CONTROL OF THE PARTY OF THE P

FILE . See SE FORE . SEE

# मकीर्गा प्रकरण



#### अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार

मित्रो और साथियों ! जय हिन्द ! छः दिन हुए, मेरे सहयोगी और में भारत सरकार के उच्च पदों की कुसियों पर बैठें। इस प्राचीन देश में एक नई सरकार का अस्तित्व हुआ, जिसे कि हमने अन्तरिम या अस्थायी सरकार नाम दिया। यह भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए एक सीढ़ी थी। हमारे पास कई हजार संदेश, अभिवादन और शुभ कामना के पत्र दुनिया के सभी भागों से और भारत के कोनेकोने से आए। किर भी हमने इस ऐतिहासिक घटना के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए नहीं कहा, बल्कि लोगों के उत्साह को दबाया। हम चाहते थे कि वे यह अनुभव करें कि हम अब भी यात्रापय पर हैं, और हमें अपने लक्ष्य पर पहुँचना बाकी हैं। मार्ग में अनेक कठिनाइयां और क्कावटें थीं, और हमारी यात्रा का अन्त उतना निकट न या जितना कि लोगों ने समभ रखा था। इस अवसर पर कोई भी कमजोरी, किसी प्रकार का आत्मतोष, हमारे उद्देश्य के लिए धातक होता।

कलकतें की भीषण दुषंटना के कारण और भाई-भाई के मूखंतापूर्ण भगड़ों के कारण हमारे हृदय भी भरे हुए थे। जिस आजादी की हमने कल्पना की थी, और जिसके लिए हमने पीढ़ियों की परीक्षा और यातना के बीच परिश्रम किया था, वह सभी लोगों के लिए थी; किसी एक वर्ग या दल या किसी धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं। हमारा ध्येय एक ऐसे सहयोग प्रधान कामनवेल्य का था, जिसमें कि अवसर के तथा उन सभी चीजों के, जो कि जीवन को मूल्यवान बनाती हैं, सभी लोग बराबर के साभीदार हों। फिर यह भगड़ा, यह भय, और एक दूसरे पर यह संदेह क्यों?

आज में ऊँची नीति या अपने भविष्य के कार्यक्रम के विषय में अधिक न कहूँगा। उसे कुछ समय तक रकना पड़ेगा। आज तो मुक्ते आपको उस प्रेम और स्नेह के लिए धन्यवाद देना है जो आपने इतनी बड़ी मात्रा में हमारे प्रति प्रदक्षित किया है। इस प्रेम और सहयोग का में सदा स्वागत करता हूँ, लेकिन आगे आनेवाले कठिन दिनों में उनकी अधिकाधिक आवश्यकता पड़ेगी। एक मित्र ने मुक्ते यह संदेश भेजा है: "राज्य के जहाज के प्रथम कर्णधार! तुम सभी तुफानों को पार कर सको, तुम्हारी यात्रा सकुशल हो।" यह एक उत्साहित करनेवाला संदेश

नई दिल्ली से ७ सितम्बर, १९४६ को प्रसारित एक भाषण ।

है, लेकिन आगे बहुत से तूफान हैं, और हमारा राज्य का जहाज पुराना, क्षत-विक्षत, मंदगामी और इस तेजी से बदलनेवाले युग के लिए अनुपयुक्त हैं। इसे अलग करना होगा और इसके स्थान पर दूसरा लाना पड़ेगा। लेकिन जहाज चाहे जितना पुराना हो और कर्णधार चाहे जितना निबंल हो, जब सहायता के लिए करोड़ों हृदय और हाथ हों, तो हम प्रचंड सागर में आगे बढ़ सकते हैं और भविष्य का विश्वासपूर्वक सामना कर सकते हैं।

उस भविष्य का निर्माण होने भी लगा है, और हमारी प्राचीन और प्रिय भारत-भूमि फिर पीड़ा और बेदना का अनुभव करने लगी है। वह पून: नवीन है और उसके नेशों में साहस की भलक है। उसे अपने पर विश्वास है और अपने ध्येय के प्रति भी विश्वास है। बहुत वर्षों से वह कठोर बन्धन में थी और चिन्ता में ड्बी हुई थी। लेकिन अब वह इस विस्तृत संसार पर दृष्टि डालती है और यद्यपि संसार अब भी संघर्ष और यद्ध के विचारों से पूर्ण है, वह अन्य राष्ट्रों के साथ मित्रता के लिए अपना हाय आगे बढ़ाती है। यह अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार एक बहुत्तर योजना का अंग है, जिसके अन्तर्गत संविधान परिषद भी है । शीध ही स्वतन्त्र और स्वाधीन भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए इस परिषद का अधि-वेशन होगा। पूर्ण स्वराज्य की शीध प्राप्ति की इस आशा से ही हम इस सरकार में शरीक हुए हो, और इस रूप में कार्य करना चाहते हैं, कि आन्तरिक मामलों और वैदेशिक सम्बन्धों दोनों में ही हम धीरे-धीरे सिकय स्वतन्त्रता प्राप्त कर छें। हम अन्तर्राब्दीय सम्मेलनों में स्वतन्त्र राष्ट्र की हैसियत से पुरा भाग लेंगे, हमारी अपनी स्वतन्त्र नीति होगी, हम किसी राष्ट्र के उपग्रह के रूप में न रहेंगे । हम और राष्ट्रों के साथ अपने इन निकट के और सीधे सम्पक्त स्थापित करने की और विश्वव्यापी ज्ञान्ति और स्वतन्त्रता को अग्रसर करने में उनके साथ सहयोग करने की आशा रखते हैं।

जहां तक सम्भव हो, हम विरोधी दलों की शक्ति-लालसा-प्रेरित राजनीति से अलग रहना चाहते हैं। ऐसी राजनीति के कारण ही अतीत में विश्वव्यापी युद्ध हुए हैं और यह आगे और भी बड़े पैमाने पर विनाश की ओर ले जा सकती है। हमारा विश्वास है कि शान्ति और स्वतन्त्रता अविभाज्य है, और यदि एक स्थान पर स्वतन्त्रता का अपहरण होता है तो दूसरे स्थान की स्वतन्त्रता भी खतरे में पड़ जाती है, और संघष और युद्ध होते हैं। उपनिवेशों की और परतन्त्र देशों और राष्ट्रों की स्वतन्त्रता में और सैद्धान्तिक रूप से तथा कियात्मक रूप से सभी जातियों के लिए समान अवसरों की मान्यता में हम विशेष दिलचस्पी रखते हैं। हम जातिगत भेद-भाव के समर्थक नात्सी सिद्धान्त का घोर प्रतिवाद करते हैं, वह चाहे जहां और चाहे जिस रूप में व्यवहार में क्यों न हो। हम दूसरों पर आधिपत्य प्राप्त करने के भूखे नहीं

हैं और दूसरे लोगों के मुकाबले में हम अपने लिए किसी विशिष्ट स्थिति का दावा भी नहीं पेश करते। लेकिन हम यह मांग अवश्य करते हैं कि हमारे नागरिक जहां भी जाएँ, उनके साथ बराबरी का और आदर का व्यवहार हो। हम उनके साथ भेंद-भाव का वर्ताव किया जाना स्वीकार नहीं कर सकते।

प्रतिद्वंद्विताओं, देशों और आन्तरिक संवर्ष के बावजूद भी, संसार अनिवार्य क्ष्म से निकटतर सहयोग और एक लोकध्यापी समानतन्त्र के निर्माण की दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। इस 'एक संसार' के ही पक्ष में स्वतन्त्र भारत उद्योग करेगा, ऐसे संसार के पक्ष में, जहां कि स्वतन्त्र राष्ट्रों का स्वतन्त्र सहयोग होता हो और कोई वर्ग या दल किसी दूसरे का शोषण न करता हो।

संघयं के अपने पिछले इतिहास के बावजूद भी, हम आशा करते हैं कि स्वतन्त्र भारत के, इंग्लिस्तान और बिटिश कामनवेल्य के देशों से मैं जी और सहयोगिता पूर्ण सम्बन्ध होंगे। लेकिन यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कामनवेल्थ के एक भाग में आजकल क्था हो रहा है। दक्षिण अफीका में जातिगत भेद-भाव ने सरकारी सिद्धान्त का रूप धारण कर लिया है और हमारे नागरिक वहां एक अल्पसंस्थक जाति के अत्याचारों के विरुद्ध वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। यदि यह जातिगत भेद-भाव का सिद्धान्त सहन कर लिया जाय, तो यह हमें अनिवायं रूप से महान संघर्षों और लोकव्यापी अनयं की ओर ले जाएगा।

अमेरिका के लोगों के प्रति, जिन्हें भाग्य ने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक विशेष स्थान दिया है, हम अपना अभिवादन भेजते हैं। हमें विश्वास है कि इसं महान जिम्मेदारी का शान्ति और मानवी स्वतन्त्रता को सर्वत्र अग्रसर करने में सदुपयोग किया जाएगा।

आधुनिक संसार के उस बड़े राष्ट्र सोवियट संघ के प्रति, जिसके ऊपर भी लोक-महत्त्व की घटनाओं को स्वरूप देने की महान जिम्मेदारी है, हम अपना अभि-वादन भेजते हैं। एशिया में वह हमारा पड़ोसी है और अनिवार्य रूप से हम और वह अनेक समान कार्यों को उठाएंगे और एक दूसरे से अनेक प्रकार के सम्पर्क रखेंगे।

हम एशिया के हैं और एशिया के लोग दूसरों की अपेक्षा हमारे अधिक निकट और अधिक धनिष्ठ हैं। अपनी स्थिति के कारण भारत पश्चिमी, दक्षिणी, और दक्षिणी-पूर्वी एशिया की धुरी बन गया है। अतीत में उसकी संस्कृति इन सभी देशों में फैली और वें भी उसके पास अनेक उद्देशों से आए। उन सम्पर्कों को पुनर्नवीन किया जा रहा है और भविष्य में निश्चय ही एक और भारत का दक्षिण-पूर्वी एशिया से और दूसरी ओर अफगानिस्तान, ईरान और अरव देशों से घनिष्ठ सम्पर्क हो जाएगा। स्वतन्त्र देशों के इस निकट सम्पर्क को आगे बढ़ाने के कार्य में हमें लगना चाहिए। भारत इंडोनीशिया-वासियों के स्वतन्त्रता-संशाम में चिन्ता के साथ दिलचस्पी लेता रहा है, और उन्हें हम अपनी शुभ कामनाएँ भेजते हैं।

चीन एक विशाल अतीतवाला महान देश है, जो हमारा पड़ोसी है। वह युगों से हमारा मित्र रहा है। यह मित्रता बनी रहेगी और बढ़ेगी भी। हम हदय से आशा करते हैं कि उसकी बतमान कठिनाइयों का शीध ही अन्त होगा और एक संयुक्त और लोकतन्त्र चीन का आविर्भाव होगा, जो कि विश्व-शान्ति और प्रगति को आगे बढ़ाने में एक बड़ा भाग लेगा।

मेंने अपनी घरेलू नीति के विषय में कुछ नहीं कहा है और न इस स्यिति में में कुछ कहना ही चाहता है। लेकिन अनिवायं रूप से यह नीति उन सिद्धान्तों से शासित होगी जिन्हें कि हमने इतने वर्षों से अपनाया है। हम भारत के साधारण और भुलाए हुए मन्ष्य की ओर ब्यान देंगे और उसकी किन्ताइयों के निवारण का और उसके रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करेंगे। अस्पृश्यता के अभिशाप के और हठात् लादी गई दूसरे प्रकार की विषमताओं के विषद हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, और विशेष रूप से उनकी सहायता करेंगे जो कि आर्थिक दृष्टि से या दूसरे प्रकार से पिछड़े हुए हैं। आज करोड़ों व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र और मकान की आवश्यकता है, और बहुत से भूस से मरने की दशा में पहुँच चुके है। इस तात्का-लिक आवश्यकता को पूरा करना एक जरूरी और किन्त कार्य है, और हम आशा करते हैं कि दूसरे देश अस भेज कर हमारी सहायता करेंगे।

हमारे लिए उतना ही आवश्यक और गहन कार्य फूट की उस भावना पर विजय पाना है, जो कि भारत में फैली हुई हैं। आपसी संबंध के कारण हम भारतीय स्वतन्त्रता के उस भवन का निर्माण न कर सकेंगे, जिसका स्वप्न हम इतने दिनों से देख रहे थे। बाहे जैसी राजनीतिक घटनाएँ घटें, इस देश में हम सभी को मिल-जुल कर रहना और काम करना है। द्वेष और हिसा इस बुनियादी तथ्य को नहीं बदल सकते, और न वे उस परिवर्तन को रोक सकते हैं, जो आज भारत में हो रहा है।

संविधान-परिषद के विभागों और समूहों के सम्बन्ध में वहुत गर्म बहुसें हुई हैं। हम उन विभागों में बैठने के लिए तैयार हैं जो समूह बनाने के प्रश्न पर विचार करेंगे। अपने सहयोगियों की तरफ से और अपनी तरफ से में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम संविधान-परिषद् को संघर्ष का या एक के मत पर जबरदस्ती दूसरे का मत लादने का अखाड़ा नहीं समभते । एक सन्तुष्ट और संयुक्त भारत के निर्माण का यह तरीका न होगा । हम तो ऐसे सर्वसम्मत निर्णय चाहते हैं, जिनके पीछे अधिक-से-अधिक सद्भावना हो । हम संविधान-परिषद् में इस दृढ़ निश्चय के साथ जाएंगे कि सभी विवादग्रस्त विधयों पर समभौते का एक समान आधार ढूंढ़ निकालें । जो कुछ भी अब तक हुआ है और जो भी कड़े शब्द कहें गए हैं, उनके बावजूद हमने सहयोग का मार्ग खुला रखा है । हम उन लोगों को भी, जिनका कि हम से मतभेद है, बराबरवालों और सामियों के समान, बिना किसी प्रकार की प्रतिज्ञाबद्धता के संविधान-परिषद् में भाग लेने के लिए आमन्त्रित करते हैं । हो सकता है कि जब हम आपस में मिलें और समान कार्यों कोसा थ-साथ करें, तो हमारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएँ ।

भारत आगे बढ़ रहा है और पुरानी व्यवस्था बीत रही है। हम लोग बहुत दिनों तक घटनाओं के निष्क्रिय दर्शक और दूसरों के हाब के खिलीने बने रहे। अब हम लोगों को नेतृत्व का अवसर मिला है, और अब हम अपनी हिच से इतिहास का निर्माण करेंगे। हम सबको इस महान् कार्य में लगे रहना चाहिए और अपने हृदय के गवं, भारत, को राष्ट्रों में महान, और शान्ति और उन्नति की कलाओं में सबं-प्रमुख बताना चाहिए। द्वार खुला हुआ है और भाग्य हमारा आवाहन कर रहा है। इसका प्रश्न नहीं है कि किसकी जीत होती है और किसकी हार, क्योंकि हमें साथियों की भांति मिलजुल कर आगे जाना है, और या तो हम सभी जीतेंगे या सभी हारेंगे। लेकिन हम असफल नहीं हो सकते। हम भारत के ४० करोड़ लोगों की स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सफलता और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जय हिन्द!

## स्वतन्त्र पूर्णसत्तात्मक गगाराज्य

यह प्रस्ताव उपस्थित करने की में अनुमति चाहता हूँ कि:-

- (१) यह संविधान परिषद भारत को एक स्वतन्त्र पूर्णसत्तात्मक गणराज्य घोषित करने और उसके भविष्य के शासन के लिए एक ऐसा संविधान प्रस्तुत करने के अपने दृढ़ और गम्भीर निश्चय को प्रकाशित करती है,
- (२) जिसके अन्तर्गत वे प्रदेश, जो अब ब्रिटिश इंडिया में समाविष्ट हैं, वे प्रदेश, जिनसे देशी रियासतें बनी हैं, और भारत के ऐसे अन्य भाग, जो ब्रिटिश इंडिया और रियासतों से बाहर हैं, और ऐसे अन्य प्रदेश, जो कि स्वतन्त्र पूर्णसत्तात्मक भारत में सिम्मिलित होने के इच्छुक हैं, मिलकर एक संघ कहलाएंगे, और।
- (३) जिसके अन्तर्गत उक्त प्रदेश, अपनी वर्तमान सीमाओं के साथ या ऐसी सीमाओं के साथ, जो संविधान परिषद् द्वारा और उसके बाद विधान के नियमों के अनुसार निर्धारित हों, स्वायत्त-शासन इकाइयों का पद प्राप्त करेंगे और उसे घारण करेंगे। उन्हें अविधिष्टाधिकार भी प्राप्त होंगे और वे, ऐसे अधिकारों और कर्त्तव्यों को छोड़ कर जो कि संघ में निहित हैं या उसे मिले हैं, या स्वतः सिद्ध या मिले हुए मान लिए गए हैं, या संघ से ही उद्भूत हुए हैं, शासन और प्रबन्ध के सभी अधिकारों और कर्त्तव्यों को काम में लाएंगे,
- (४) जिसके अन्तर्गत पूर्णसत्तारमक स्वतन्त्र भारत की समस्त शक्ति और अधिकार, उसके अंगभृत भाग, और शासन के अवयव, जनता से निष्पन्न हैं,
- (५) जिसके अन्तर्गत भारत की समस्त जनता को सामाजिक, आधिक और राजनीतिक न्याय; दर्जे की, अवसर की और विदान के समक्ष समानता; कानून और शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पूजा, धंद्या, सम्पर्क और कार्य की स्वतन्त्रता संरक्षित और प्राप्त होगी,

घ्येय सम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थित करते हुए संविधान परिषद्, नई दिल्ली में, १३ दिसम्बर, १९४६, को दिया गया भाषण !

- (६) जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यकों, पिछड़े हुए और आदिवासी क्षेत्रों, और दलित तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए पर्याप्त संरक्षण होंगे,
- (७) जिसके द्वारा गणराज्य की सीमा की अखंडता और न्याय, और सम्य राष्ट्रों के विधान के अनुसार स्थल, समुद्र और वायु में उसके पूर्णसत्तात्मक अधिकार स्थिर रखे जाएँगे, और
- (८) यह प्राचीन देश संसार में अपना न्यायसंगत और सम्मानित स्वान प्राप्त करेगा और विश्वशान्ति तथा मानव-कल्याण की अभिवृद्धि के लिए स्वेच्छा से अपना पूरा योग देगा।

संविधान परिषद् के पहले-अधिवेशन का यह पांचवां दिन है। अब तक हमने कार्य-पदति सम्बन्धी कुछ आवश्यक विषयों पर विचार किया है। काम करने के लिए साफ मैदान मिला हुआ है। हमें जमीन तैयार करनी है, और यही हम कुछ दिनों से कर रहे हैं। हमें अब भी बहुत कुछ करना है। हमें कार्यविधि के नियम पास करने हैं और समितियां आदि बनानी हैं। इसके बाद ही हम वास्तविक पग आगे रख सकते हैं-यानी इस संविधान परिषद् का वास्तविक कार्य, अर्थात् एक राष्ट्र के स्वप्न और आकांक्षा को मदित और लिखित रूप देने का महान साहसिक कार्य आरम्भ कर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में भी यह निश्चय ही बांछनीय है कि हम अपने को और उन लोगों को जो इस परिषद की और देख रहे हैं, और इस देश के करोड़ों व्यक्तियों को जो हमें देस रहे हैं और संसार को देस रहे हैं, इस बात का संकेत दें कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा ध्येय क्या है, और हम किथर जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से मैंने यह प्रस्ताव इस सभा के सामने रखा है। यह एक प्रस्ताव है, फिर भी यह एक प्रस्ताव से बहुत बढ़ कर है। यह एक घोषणा है। यह एक दृढ़ निश्चय है। यह एक प्रतिज्ञा है, और एक विशेषकाय है, और में आशा करता हैं कि यह हम सब के लिए एक उत्सर्ग का कार्य है। में चाहता हैं कि यह सभा इस प्रस्ताव पर संकीणं कानुनी शब्दावली के रूप में नहीं विलक इस प्रस्ताव के पीछं जो भावना छिपी है उस को ध्यान में रखकर विचार करे। शब्दों में अक्सर जादू होता है, लेकिन शब्दों का जादू भी कभी-कभी मानवी मावना और एक राष्ट्र के तीन्न मनोबंगों के बादू को प्रकट करने में असमर्थ होता है। इसलिए में नहीं कह सकता कि यह प्रस्ताव भारतीय जनता के हृदयों और मनों में जो भावना है उसे प्रकट करता है या नहीं, यह बड़े निर्बल ढंग से संसार से यह कहने का प्रयत्न करता है कि हमने इतने समय तक क्या विचार किए हैं, क्या स्वप्न देखें हैं, और अब निकट भविष्य में हम क्या प्राप्त करने की आशा करते हैं। इसी भावना के साथ में इस सभा के सामने यह प्रस्ताव रखने का साहस करता हूँ, और मुफे विश्वास है कि इसी

भीवना से यह सभा इसे ग्रहण करेगी और अन्त में स्वीकार करेगी। और, महोदय, क्या में आदर्श् क आपको और इस सभा को यह सुभाव दूं कि जब इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का समय आये, तो हम इसे औपचारिक ढंग से हाथ उठाकर स्वीकार न करें, बिल्क अधिक गम्भीरता के सामखड़े होकर स्वीकार करें और इस प्रकार नए रूप से यह प्रतिज्ञा करें।

यह सभा जानती है कि यहां बहुत से लोग अनुपस्थित हैं, और बहुत से सदस्य, जिन्हें यहां उपस्थित होने का अधिकार है, नहीं आए हैं। इस बात का हमें खेद हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ जितने भी लोग, भारत के विभिन्न भागों के जितने भी प्रतिनिधि, सम्मिलित हो सकों अच्छा है। हमने एक महान कार्य हाथ में लिया है, और हम इस कार्य में सभी लोगों का सहयोग चाहते हैं, क्योंकि भारत के जिस भविष्य की हमने कल्पना की है वह किसी एक दल या वर्ग या प्रान्त तक सीमित नहीं है, बिल्क वह भारत के सभी चालीस करोड़ लोगों का है, और इसलिए कुछ बेंचों को खाली देशकर, और कुछ सहयोगियों को, जिन्हें यहां उपस्थित होना चाहिए या, अनुपस्थित देखकर हमें बड़ा खंद होता है। उन्हें अवस्य आना चाहिए था और मैं आशा करता हूँ कि वे आएंगे, और आगे चलकर इस सभा को सभी के सहयोग का लाभ प्राप्त होगा। इस बीच हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है और वह यह कि हम अनुपस्थित लोगों का ध्यान रखें और सदा यह ध्यान रखें कि हम यहां किसी एक दल या वर्ग का अतिनिधित्व करने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें समस्त भारत का घ्यान रखना है, और सदा उन चालीस करोड आदिमियों के बन्याण का ध्यान रखना है जो भारत में रहते हैं। इस समय हम सब, अपने अलग अलग क्षेत्रों में दलविशेष के लोग है। कोई इस दल से सम्बन्ध रखता है, कोई उस दल से। और यह मानी हुई बात है कि हम लीग अपने अपने दलों में काम करते रहेंगे। फिर भी एक ऐसा समय आता है, जब कि हमें बल से ऊपर उठकर राष्ट्र का चिन्तन करना पहला है और कभी कापक संसार का ध्यान करना पहला है, जिसका कि हमारा राष्ट्र एक बड़ा भाग है। जब मैं इस संविधान परिषद् के कार्य का विचार करता हुँ तो मुक्ते जान पड़ता है कि समय आ गया है जब कि हमें यथाशक्ति अपने साधा-रण व्यक्तित्वों से और दलबन्दी के भगड़ों से ऊपर उठना चाहिए और हमारे सामने जो बड़ी समस्या है उस पर अधिक-से-अधिक व्यापक, अधिक-से-अधिक उदार, अधिक-से-अधिक कारगर ढंग से, विचार करना चाहिए, जिससे कि जो चीउ हम प्रस्तुत करें बहु समस्त भारत के योग्य हो और ऐसी हो कि संसार अनुभव करे कि हमने इस महान कार्य में जैसा चाहिए था बैसा योग दिया है।

एक और भी व्यक्ति है जो यहां उपस्थित नहीं है और जिसका घ्यान हममें से बहुतों के मन में आज होगा। वह है हमारे देशवासियों का महान् नेता, हमारे राष्ट्र का पिता । इस परिषर् का और इसकी स्थापना से पूर्व जो कुछ हुआ है उसका और इसके बाद जो कुछ होगा उसके अधिकांश का विधाता वही है। वह आज यहां इसलिए नहीं है, क्योंकि वह अपने आदशों के अनुसरण में भारत के एक दूर के कोने में निरन्तर कार्य में लगा हुआ है। लेकिन मुक्ते संदेह नहीं, कि उसकी आत्मा यहां मंडरा रही है और हमारे कार्य में हमें आशीर्वाद दे रही है।

महोदय, यहां पर खड़ा हुआ में तरह-तरह के विचारों के बोफ का अनुभव कर रहा हूँ। हम एक युग के अन्त पर पहुँच गए हैं, और सम्भवतः बहुत जल्दी एक नए युग में प्रवेश करेंगे। मेरे विचार भारत के गौरवमय अतीत की ओर जाते हैं-उस अतीत की ओर जो जाज से ५००० वर्ष पहले आरम्भ हुआ था। भारत का इतिहास यहीं से आरम्भ होता है, और इसे मानवजाति के इतिहास का उषा-काल कह सकते हैं। यह सारा अतीत एक साथ मेरे सामने आता है और मुभे उल्लेखित करता है, और साथ-ही-साथ कुछ दवाता भी है। क्या में इस अतीत के योग्य हैं? जब में भविष्य के विषय में भी सोचता हैं, और यह समभता हैं कि वह और भी बड़ा होगा, तो विशाल अतीत और विशालतर भविष्य के बीच, वर्तमान की तलवार की घार पर खड़ा हुआ, मैं कुछ सिहर उठता हूँ और इस महान कार्य से अपने को किचित अभिभृत अनुभव करता हैं। हम यहां पर भारत के इतिहास के एक विचित्र क्षण में एकत्र हुए हैं। में नहीं जानता, लेकिन में अनुभव अवस्य करता हैं, कि प्राचीन से नबीन में परिवर्तन के इस क्षण में कुछ जादू है, कुछ उस तरह का जादू है जो उस समय दिखाई देता है जब रात दिन में बदलती है। दिन चाहे मेघाच्छन्न ही क्यों न हो, फिर भी वह दिन ही है, क्योंकि जब बादल हट जायंगे तो हमें फिर सुधं के दर्शन होंगे। इन सब बातों के कारण, इस सभा के सामने बोलने में और अपने सब विचारों को रखने में मुक्ते कुछ कठिनाई अनुभव होती है। में यह भी अनुभव करता है कि इन हजारों वर्षों के लम्बे अनुक्रम में, में उन महानु व्यक्तियों को देखता हैं जो जाए और गए। और जपने उन साथियों की एक लम्बी कतार को भी देखता हूँ, जिल्होंने कि मारत की स्वतन्त्रता के लिए परिश्रम किया। अब हम इस बीतते हुए युग के छोर पर सड़े हैं और एक नए युग के आवाहन के लिए प्रवल्न और परिश्रम कर रहे हैं। मुक्ते विश्वास है कि यह सभा इस क्षण की गम्भीरता का अन्-भव करेगी और इस प्रस्ताव पर, जिसे कि प्रस्तुत करने का गुभे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तदनुरूप गम्भीरता से विचार करेंगी। मेरा स्थाल है कि इस प्रस्ताव पर बहुत से संशोधन इस सभा के सामने आवेंगे । उनमें से अधिकतर मेने नहीं देखे हैं। इस सभा के किसी भी सदस्य को यह अधिकार है कि वह जो भी संशोधन चाहे प्रस्तुत करें। सभा को यह अधिकार है कि वह उस संशोधन को चाहे स्वीकार करे चाहे अस्वीकार। लेकिन में पूरे आदर के साथ यह सुभाव दूंगा कि जब हमें बड़ी बातों का सामना करना है, बड़ी बातें कहनी हैं, और बड़ी बातें करनी हैं, यह छोटी-छोटी

वातों के सम्बन्ध में पारिभाषिक और वैधानिक बारीकियों में जाने का समय नहीं है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि यह सभा इस प्रस्ताव पर एक उदार दृष्टि से विचार करेगी, और शाब्दिक बारीकियों और बहसों में न पड़ेगी।

में उन विविध संविधान-परिषदों का ध्यान करता हूँ जो पहले बन चुकी हैं, और महानु अमरीकी राष्ट्र के निर्माण के समय, जब कि उस राष्ट्र के निर्माताओं ने मिलकर एक ऐसे संविधान की रचना की जो कि डेड सी वर्ष से अधिक समय की कसौटी पर पूरा उतरा है, जो कुछ हुआ उसका भी ध्यान करता हैं; तथा में उस महान राष्ट्र का ध्यान करता हूँ जो उस संविधान के परिणामस्वरूप और उसी के आधार पर बना । मेरा ध्यान उस महान कान्ति की ओर भी औट कर जाता है, जो हेड सौ वर्ष से अधिक पहले हुई और उस संविधान-परिधद की ओर भी, जो कि पेरिस के उस सन्दर और शोभायमान नगर में हुई, जिसने कि स्वतन्त्रता की अनेक लडाइयां लड़ी हैं। मभे उन सब कठिनाइयों का ध्यान आता है, जो कि राजा और दूसरे अधिकारियों की ओर से परिष ; के मार्ग में डाली गई, जिनका उसे सामना करना पड़ा और फिर भी वह अपना काम करती रही । इस सभा को याद होगा कि जब में कठिनाइयां आई' और परिषद को सभा करने के लिए कमरा तक न दिया गया तो वह खुले टेनिस के मैदान में चली गई। वहां उसने अपनी बैठक की और वह शपध ली जिसे "टेनिस के मैदान की शपय" कहते हैं । राजा और दूसरे लोगों द्वारा डाली गई बाधाओं के बावजद परिषद् उस समय तक अपनी बैठकें करती रही जब तक कि उसका काम पुरा न हुआ। अच्छा, तो में विश्वास करता हूँ कि उसी गम्भीर मनो-भावना के साथ हम लोग भी यहां मिल रहे हैं, और हम लोग भी, चाहे इस कमरे में अपनी बैठकों करें, चाहे खेतों में या बाजार में, उस समय तक मिलते रहेंगे जब लक कि हम अपना काम प्रा न कर लेंगे।

इसके बाद मेरा ध्यान एक अधिक सन्निकट काल की कान्ति की ओर जाता है, जिसने कि एक नए प्रकार के राज्य को जन्म दिया। यह वह कान्ति है जो रूस में हुई और जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की स्थापना हुई। यह भी एक महान् देश है जो कि आज के संसार में प्रमुख भाग ले रहा है। यह केवल एक महान् देश ही नहीं है, हम भारतीयों के लिए तो यह एक पड़ोसी देश भी है।

इस तरह हमारा ध्यान इन बड़े उदाहरणों की ओर जाता है और हम उनकी सफलताओं से सीखना और उनकी विफलताओं से बचना चाहते हैं। शायद हम विफलताओं से सर्वथा न बच सकें, क्योंकि मानवी प्रयत्न में कुछ न कुछ विफलता अन्तर्निहित रहती ही है। फिर भी कैसी भी कठिनाइयां और बाधाएँ सामने क्यों

न हों, हम आगे बहेंगे, और जो स्वप्न हमने इतने समय से देखा है उसे पूरा करेंगे। यह सभा जानती है कि यह प्रस्ताव बहुत सावधानी से तैयार किया गया है और इसमें बहुत अधिक या बहुत कम कहने से बचने का यत्न किया गया है। इस तरह के प्रस्ताव की रचना करना कठिन होता है। यदि बहुत थोड़ा कहा जाय तो प्रस्ताव एक "पवित्र निश्वय" मान रह जाता है और कछ नहीं ; और यदि बहुत अधिक कहा जाय तो इसका अर्थ उन लोगों के कार्य में हस्तक्षेप करना समभा जाता है, जो कि संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं, अर्थात् इसका अर्थ होगा इस सभा के कार्य में हस्तक्षेप करना । यह प्रस्ताव उस संविधान का अंग नहीं है, जिसका निर्माण हम करने जा रहे हैं, और न ऐसा समभना ही चाहिए। इस सभा को उस संविधान के निर्माण की परी स्वतन्त्रता है, जब और लोग इस सभा में आएंगे तो उन्हें भी संविधान के निर्माण की पूरी स्वतन्त्रता होगी । इसलिए यह प्रस्ताव दो दूरतम छोरों से हटकर बीच का मार्ग पहण करता हुआ कछ मलभत बातों को प्रस्तुत करता है, जिन पर मभे पुरा विश्वास है, किसी वर्ग या दल को या भारत के किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हमने कहा है कि हमारा यह दे और गम्भीर निवचय है कि एक स्वतन्त्र पूर्णसत्तित्मक गणराज्य की स्वापना हो। भारत निश्चय ही पूर्णसत्ताधारी होगा, निश्चय ही स्वतन्त्र होगा और निश्चय ही एक गणराज्य होगा। राजतन्त्र आदि के विवाद में में न पहुंगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत में हम शन्य से राजतन्त्र नहीं उत्पन्न कर सकते। वह यहां है नहीं। अगर उसे एक स्वतन्त्र और पर्णसत्तात्मक राज्य बनना है तो हम बाहर से किसी राजा को नहीं ला सकते और न हम इस बात की ही खोज शरू करना चाहते हैं कि स्थानीय राजाओं में से कीन कानुनी अधिकारी है। इसे अनिवार्यत एक गणराज्य होना है ।

अब कुछ मित्रों ने यह प्रश्न उठाया है कि "आपने इस में 'लोकतन्त्र' शब्द क्यों नहीं रखा ?" अच्छा तो मैंने उन्हें बताया कि इसकी कल्पना की जा सकती है कि एक गणराज्य लोकतन्त्रात्मक न हो। लेकिन हमारा सारा अतीत इस बात का साक्षी है कि हम लोकतन्त्रात्मक संस्थाओं के पक्ष में हैं। यह स्पष्ट है कि लोकतन्त्र ही हमारा उद्देश्य है, इससे कम कुछ नहीं। लोकतन्त्र किस प्रकार का होगा और उसकी रूप-रेखा कैसी होगी—यह दूसरा प्रश्न है।

ब्रोप में और कुछ और जगहों में आजकल जो लोकतन्त्रात्मक राज्य हैं उन्होंने संसार की उन्नति में बड़ा भाग लिया है। लेकिन यदि ये राज्य पूरी तरह से लोक-तन्त्र बने रहना चाहते हैं तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि निकट भविष्य में ही उनको अपना रूप कुछ-न-कुछ बदलना पड़ेगा। हम किसी लोकतन्त्रात्मक कार्य-पद्धति या किसी त्याकथित लोकतन्त्रात्मक देश की किसी संस्था की केवल नकल करने नहीं

जा रहे हैं, ऐसी मेरी आशा है। हम उसका और सुवार कर सकते हैं। हर हालत में हम जिस झासन-पद्धति की यहाँ स्थापना करें उसे हमारी जनता की मनोवृत्ति के अनुकूल होना चाहिए और उसे मान्य होना चाहिए । हम लोकतन्त्र के पक्ष में हैं। यह काम इस सभा का होगा कि वह निर्णय करे कि उस लोकतन्त्र को क्या स्वरूप देना है। मुक्ते आशा है कि वह पूर्णातिपूर्ण लोकतन्त्र होगा। यह सभा देखेगी कि इस प्रस्ताव में यद्यपि हमने लोकतन्त्र शब्द का व्यवहार नहीं किया, क्योंकि हमने सोचा या कि 'गणराज्य' के अन्तर्गत ही उसका आशय स्पष्ट रूप से आ जाता है, और हम अनावस्थक और फालतू शब्दों के प्रयोग से बचना चाहते थे, फिर भी हमने इस शब्द के प्रयोग से भी कुछ अधिक कर दिया है। हमने इस प्रस्ताव में लोक-तन्त्र का सार दे दिया है; छोकतन्त्र का सार ही नहीं, आर्थिक छोकतंत्र का सार दे दिया है, यह मैं कह सकता हूँ। दूसरे लोग इस प्रस्ताव पर यह कहकर आपत्ति कर सकते हैं कि हमने यह नहीं कहा कि इसे समाजवादी राज्य होना चाहिए। में समाजवाद के पक्ष में हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि भारत भी समाजवाद के पक्ष में होगा और वह एक समाजवादी राज्य बनेगा और मुक्ते विश्वास है कि सारे संसार को समाजवादी बनना पड़ेगा । लेकिन वह समाजवाद कैसा होगा यह विषय फिर आपके विचार करने का है। लेकिन मुख्य बात यह है कि इस प्रकार के प्रस्ताव में अगर अपनी निजी इच्छा के अनुसार मैंने यह रख दिया होता कि हम एक समाज-बादी राज्य चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए तो वह मान्य होता पर कुछ लोगों के लिए मान्य न होता। और हम ऐसे विषयों में इस प्रस्ताव को विवादग्रस्त नहीं बनाना चाहते थे । इसलिए हमने सैद्धान्तिक शब्दावली और सूत्रों को बचाकर, उस वस्तु का सार रख दिया है जिसे हम चाहते थे। यह आवश्यक है और मैं सममता हूँ इसके सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति न होगी। कुछ लोगों ने मुक्ते बताया है कि 'गणराज्य' शब्द का रखना भारतीय रजवाड़ों के शासकों को कुछ अप्रिय हो सकता है। सम्भव है इससे वे अप्रसन्न हों। लेकिन इसे में व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, और सभा इसे जानती है कि में कहीं भी राजतंत्र पढ़ित के पक्ष में नहीं हूँ, और आज की दुनिया में यह व्यवस्था तेजी से उठ रही है। फिर भी, यह मेरे व्यक्तिगत विश्वास का विषय नहीं है। भारतीय रजवाड़ों के विषय में बहुत वर्षों से हमारा दृष्टिकोण यह रहा है, कि सब से प्रथम तो उन रिया-सतों के लोगों को आनेवाली स्वतंत्रता का पूरा-पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। में यह कल्पना नहीं कर सकता कि रियासती जनता और रियासत से बाहर की जनता के बीच स्वतंत्रता के आदर्श और मात्रा के विषय में अन्तर हो। ये रिया-सतें संघ के अंग किस प्रकार बनेंगी, यह इस समा में रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर विचार करने का विषय है। और में आशा करता हूँ कि रियासतों के सम्बन्ध के सभी मामलों में यह सभा रियासतों के वास्तविक प्रतिनिधियों से बात करेगी। में मानता हूँ कि हम इस बात के लिए बिल्कुल राजी हैं कि उन विषयों

पर, जिनका कि शासकों से सम्बन्ध है, हम शासकों और उनके प्रतिनिधियों से भी बात करें। लेकिन अन्त में, जब संविधान तैयार हो तो उसे रियासती जनता के प्रतिनिधियों द्वारा उसी प्रकार स्वीकृत होना चाहिए जिस प्रकार कि शेष भारत के जपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा । हर हालत में हमें यह बता देना चाहिए या स्वीकार कर लेना चाहिए कि स्वतंत्रता की मात्रा रियासतों में वही होगी जो और जगह । इसकी सम्भावना है और व्यक्तिगत रूप से मैं यह चाहुँगा कि शासन यंत्र के सम्बन्ध में भी एक हुद तक समानता रहे । फिर भी, यह विषय रियासतों से सहयोग और परा-मशं के बाद निश्चित करने का है। मैं नहीं चाहता, और मेरा ख्याल है कि यह सभा भी न चाहेगी, कि रियासतों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई चीज लादी जाय । यदि किसी रियासत की जनता किसी विशिष्ट प्रकार का शासन चाहती है, चाहे वह राजतंत्र ही हो, तो इसकी उसे स्वतंत्रता होगी । इस सभा को स्मरण होगा कि आयर बिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत एक गणराज्य है। फिर भी अनेक रूपों में वह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य है। इसलिए, ऐसी कल्पना की जा सकती है। होगा क्या, यह में नहीं जानता, क्योंकि यह बात कुछ तो इस सभा के और कछ औरों के निर्णय करने की है। रियासतों में शासन के किसी विशेष रूप के स्थापित होने में न कोई वैषम्य है न असंभावित बात है, धर्त केवल यह है कि वहाँ जनता को परी स्वतन्त्रता हो और जो भी शासन हो वह जनता के प्रति उत्तरदायी हो, और जनता वास्तव में उसका संवालन करें। अगर किसी रियासत की जनता यह चाहती है कि शासन के नाममात्र प्रमुख के रूप में राजा लोग बने रहें, तो मैं इसे पसन्द करूँ चाहे न कहें, में निश्चय ही इसमें हस्तक्षेप न करूँगा। इसलिए, में यह स्पष्ट कर देना बाहता है कि जहां तक इस प्रस्ताव या घोषणा का सम्बन्ध है, यह किसी भी रूप में उस काम में या बातचीत में इस्तकीप नहीं करती जिसे यह परिषद मविष्य में करना चाहे या चलाना चाहे । केवल एक अर्थ में यह हमें सीमित करती है--अगर आप उसे सीमित करना कहें--अयात हम कुछ मूल सिद्धान्तों की, जो कि इस घोषणा में अन्तर्निहित हैं, पावन्दी करते हैं। में समभता हैं ये मूल सिद्धान्त किसी वास्त-विक अर्थ में विवादग्रस्त नहीं हैं। भारत में कोई भी इन पर आपत्ति नहीं करता. और न किसी को आपत्ति करनी चाहिए। लेकिन अगर इन पर कोई आपत्ति करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, और अपने पक्ष का समर्थन करेंगे।

हम भारत का एक संविधान तैयार करने जा रहे हैं और यह स्पष्ट है कि हम भारत में जो कुछ करने जा रहे हैं उसका शेष संसार पर गहरा प्रभाव पढ़ेगा, केवल इसलिए नहीं कि एक नया स्वतंत्र राष्ट्र संसार के रंगमंत्र पर आ रहा है, बिल्क इसलिए भी कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने विस्तार और जनसंस्था के कारण तथा अपने महान साधनों और उन साधनों के उपयोग की योग्यता के कारण, संसार के मामलों में शोध ही एक महत्वपूर्ण भाग ले सकता है। आज भी, स्वतंत्रता के छोर पर बड़ा हुआ भारत संसार के मामलों में महत्वपूर्ण भाग छेने लगा है। इसलिए, यह उचित है कि हमारे संविधान के निर्माता इस विधाल अन्तर्राष्ट्रीय पहलू को ध्यान में रखें।

हम संसार के समक्ष एक मैंबीपूणं भाव से आते हैं। हम सभी देशों से मित्रता, रखना चाहते हैं। हम इंग्लिस्तान से भी मैंबी रखना चाहते हैं, बावजूद इसके कि हमारे बीच पिछले संघपं का एक लम्बा इतिहास है। यह सभा जानती है कि में हाल ही में इंग्लिस्तान गया था। जिन कारणों से में वहां नहीं जाना चाहता था, उन्हें भी यह सभा जानती है। लेकिन में वहां बेट ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के व्यक्तिगत अनुरोध के कारण गया। में गया और मुस्ते सवंत्र मौजन्य प्राप्त हुआ। भारत के इतिहास के इस मनोवैज्ञानिक क्षण में, हम यह चाहते थे और इस बात के भूखे थे कि हमें संसार के सब देशों से उत्साह, मैंबी और सहयोग के संदेश मिलें। अपने पुराने सम्यक्षं और संघणं के कारण हमें यह आशा थी कि इंग्लैंड से ऐसे सन्देश अवस्य आएंगे। परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि उत्साहबर्डक सन्देश तो दूर रहे में निराशा साथ लेकर लीटा।

में आशा करता है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल तथा अन्य अधिकारियों द्वारा दिए गए हाल के वक्तव्यों के कारण, जो नई कठिनाईयां उठ खड़ी हुई हैं, वे हमारे मार्ग में बाधा न डालेंगी और हम अब भी, उन सब लोगों के सहयोग से सफल होंगे, जो यहां हें और जो नहीं आए हैं। इससे मुक्ते घक्का पहुँचा है, और तकलीफ हुई है कि ठीक उस समय जब कि हम आगे बढ़ने जा रहे थे हमारे रास्ते में बाधाएँ डाली गई, ऐसे नए प्रतिबन्ध लगाए गए, जिनकी पहले कोई चर्चा न भी और कार्य-संचालन की नई विधियों का सुभाव दिया गया । में किसी व्यक्ति की सचाई पर आपत्ति नहीं करना चाहता, लेकिन में यह कहना चाहता हूँ कि जब हम किसी ऐसे राष्ट्र के मामले पर विचार करते हैं जो कि स्वतंत्रता की मावना से भरा हो, उस समय कानूनी पहलु जो भी हो, ऐसे झण आ जाते हैं जब कि कानुन सहारा नहीं देता। हम लोगों में से, जो यहां उपस्थित हैं, अधिकतर ऐसे हैं जिन्होंने पिछले वर्षों में एक पीड़ी या अधिक समय से, अकसर भारत की स्वतन्त्रता की लड़ाई में भाग लिया है। हम लोग अँघेरी घाटी से होकर गुजरे हैं। हम इसके अम्यस्त हो गए हैं और जरूरत पड़ेगी तो हम फिर उससे गुजरेंगे। फिर भी, इस सारे लम्बे काल में, हमने ऐसे समय का विचार किया है, जबकि हमें न केवल लड़ाई का और विनाश का, बल्कि निर्माण और रचना का भी अवसर मिलेगा। और अब, जब कि ऐसा जान पड़ता था कि स्वतन्त्र भारत में, जिसकी हम प्रसन्नता से बाट देख रहे थे, रचनात्मक प्रयत्न का अवसर मिलेगा, हमारे मार्ग में नई कठिनाइयां डाली गई। इससे पता चलता है कि इसके पीछे जो भी शक्ति हो, उन लोगों में भी जो कि होशि-

थार. योग्य और बहत बढिमान हैं, उस विचारपण साहस का अभाव है, जो बड़े अधिकारियों में होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको किसी राष्ट्र से व्यवहार करना है तो आपको उसे विचार से जानना होगा. भाव से जानना होगा और बढि से भी जानना होगा । अतीत की एक दर्भाग्यपणं देन यह चली आई है कि मारतीय समस्या को समभने में कभी विचार से काम नहीं लिया गया। लोगों ने अकसर हमें परामशं दिया है या परामर्श देने की घष्टता दिखाई है और इस बात का अनभव नहीं किया है कि भारत, जिस रूप में कि आज वह है, किसी की सलाह नहीं चाहता और न यह चाहता है कि उसके ऊपर कोई अपना मत लादे। एकमात्र मित्रता, सहयोग और सदमावना से ही भारत प्रभावित हो सकता है । वह विचारों के लादने के प्रत्येक प्रयत्न और आश्रयदान की गन्ध मात्र का भी विरोध करता है और करेगा । में समभता है हमने बावजद उन कठिनाइयों के जो हमारे सामने रही हैं, पिछले कछ महीनों में, ईमानदारी से सहयोग का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है। हम इस प्रयत्न को जारी रखेंगे। लेकिन मभे निश्चय ही बहत भय है कि अगर दसरों की ओर से पर्याप्त मात्रा में अनुकल साहाय्य नहीं मिलेगा तो यह वातावरण विन्छिन्न हो जाएगा । फिर भी, चंकि हम महान कार्यों में लगे हए हैं, में आशा और विश्वास करता है कि हम यह प्रयत्न जारी रखेंगे, और मुक्ते यह भी आशा है कि अगर हमने इसे जारी रखा तो हम सफल होंगे। जहां हमें अपने ही देशवासियों से निबटना है, हम यह प्रयत्न उस दशा में भी जारी रखेंगे जब कि हमारी राय में हमारे कछ देश-बासी गलत मार्ग पर होंगे। क्योंकि, आखिर, हमें इस देश में एक साथ काम करना है. और हमें अनिवाबं रूप से आपस में सहयोग करना है-आज नहीं तो कल-कल नहीं तो परसों। इसलिए हमें इस समय ऐसी हर एक बात से बचना चाहिए, जो कि उस भविष्य के निर्माण में, जिसके लिए कि हम प्रयत्नशील हैं, कोई नई कठि-नाई उपस्थित करे । इसलिए जहां तक अपने देशवासियों का सम्बन्ध है हमें अपनी शक्ति भर उनका अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन सहयोग का यह अर्थ नहीं, कि हम उन मल आदशों को छोड दें, जिनका समर्थन हमने आज तक किया है और करना चाहिए । जिन चीजों से हमारा जीवन सार्थक हुआ है, उन्हें छोड़ देना सहयोग नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि मेंने कहा, इस स्थिति में भी, जब कि हम एक दूसरे के प्रति संदेह की भावना से भरे हुए हैं, हम इंग्लैंड का सहयोग चाहते हैं। हम अनुभव करते हैं कि यदि वह सहयोग प्राप्त न हुआ तो यह भारत के लिए निश्चय ही कुछ हद तक हानिकर होगा। लेकिन कदाचित इंग्लैंड के लिए यह अधिक हानिकर होगा और कुछ हद तक सारी दिनया के लिए भी। हम अभी एक विश्वव्यापी युद्ध से बाहर निकले हैं, और लोग अस्पष्ट रूप से और कुछ उतावले इंग से आनेवाले नए युद्धों की चर्चा करते हैं। ऐसे क्षण में उस नए भारत का जन्म हो रहा है जो कि नवजापत, सजीव और निभंग है। संसार के इस कोलाहल में, शायद इस नव-जन्म के लिए उचित अवसर है।

लेकिन हमें इस क्षण सार्ध्य आंखों से देखना चाहिए, क्योंकि हमें संविधान-निर्माण का भारी काम करना है। हमें वर्तमान की महान् संभावनाओं का और भविष्य की उससे भी महान संभावनाओं का विचार करना है, और इस अथवा उस वर्ग के लिए छोटे-मोटे लाभों की प्राप्ति के प्रयत्न में अपने को नहीं खो देना है। इस संविधान-परिषद् में, हम संसार के मंच पर काम कर रहे हैं। सारे संसार की आंखें हमारी ओर लगी हैं, और समस्त अतीत भी हमको देख रहा है। हमारा अतीत, हम यहां जो कुछ कर रहे हैं, उसका साक्षी है, और यद्यपि भविष्य ने अभी जन्म नहीं लिया है, में समस्ता हूँ, वह भी किसी न किसी तरह हमें देख रहा है। इसलिए में इस सभा से अनुरोध करूँगा कि वह इस प्रस्ताव पर हमारे अतीत की, कोलाहल पूर्ण वर्तमान की और धीध्य जाने वाले परन्तु महान और अजात भविष्य की विशाल दृष्ट-परम्परा में विचार करें।



### ध्येयों के सम्बन्ध में प्रस्ताव

महोदय, मुक्ते इस बात का गर्व है कि छः सप्ताह पूर्व, इस प्रस्ताव को इस मान-नीय सभा के सामने पेश करने का मुक्ते सीभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने उस अवसर की गुरुता और गम्भीरता का अनुभव किया। मैंने इस सभा के सामने एक शब्दा-वली मात्र नहीं प्रस्तुत की, यद्यपि वे बहुत सावचानी से चुने हुए शब्द थे, बल्कि वे सब्द और प्रस्ताव एक राष्ट्र की यातनाओं और अन्ततः फलित आशाओं के सूचक थे।

उस अवसर पर जब कि में यहाँ खड़ा था तो मैंने अनुभव किया कि अतीत घरकर मेरे चारों ओर आ रहा है, और मैंने प्रविध्य को भी साकार होते हुए देखा। हम वर्तमान की असि-धार पर खड़े हैं, और चूँ कि मैं न केवल इस माननीय सभा को बिल्क भारत के करोड़ों निवासियों को जिनको हमारे काम में बड़ी दिलचस्भी है, संबोधन कर रहा था, और चूं कि मैंने अनुभव किया कि हम एक युग की समाप्ति पर पहुँच रहे हैं, मेरी कुछ ऐसी धारणा हुई कि हमारे पूबंज हमारे इस उद्योग को देख रहे हैं और यदि हम ठीक रास्ते पर हैं, तो संभवतः इसे आधी-वाद दे रहे हैं, और वह भविष्य जिसके कि हम न्यासधारी हैं, मुक्ते एक जीवित वस्तु-सा और हमारी अंखों के सामने एक आकार ग्रहण करता-सा जान पड़ा। भविष्य का न्यासधारी बनना एक बड़ा दायित्व था, और महान अतीत को उत्तरा-धिकारी बनना भी कुछ दायित्वपूर्ण काम था। और एक महान अतीत और हमारी कल्पना के महान भविष्य के बीच हम वर्तमान की धार पर खड़े थे, और मुक्ते इसमें कोई संदेह नहीं कि उस अवसर की गुख्ता ने इस माननीय सभा को प्रभावित किया।

इसलिए मेंने यह प्रस्ताव इस सभा के सामने रखा, और मैंने आशा की थी कि यह एक या दो दिन के भीतर स्वीकृत हो जायगा और हम अपना और कार्य तुरन्त आरम्भ कर सकेंने। लेकिन इस सभा ने एक लम्बे विवाद के बाद यह निर्णय किया कि इस प्रस्ताव पर आगे विचार स्थिगित रखा जाय। क्या में कहूँ कि मुके किञ्चित् निराशा हुई, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक था? मैंने स्थाल

ध्येयों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर हुए विवाद को समाप्त करते हुए, संविधान परिषद् में १३ जनवरी, १९४७ को दिया गया भाषण।

किया कि मार्ग में देर लगाने से, जो प्रतिज्ञाएँ हमने की थीं, हम उनके प्रति, सच्चे नहीं बने हुए थे। यह एक शुभ आरम्भ न या कि हम लोगों को ध्येय-सम्बन्धी ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव को स्थगित करना पड़े। क्था इसका यह तात्पूर्य होगा कि हमारा भविष्य का कार्य भी भीमी गति से चलेगा और समय-समय पर स्वगित होता रहेगा ? फिर भी, मुक्ते कोई संदेह नहीं कि सभा ने इस प्रस्ताव के स्थगित करने का जो निश्चय किया वह एक ठीक निश्चय था, च्योंकि हम सदा दो बातों का संतुलन करते आएँ हैं--एक तो अपने ध्येय पर शीध पहुँचने की नितांत आवश्यकता का और दूसरे इस बात का कि हम उस तक, उचित समय में अधिक-से-अधिक संभावित बहुमत के साथ, पहुँचें। इसलिए, यदि में पूरे आदर के साथ कह सकता हैं, तो यह उचित था कि यह सभा इस प्रस्ताय पर विचार स्थिगत करने का निरचय करे। इस प्रकार उसने न केवल संसार के आगे हमारी उत्कट इच्छा को प्रकट कर दिया कि हम, जो लोग अब तक यहां नहीं आ सके हैं, उन्हें बुलाने के उत्सुक हैं, बल्कि देश तथा अन्य सब को भी इस बात का आस्वासन दिया कि हम सबका सहयोग प्राप्त करने के कितने उत्सुक हैं। तब से छः सप्ताह बीत चुके हैं। और इस बीच उनके लिए, जो आना चाहते थे, पर्याप्त समय था । दुर्भाग्य से उन्होंने अब तक आने का निश्चय नहीं किया और वह अभी तक इस विषय में कोई निश्चय पर नहीं पहुँच पाये हैं, इसका मुक्ते खेद है, और भेरा केवल यही कहना है कि भविष्य में जब कभी बह आना चाहें हम उनका स्वागत करेंगे । लेकिन, बिना किसी गलत-फहमी की संभावना के यह स्पष्ट करना उचित होगा कि मविष्य में चाहे कोई आए चाहे न बाए, कोई काम रोका न जायगा। काफी इंतिजार किया जा चुका। न केवल छ: सप्ताह तक इंतिजार किया गया, बल्कि इस देश में बहुतों ने अनेकानेक वर्षों तक प्रतीक्षा की है, और इस देश ने अब कई पीड़ियों तक प्रतीक्षा कर ली है। हम कब तक प्रतीक्षा करें ? और अगर हम, हम में से कुछ, जो कि अधिक समृद्ध हैं अभी प्रतीक्षा कर सकते हैं, तो उन क्षितों और भूखे मरनेवालों की प्रतीक्षा के लिए बया कहते हैं ? यह प्रस्ताव क्षितों और भूखें मरनेवालों का पेट नहीं भर देगा, लेकिन यह अनेक बातों की आशा दिलाता है-यह स्वतंत्रता की आशा दिलाता है, यह भोजन की आशा बैंबाता है और सबके लिए समान अवसर की आशा पैदा करता है। इसलिए, जितनी जल्दी हम अपने काम में लग सकें, उतना ही अच्छा है। हमने छः सप्ताह तक इंतिजार किया, और इन छः सप्ताहों के बीच देश ने इस पर विचार किया, खूब गौर किया और दूसरे देशों ने, और अन्य लोगों ने भी जो कि इसमें दिलचस्पी रखते रहे हैं, इसके विषय में विचार किया। अब हम, इस प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए, वहां वापस आए हैं। इस पर एक लम्बा विवाद हो च्का है और हम इसे स्वीकार करने के निकट हैं। मैं डा॰ जयकर और श्री सहाय का कृतम हूँ कि उन्होंने अपने संशोधन बापस ले लिए हैं। डा॰ जयकर का उद्देश प्रस्ताव के स्थगित होने से पूरा हो गया था, और ऐसा जान पड़ता है कि अब इस

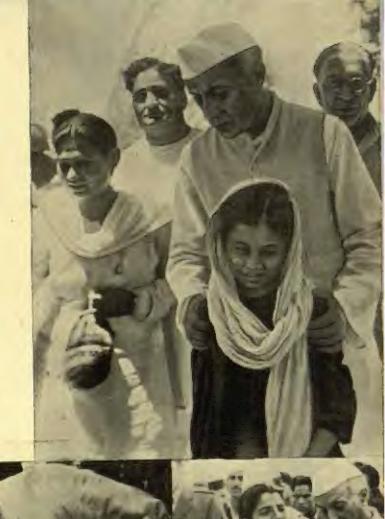

विस्यापित व्यक्तियों के बीच





नई दिल्ली में, भारत में अमेरिकन राजदूत डा० हेनरी ग्रेडी व श्रीमती ग्रेडी को बिदाई देते समय





गवर्नमेंट हाउस के स्टाफ द्वारा लाडं माउन्टबेटन को दिये गये एक बिदाई-भोज के समय

दिल्ली के निकट मेहरीली ईदगाह में मुस्लिम बालिकाओं से बातें करते हुए

Folk for the control for the Control

संभा में कोई भी ऐसां व्यक्ति नहीं है जो इस प्रस्ताव को, जिस रूप में वह है, पूरा-पूरा स्वीकार नहीं करता हो। यह हो सकता है कि कुछ लोग यह पसंद करेंगे कि इसकी शक्दावली कुछ भिन्न होती, या इस अथवा उस अंश पर अधिक जोर दिया गया होता। लेकिन समग्र रूप से लेते हुए, यह एक ऐसा प्रस्ताव है, जिसने कि अभी ही इस सभा की पूरी स्वीकृति प्राप्त कर ली है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे देश की भी पूरी स्वीकृति प्राप्त है।

इसकी क्छ आलोचनाएँ हुई हैं, विशेषकर कुछ राजाओं की ओर से। उनकी एक आपत्ति यह यी कि रियासतों के प्रतिनिधियों की अनपस्थिति में ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होना चाहिए। कुछ अंश तक में इस आपनि से सहमत हैं, अर्थात में पसन्द करता कि जब कि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते, सभी रियासतों का, सारे भारत का और भारत के सभी भागों का यहां उचित प्रतिनिधित्व हजा होता। लेकिन यदि वह यहाँ उपस्थित नहीं हैं तो इसमें हमारा दोष नहीं है: यह अधिकांश में उस योजना का दोव है जिसके अन्तर्गत हम यहां काम कर रहे हैं, और हमारे सामने यह विकल्प है : क्या हम अपना काम इसलिए उठा रखें कि कछ लोग यहां उपस्थित नहीं हो सकते ? यह बड़ी भयावह बात होगी, यदि हम न केवल इस प्रस्ताव को, बल्कि संभवतः और बहुत सी बातों को केवल इसलिए रोक रखें कि रियासतों के प्रतिनिधि यहाँ नहीं हैं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, वह यहां शीध से बीध्य आ सकते हैं, और अगर वह रियासतों के अधिकारी प्रतिनिधि भेजते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। इन छः सप्ताह या एक महीने के बीच हमने रियासती शासकों की प्रतिनिधि समिति से, इस उद्देश्य से कि उनके उचित प्रतिनिधित्व का मार्ग निकल सके, सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया। अगर देर हुई है तो इसमें हमारा दोव नहीं है। हम सभी को, चाहे वह मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि हों, चाहे रियासतों के, चाहे कोई और, यहाँ बुलाने के लिए उत्सुक हूँ। हम इस उद्योग को जिसमें कि यह सभा देश की अधिक से अधिक प्रतिनिधि-सभा बन सके, जारी रखेंगे। अतएव हम इस प्रस्ताव को, या और किसी चीड को, इसलिए स्थगित नहीं कर सकते कि कुछ लोग यहां मौजूद नहीं हैं।

एक और बात उठाई गई है: जनता की सर्वसत्ता का विचार, जो कि इस प्रस्ताव में समाविष्ट है, मारतीय रियासतों के कुछ शासकों को नहीं भाता। यह एक अद्भृत आपित है, और, अगर में कह सकता हूँ, कि यह आपित यदि गम्भीरता-पूर्वक किसी के द्वारा उठाई जाय, वह व्यक्ति चाहे शासक हो या सचिव, तो यह भारतीय रियासती प्रथा को, जिस रूप में वह भारत में मौजूद है, निकम्मा ठहराने के लिए पर्याप्त है। किसी के लिए भी, वह चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, यह कहना कि वह विशेष ईस्वरी न्याय के कारण, यहां लोगों पर शासन करने के लिए आया है, आज एक घोर निन्छ बात होगी। अगर कोई ऐसा कहे तो यह उसकी असह्य वृष्टता होगी, और यह एक ऐसी बात है जिसे कि यह सभा कभी स्वीकार न करेगी, और अगर यह बात उसके सामने रक्खी गई तो वह उसका प्रतिवाद करेगी। हम, राजाओं के इस दिख्य अधिकार के विषय में बहुत कुछ सुन चुके हैं, पुराने इतिहासों में इसके विषय में हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है और हमने समभा था कि अब इसके विषय में आगे कुछ और सुनने को नहीं मिलेगा, और यह समाप्त हो चुका और युगों पहले घरती की खूब गहराई में दफन किया जा चुका है। अगर भारत में या कहीं भी कोई व्यक्ति इसका आज दावा करता है, तो वह आज के भारत को विल्कुल नहीं जानता। इसलिए, इस तरह के लोगों को पूरी गम्भीरता से में सुमाव दूँगा, कि यदि वह चाहते हैं कि उनका आबर हो और उनके साय कुछ मंत्री का व्यवहार हो, तो इस तरह के विचार को कभी प्रकट करना तो अलग रहा, उसकी और संकेत भी न किया जाय। इस विषय पर कोई समभौता असंभव हैं।

लेकिन, जैसा कि पहली बार भाषण देते हुए मैंने साफ-साफ कह दिया था, यह प्रस्ताव इस बात को स्पष्ट कर देता है कि हम रियासतों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे हैं। मैंने यहां तक कहा था कि यदि रियासतों की जनता यही बाहती है तो हम राजतंत्र प्रथा तक में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे हैं। मैंने आय-रिश गणराज्य का जदाहरण दिया था जो कि बिटिश कामनवेल्थ के अन्तगंत हैं, और मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ कि यदि जनता ऐसा चाहती है, तो भारतीय गणराज्य के अन्तगंत राजतंत्र शासन भी हों। यह बिल्कुल उसके निर्णय करने की बात है। यह प्रस्ताव, और अनुमानतः वह संविधान जो हम तैयार करने जा रहे हैं, इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अनिवायंतः यह आवश्यक होगा कि भारत के विविध भागों की स्वतंत्रता में समानता लाई जाय, क्योंकि मेरे लिए यह कल्पनातीत है कि भारत के कुछ भागों को जनसत्तात्मक स्वतंत्रता प्राप्त हो और दूसरों को नहीं। यह नहीं हो सकता। इससे उपद्रव की आशंका है, ठीक उसी तरह जैसे कि आज संसार में उपद्रव मचा हुआ है, क्योंकि कुछ देश स्वतंत्र हैं और कुछ नहीं। अगर भारत के कुछ हिस्सों में स्वतंत्रता हो और दूसरे हिस्सों में न हो, तो इससे भी अधिक उपद्रव का भय है।

लेकिन हम इस प्रस्ताव में, भारतीय रियासतों के शासन के सम्बन्ध में किसी बंधी हुई प्रया का निर्देश नहीं कर रहे हैं। जो कुछ हम कहते हैं वह यह है कि वे, या उनमें जो इतनी वड़ी हैं कि संघों का निर्माण कर सकें या छोटे छोटे संघों में सम्मिलित हो सकें, ऐसी रियासतें स्वायत इकाइयो होंगी, और उन्हें काफी हद तक जैसा वह बाहें, करने की स्वतंत्रता होंगी, बार्च यह है कि केन्द्रीय शासन के जो सास

कार्यं निर्घारित हों उनमें इनका सहयोग होगा और इनका केन्द्र में प्रतिनिधित्व होगा, पर इस विषय में नियंत्रण केन्द्र के हाय में होगा। इसिलए एक प्रकार से यह प्रस्ताव उन इकाइयों के आन्तरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। वह स्वायत्त होंगी, और जैसा मैंने कहा है, यदि वह चाहेगी कि उनके यहाँ किसी प्रकार का वैधानिक राजतंत्र हो तो ऐसा करने के लिए वह स्वतंत्र होंगी। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है मैं भारत में बल्कि सर्वत्र गणराज्य के पक्ष में हूँ। लेकिन मेरे विचार इस विषय पर जो मी हों, में इसरों पर अपनी इच्छा लादना नहीं चाहता। में ख्याल करता हूँ कि इस विषय में सभा के चाहे जो भी विचार हों, पर उसकी यह इच्छा नहीं कि इन मामलों में अपने विचार वह किसी पर लादे।

इसलिए इस प्रस्ताव पर भारतीय रियासत के शासकों द्वारा की गई आपत्ति, जनता में निहित पूर्णसत्ता के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक आश्रयों के विरुद्ध एक सैद्धान्तिक आपत्ति के रूप में रह जाती हैं। और किसी बात पर किसी को आपत्ति नहीं हैं। यह ऐसी आपत्ति हैं जो एक क्षण भी टिक नहीं सकती। हम इस प्रस्ताव में पूर्णसत्तात्मक स्वतंत्र मारतीय गणराज्य का—अनिवायंतः गणराज्य का संविधान निर्माण करने के अधिकार का दावा करते हैं। भारत में इसके अतिरिक्त हो भी क्या सकता हैं? इस राज्य में और चाहे जो हो, चाहे न हो, यह असम्भव और कल्पना से परे और अवांछनीय है कि हम भारत में गणराज्य के अतिरिक्त दूसरी प्रथा का विचार करें।

अब, इस गणराज्य का संसार के और देशों से, इंग्लिस्तान से, बिटिश कामन-बेल्य से और औरों से कैसा सम्बन्ध रहेगा? बहुत समय से हम स्वतंत्रता दिवस पर यह शपथ लेते आए हैं कि भारत को घेट ब्रिटेन से अपना सम्बन्ध-विच्छेद करना होगा, क्योंकि यह सम्बन्ध ब्रिटिश आधिपत्य का एक प्रतीक बन गया है। हमने यह कभी विचार नहीं किया है कि हम संसार के इस भाग में और देशों से अपने को जुदा करके, या जिन देशों का हम पर आधिपत्य रहा है, उनसे विरोध टान कर रहेंगे। इस महान अवसर पर, जब कि हम स्वतंत्रता की देहरी पर खड़े हैं, हम अपने साथ किसी देश के प्रति विरोध का पुछल्ला नहीं लगाना चाहते। हम सबके प्रति मैत्री का भाव रखना चाहते हैं। हम ब्रिटिश जनता से और ब्रिटिश कामनवेल्थ से मित्रता रखना चाहते हैं।

लेकिन मैं चाहूँगा कि जिस बात पर यह सभा विचार करे, वह यह है: जब कि इन शब्दों और इन लेबुलों के अर्थ में तेजी से परिवर्तन हो रहा है—और आज दुनिया में कोई राष्ट्र अलग-थलग नहीं—तो आप दूसरों से अलग होकर नहीं रह सकते। या तो आपको सहयोग करना पड़ेगा, या आपको लड़ना पड़ेगा। कोई बीच

का रास्तानहीं है। हम ब्रान्ति चाहते हैं। जहां तक हो सके हम किसी राष्ट्र से छड़ाई नहीं करना चाहते। और राष्ट्रों के साथ मिल कर हमारा एकमात्र संभावित वास्तविक ब्येय जो हो सकता है वह किसी सहयोगपूर्ण लोकव्यापी ढांचे का निर्माण करना है—उसे 'एक संसार' कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। इस लोकव्यापी ढांचे का आरम्भ संयुक्त राष्ट्रों के संगठन द्वारा हो चुका है। उसमें त्रुटियां मले ही हों, फिर भी वह लोकव्यापी ढांचे का प्रारम्भ है और भारत ने उसके कार्य में सहयोग करने की प्रतिज्ञा की है।

अब, अगर हम उस ढांचे का और उसे कार्यान्वित करने के उद्देश से दूसरे देशों के साथ अपने सहयोग का विचार करें, तो राष्ट्रों के इस दल से या उस दल से मिल जाने का प्रश्न ही कहां उठता है ? वास्तव में जितने अधिक दल या गुट्ट बनते हैं, यह ढांचा उतना ही निबंख हो जायगा।

इसलिए इस बड़े संगठन को सुदृढ़ करने के लिए, सभी देशों के लिए यह वांछनीय होगा कि वे अलग-अलग दलों और गुट्टों के निर्माण पर जोर न दें। में जानता हूँ कि आज इस तरह के अलग-अलग दल या गुटु हैं, और चूंकि आज उनका अस्तित्व है इसलिए उनमें आपस में विरोध है, और उनके बीच लड़ाई की चर्चा भी है। में नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, युद्ध होगा या शान्ति रहेगी! हम एक चट्टान की छोर पर खड़े हैं, और एक बोर ऐसी विविध शक्तियां हैं जो कि हमें शान्ति और सहयोग की ओर बींच रही हैं, दूसरी ओर ऐसी विरोधी शक्तियां हैं हैं जो यद और विनाश के गड़े में डकेल रही हैं। में ऐसा भविष्य वक्ता नहीं कि बता सकुं कि क्या होगा, लेकिन यह मैं जानता हूँ कि जो लोग शान्ति के इच्छुक हैं, उन्हें इन अलग-अलग गुट्टों का प्रतिवाद करना चाहिए, क्योंकि यह, हो न हो, एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। इसलिए, जहां तक भारत की विदेशी नीति का प्रश्न है, उसने यह घोषित कर दिया है कि वह इन गुट्टों से स्वतंत्र और मुक्त रहना चाहता है, और वह बराबरी के दर्जे पर सभी देशों से सहयोग करना चाहता है। यह एक कठिन स्थिति है, क्योंकि जब लोगों के मन में एक-दूसरे का भय समाया हुआ हो, तो जो व्यक्ति तटस्य रहता है, उसके विषय में यह संदेह किया जाता है कि वह दूसरे पक्ष से सहान भूति रखता है। हम इस बात को भारत में देख सकते हैं और इसे हम संसार की राजनीति के विस्तततर क्षेत्र में देख सकते हैं। हाल में, अमेरिका के एक राजनीतिज्ञ ने भारत की आलोचना ऐसे शब्दों में की, जिनसे पता चलता है कि अमरीकी राजनीतिज्ञ भी भारत के विषय में कितना कम ज्ञान और कितनी कम समझ-बुक्त रखते हैं। चुंकि हम एक नीति का अनुसरण करते हैं। राष्ट्रों का यह वर्ग समभता है कि हम राष्ट्रों के दूसरे वर्ग का पक्ष ले रहे हैं, और दूसरा वर्ग समझता है कि हम इस वर्ग का पक्ष ले रहे हैं। यह होगा ही। अगर हम स्वतंत्र आजाद, जनसत्तात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं तो इसलिए नहीं कि और देशों से अलग हो जायें, बिल्क इसलिए कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दूसरे देशों के साथ शान्ति और स्वतंत्रता के लिए पूर्ण रूप से सहयोग कर सकें, बिटेन और बिटिश कामनबेल्थ के देशों के साथ, संयुक्त राज्य अमरीका के साथ, सोवियत संघ के साथ और अन्य छोटे-बड़े देशों के साथ सहयोग कर सकें। लेकिन हमारे और इन राष्ट्रों के बीच सच्चा सहयोग तभी हो सकता है जब हम जानते हों कि हम सहयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, और हम पर कोई अपने विचार लादता नहीं या हमें सहयोग के लिए मजबूर नहीं करता। जब तक कि दबाव का लेशमात्र भी हैं, किसी प्रकार का सहयोग असंभव है।

इसलिए, में इस प्रस्ताव की सिफारिश न केवल इस सभा से बल्कि सारे संसार से करता हूँ, जिसमें कि यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाय कि यह सभी के प्रति मैत्री का एक संकेत है, और इसके पीछे विरोध की कोई भावना नहीं है। अब तक हमने बहुत कष्ट उठाये हैं। हमने अनेक संघर्ष किये और शायद आगे भी करने पड़ें, लेकिन एक अत्यन्त महान व्यक्ति के नेतृत्व में हमने दूसरों के प्रति, उनके प्रति भी जिन्होंने हमारा विरोध किया, मैत्रीभाव से और सत्कामना के साथ विचार करने का प्रयत्न किया है। यह हम नहीं कह सकते, कि हम कहां तक सफल हुए हैं, क्योंकि हम लोग दुवंल मानव हैं। फिर भी, उस संदेश की छाप इस देश के करोड़ों लोगों के हृदयों पर सजीव है, और हम गलती करें और भटक भले ही जायं, पर हम उसे भुला नहीं सकते। हममें से कुछ छोटे आदमी हो सकते हैं, कुछ बड़े आदमी हो सकते हैं, लेकिन चाहे हम छोटे हों चाहे बड़े, इस समय एक बड़े उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए बड़प्पन की कुछ छाया हम पर भी पड़ती है। आज इस सभा में हम एक महान उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यह प्रस्ताव जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उस उद्देश्य का कुछ स्वरूप आपके समक्ष रखता है। हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रस्ताव द्वारा हम इसमें बनाए हुए ढंग का एक संविधान तैयार कर सकेंगे। में आशा करता हुँ कि फिर यह प्रस्ताव स्वयं हमें स्वतंत्रता तक पहुँचाएगा और हमारी भूखी जनता को अन्न प्रदान करेगा और उनके छिए वस्त्र तथा रहने के छिए घर जुटाएगा और सभी प्रकार की उन्नति के लिए अवसर देगा, और यह कि एशिया के दूसरे देशों की स्वतंत्रता का कारण बनेगा, क्योंकि हम चाहे जितने अयोग्य हों—हमें मान लेना होगा कि एक अर्थ में, हम एशिया में स्वतंत्रता के आन्दोलन के नेता बन गए हैं, और हम जो भी करें, हमें इस विस्तृत दृष्टिकोण से करना चाहिए। जब कि किसी छोटी बात पर हम में मतभेद हो और कठिनाइया हों या छोटे-छोटे मामलों पर आपस में संघवं उत्पन्न हो तो हमें न केवल इस प्रस्ताव को स्मरण रखना चाहिए, बल्कि उस बड़ी जिम्मेदारी को भी, जो हमारे कन्धों पर हैं भारत की ४० करोड़ जनता की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी, एशिया के एक बड़े हिस्से के नेतृत्व की जिम्मेदारी।
जौर किसी न किसी रूप में सारे संसार के बहुत से लोगों के पयप्रदर्शन की जिम्मेदारी।
यह एक महान उत्तरदायित्व है। यदि हम इसका ध्यान रखें तो शायद हम इस जगह
या उस पद के लिए, और इस वर्ग या उस वर्ग के थोड़े नफे के लिए, भगड़ा न करें।
एक वात जो हम सबको स्पष्ट रूप से समभनी चाहिए वह यह है कि अगर मारत
समृद्ध नहीं होता तो पहां का कोई वर्ग, कोई दल, कोई धार्मिक सम्प्रदाय उन्नति
नहीं कर सकेगा। भारत गिरता है तो उसके साथ हम सब गिरते हैं, हमारे पास चाहे
कुछ कम चाहे अधिक जगहें हों, और हमें चाहे कुछ अधिक सुविधा प्राप्त हो या न
हो, लेकिन अगर भारत का कल्याण होता है, अगर भारत एक सप्राण, स्वतंत्र
देश के रूप में जीवित रहता है, तो हमारा, हम सबका कल्याण है, चाहे हम
जिस सम्प्रदाय या धर्म के क्यों न हों।

हम संविधान का निर्माण करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि यह एक अच्छा संविधान होगा, लेकिन क्या कोई व्यक्ति जो इस सभा में है यह कल्पना करता हैं कि जब एक स्वतंत्र भारत का प्रादुर्भाव होगा तो वह इस सभा द्वारा भी स्वीकृत किसी वस्तु से वेंधा हुआ होगा ? स्वतंत्र भारत एक बलवाली राष्ट्र की शक्ति का प्रस्फुटन देखेगा । वह क्या करेगा या न करेगा, यह में नहीं जानता, लेकिन इतना में अवस्य जानता हूँ कि वह किसी चीज से दंघ जाना स्वीकार न करेगा। कुछ लोगों की कल्पना है कि हम जो करेंगे उसमें १० या २० वर्षों तक कोई हेर-फर न हो सकेगा, अगर हम कोई बात आज नहीं कर लेते तो हम उसे आगे न कर सकेंगे। यह मुक्ते एक नितान्त भूल जान पड़ती है । मैं इस सभा के सामने यह नहीं कह रहा हूँ कि में क्था किया जाना पसंद करता हूँ या क्या नहीं किया जाना, लेकिन में चाहुँगा कि यह समा विचार करें कि हम कान्तिकारी परिवर्तनों के ठीक सज़िकट हैं, जो कि हर एक मानी में कान्तिकारी होंगे, क्योंकि जब किसी राष्ट्र की आत्मा अपने बंधन तोड़ती है, तो वह विचित्र रूप में कार्य करती है, और उसे विचित्र ढंग से काम करना ही पड़ता है। हो सकता है कि जिस संविधान को यह सभा स्वीकार करती हैं उससे स्वतंत्र भारत को संतोष न हो। यह सभा अगली पीड़ी को, या उन्हें, जो नियमित रूप से हमारे बाद आवेंगे, बांध नहीं सकती। इसलिए हम क्या करते हैं उसकी छोटी छोटी विस्तार की बातों में उलभने की आवश्यकता नहीं। अगर हमने उनको संबर्ध से प्राप्त किया है तो यह विस्तार की बातें अधिक समय तक टिक न सकेंगी। हम लोग जो भी सर्वसम्मति से और सहयोगपूर्ण ढंग से निर्णय करेंगे उसके टिकने की संभावना है। जहां-तहां संघर्ष के बाद, या जिद करके या धमकी देकर हम जो लाभ उठावेंगे वह अधिक समय तक टिक न सकेगा। वह केवल एक कटु स्मृति छोड़ जायगा । अतएव अब में इस प्रस्ताव की इस समा से सिफा-रिश करता हूँ, और ऐसा करते हुए क्या मैं इस प्रस्ताव का अन्तिम पैराग्राफ पढ़

#### दूँ ? लेकिन, महोदय, ऐसा करने से पूर्व एक शब्द और कहूँगा।

भारत एक बड़ा देश है, वह अपने साधनों की दृष्टि से बड़ा है, अपनी जन-शक्ति की दृष्टि से बड़ा है, अपने प्रच्छन्न साधनों की दृष्टि से बड़ा है, अर्थात् सब तरह से बड़ा है। मुफ्ते बिल्कुल संदेह नहीं कि स्वतंत्र भारत प्रत्येक क्षेत्र में, भौतिक शक्ति के संकीणंतम क्षेत्र में भी, संसार के रंगमंच पर एक महान कार्य कर दिखावेगा, और में चाहुँगा कि इस क्षेत्र में वह एक वड़ा हिस्सा ले। फिर भी, आज संसार में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में शक्तियों के बीच आपस में संघर्ष है। हम अणुवम और अणु-शक्ति द्वारा प्रजनित उसके अनेक रूपों के विषय में बहुत सुनते हैं, और मूलतः आज संसार में दो वस्तुओं के बीच संवर्ष है, एक ओर तो अणु दम है और वह सब चीजें हैं जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरी ओर मानवता की भावना है। मैं आशा करता हूँ कि जहां भारत निस्संदेह भौतिक क्षेत्रों में बढ़े काम कर दिखाएगा, वहां वह मानवता की भावना पर सदा जोर देगा, और इस बात में मुक्ते बिल्कुल संदेह नहीं कि अन्त में इस संघर्ष में जो कि संसार के सामने है, मनुष्य की आत्मा अणु बम के ऊपर विजय पाएगी । यह प्रस्ताव फलीभूत हो, और ऐसा समय आवे, जबिक इस प्रस्ताव के शब्दों में, यह प्राचीन देश संसार में अपना उचित और सम्मानित स्थान प्राप्त करें और लोकव्यापी शान्ति और मानव-कल्याण की वृद्धि में अपना पूरा और स्वेच्छापूर्ण सहयोग प्रदान कर सके।



## रता सम्बन्धी सेवाओं के प्रति

स्वतंत्र भारत के सैनिको ! जयहिन्द ! कुछ महीने हुए, मैंने सेनापित से कहा था कि भारत की सशस्त्र सेनाओं के अफसरों और जवानों से जितनी बार संभव हो मिलने की, उनकी इकाइयों को, उनके काम और खेल-कूद को देखने की और खासकर उनसे बात करने की मेरी इच्छा है। मैं आपसे परिचित होना और बातचीत करना चाहता था, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को समभें। एक स्वतंत्र देश में यह बहुत आवश्यक है कि अधिकारीगण, जो कि जनता के प्रतिनिध हैं, सशस्त्र सेनाओं के लोगों के विचारों को जानें। साधारण जनता और सशस्त्र सेनाओं के बीच कोई दूरी नहीं होनी चाहिए, सब एक ही हैं, क्योंकि जनता के बीच से ही तो नए सैनिक भरती किए जाते हैं। सेना का कुछ अलग ही अस्तित्व है, इस पुराने विचार का अब महत्त्व नहीं रहा। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम लोग एक दूसरे को समभें। लेकिन काम की अधिकता के कारण और उन बहुत-सी सजीव समस्याओं के कारण जिनकी ओर तत्काल ध्यान देना जरूरी है, मैं आप लोगों में से अधिकांश से मिल नहीं सका, अगचें कुछ से मिलने और बात करने का मुम्ने अवसर मिला है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि रेडियो ढारा आज शाम को आप लोगों से दो बातें कहें।

हमारा देश स्वतंत्र हो गया है। स्वतंत्रता का क्या अबं है? इसका अबं है कि विना बाहरी हस्तकोप के हमें अब अपना काम करने की आजादी है। इसका यह अबं नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करने के लिए आजाद है, क्योंकि ऐसी मनमानी से अव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी। अगर हर एक आदमी कानून अपने हाथ में लेले, तो यह तो जंगल का कानून हुआ। इस तरह की आजादी सम्य लोगों को शोभा नहीं देती।

हमारा देश एक प्राचीन देश है, जिसकी सम्यता हजारों वर्ष पुरानी है। हमारी सब-जात स्वतंत्रता ने हम पर बड़ी जिम्मेदारियां डाल दी हैं। अगर कोई बात विगड़ती हैं तो इसके लिये हम ही दोषी होंगे, हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। अच्छा काम करते हैं तो हम उसका लाभ उठायेंगे, बुरा काम करते हैं तो हमें उसके लिए भुगतना पड़ेगा। इसलिए, सशस्य सेना के जवानी, आप लोगों को विशेष

नए सैनिक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, नई दिल्ली से, आल इण्डिया रेडियो द्वारा प्रसारित, १ दिसम्बर, १९४७ को, सशस्त्र सेलाओं के प्रति दिया गया भाषण । रूप से इन जिम्मेदारियों का अनुभव करना का चाहिए। अपने देश की और अपने देशवासियों की सेवा करना आपका कर्तव्य है।

लोग मुसे भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन यह अधिक उपयुक्त हो अगर में भारत का प्रथम सेवक कहलाऊँ। इस युग में उपाधियों और पदों का मूल्य नहीं, केवल सेवा का मूल्य है। खास कर आपको सेवा करने का महान् अवसर प्राप्त है, क्योंकि आपके हाथ में राज्य की सशस्त्र धक्ति है। आप को ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए कि इसका दुरुपयोग न होने पाये।

आप जानते हैं कि हमारी सेना कश्मीर में उन छोगों को, जिन्होंने कि उस रियासत पर आक्रमण किया है, मार भगाने में छगी हुई है। हमारे सैनिक वहाँ क्यों गए? हम दूसरे देशों पर आक्रमण करना और छोगों को गुलाम बनाना नहीं चाहते। जिस तरह अपने देश के लिए हम स्वतंत्रता चाहते में, उसी तरह दूसरे देशों के लिए, खास तौर पर एशिया के देशों के लिए स्वतंत्रता चाहते हैं। कश्मीर तो, बेशक, इसी देश का एक हिस्सा है। हमारी सेना वहाँ पर किसी को सताने या विजय के उद्देश्य से नहीं गई। वह वहां इसलिए गई कि कश्मीर के छोगों पर संकट आया था, और आक्रमणकारियों हारा उनकी भूमि का विष्वंस किया जा रहा था। वहां के छोगों ने हमारी सहायता मांगी। इसलिए वहां जाना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य हो गया। हमने अपने सैनिकों को भेजा, जिन्होंने अपना काम तेजी से और साहस के साथ किया। बहुत कुछ काम हो चुका है, छेकिन और भी कठिन काम आगे करने को है, और मुक्ते विश्वास है कि वह पूरा होगा।

में वहां गया और अपने जवानों से मेंने बात की। मैंने उनसे कहा कि वे वहां पर कश्मीर के लोगों के मेहमान और दोस्त और सेवकों के रूप में हैं, और भारत की नेकनामी उनके कार्यों पर निर्भर है। यदि कश्मीर में हमारे आदिमियों ने कोई वे-समभी का काम किया तो उससे भारत की बदनामी होगी। मुक्के इस बात की खुशी हैं कि वहां पर अपने कर्तब्य का पालन करते हुए उन्होंने कश्मीर के लोगों के साथ अच्छे संबन्ध स्थापित कर लिए हैं। हमें अपने को यह बराबर याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारा धर्म या मत चाहे जो भी हो, हम सब एक ही हैं।

म्भे खेद हैं कि हाल के उपद्रवों के कारण हमारी बदनामी हुई है। बहुत से लोग इस उपद्रव में शरीक हो गए हैं। यह नागरिकता नहीं है। नागरिकता तो इसमें है कि देश की सेवा की जाय। अगर जल-सेना, थल-सेना और हवाई-सेना के आप लोग अपने देशवासियों की, वर्ग या धर्म का विचार किए बिना, सेवा करेंगे तो आप अपने और अपने देश के लिए सम्मान प्राप्त करेंगे। जयहिन्द!

### एक जलयान का जलावतरगा

इस जलयान को, उसकी पहली यात्रा के लिए जल पर उतारते हुए हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार उठते हैं, विशेषकर ऐसे अवसर पर जबिक इतने बड़े आकार का पहला भारतीय जलपोत सिदयों बाद बना हो और पानी में उतारा गया हो। अनिवायंतः व्यान उन युगों पर जाता है, जब कि जहाज बनाना भारत का प्रमुख उद्योग था। हम पुराने और मध्य युगों की सराहना करते हैं, जबिक हमारे देश की भलाई का बहुत काम किया गया और कुछ बुराई भी हुई, और ये सब काम अब इतिहास का अंग बन चुके हैं। ऐसा करते समय कुछ तो जहाज बनाने के उद्योग का और अधिकतर स्वयं देश के लाभ का व्यान आता है। जहाज के जल पर उतारने के साथ एक दृष्टान्त मन में उठता है, अर्थात् राज्य रूपी जहाज का, जिसने कुछ ही मास पूर्व अपनी यात्रा आरम्भ की और जिसे बड़े तूफानी मौसम का सामना करना पड़ा है। हम जीवित रहे और तूफान को पार कर रहे हैं, लेकिन भारत में हमें बहुत-से तूफानों का सामना करना है। वास्तव में सारे संसार में और बहुत-से तूफान चल रहे हैं और बहुत-से आगे आने वाले हैं। लेकिन मेरा स्थाल है कि हमने यह दिसा दिया है कि हम काफी मजबूत हैं और तूफानों का मुकाबला करने के लिए दृढ़ निश्चय है।

भारत एक पुराना देश हैं। मैंने भारत की कल्पना सदा पर्वतों और समुद्रों की संतान के रूप में की है। एक ओर से हिमालय और दूसरी ओर से भारतीय समुद्र उसे गले लगाए हुए हैं। इसलिए मैंने सदा मारत का स्थाल शेष दुनिया से अलग-यलग एक देश के रूप में नहीं बित्क एक ऐसे देश के रूप में किया है, जो संसार के और देशों से निकटतम और विस्तृततम व्यवहार के लिए बढ़ा ही उपयुक्त हैं। दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में— २०० वर्षों में, विशेषकर पिछले १५० वर्षों में— पर्वत और समुद्र दोनों ही ने इसे जुदा-सा कर दिया है। संसार के पिच्चिमी देशों से, विशेषकर इंग्लिस्तान से हमारे सभी संपर्क समुद्र के मार्ग से रहे हैं। लेकिन

विजगापट्टम् मद्रास में 'जल-उषा' नामक जहाज के, जो कि भारत में बना पहला समुद्र -यात्रा योग्य स्टीमर है, जल पर उतारने के अवसर पर, १४ मार्च, १९४८ को दिया गया भाषण । और देशों से यथा मध्य एशिया के पर्वती प्रदेशों से और पूर्वी तथा पश्चिमी एशिया से हमारे सम्पर्क प्रायः समाप्त हो गए थे। भारतीय इतिहास बताता है कि समुद्रों और पर्वतों को पार करके हम साहसिक यात्राओं पर जाते थे और उन दिनों हमारा अलग अस्तित्व न था। हम आगे देखते थे, और समुद्र के पार जाते थे, और अपनी वीरता और संस्कृति को लेकर दूर देशों में पहुँचते थे।

उन दिनों विचारों की संकीणंता कहीं सुनी नहीं जाती थी। लेकिन समय बीतने पर हम में थमं के नाम पर संकीणंता विकसित हो गई। पर वह धमं कैसा जो आदमी को आदमी से मिलने से रोके? धमं के नाम पर समुद्र-यात्रा करना पाप कहा गया। यह कैसा धमं हैं जो आदमी को अपनी मां के पास जाने से और अपनी मां पर भरोसा रखने से, रोकता हैं। आदमी यदि अपनी मां, बाप, भाई पर विस्वास न करें तो कैसे जिन्दा रहें और कैसे तरककी करें ? धमं और दृष्टिकोण की यह संकीणंता बहुत हो ली। हम समुद्र से, अपनी मां से, भय खाते हें? अगर हम अपनी मां से ढरने लगें और उस पर भरोसा न करें तो हम खतरें के समय में फिर कहां वैन पायेंगे और कहां आराम करेंगे? अब हमें फिर समुद्र में जाना चाहिए, जो कि हमारी मां है, और निर्मय होकर अपने जहांजों को उसके बद्धास्थल पर भेजना चाहिए। इस समुद्र को मविष्य में हमारे लिए एक प्रतीक बन जाने दीजिए। आइए, हम राज्य के जहांज को, अर्थात् भारत को, हिम्मत के साथ समुद्र में उतारें, और इस तरह न केवल भारत का विकास करें, बल्कि उसकी प्रतिष्टा को बढ़ायें और हसरे राष्ट्रों से सहयोग करें और भविष्य में सुदृढ़ हृदय के साथ अधिकाधिक साहस के कार्य करें।

भविष्य में अलग रहने के मानी होंगे मृत्यु और देश की बरवादी। हर एक वड़े देश के लिए, वह चाहे जितना बड़ा हो, अलग रहने के मानी हैं वाकी दुनिया से हट कर रहना। इसके मानी हैं संसार की उन्नति में पिछड़ जाना। हम दूसरे देशों के जीवन में हस्तकोप करने को उत्सुक नहीं है क्योंकि हम दूसरों पर आधिपत्य नहीं करना चाहते। हम अन्य देशों की मित्रता और सहयोग प्राप्त करने के इच्छुक हैं। पर साथ ही हम बाहरी हस्तकोप को सहन भी नहीं करेंगे। मेने इस जहाज को इस भावना से पानी पर उतारा है, कि आप साहस की भावना से अपने व्यापारिक और समुद्री उद्योग को चलाएँ।

विजगापट्टम के इस बन्दरगाह में, हम न केवल जहाज बनाने के उद्योग का विकास कर रहे हैं, बिल्क यह एक महत्त्वपूर्ण जहाजी अड्डा भी है। भारत के पूर्वी समुद्र-तट का यह सबसे महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह है, और मैं चाहता हूँ कि इस जहाजी अड्डे की तरक्की हो और हमारे नवयुक्क, होनहार नवयुक्क, नौ सेना में भरती हों। अगर मैं नौजवान होता तो में स्वयं भी नौ-विभाग में भरती होना पसन्द करता।

अगर जहाजरानी से अधिक भेरी दिलचस्पी किसी और में है तो वह है हवाई मार्गों का विकास। लेकिन दुर्भाग्य से जीवन ने मेरे साथ बुरा खेल खेला है और मुक्ते दफ्तर में भेज पर बैठ कर काम करना पड़ता है, जिसे कि में बहुत ही नापसन्द करता हूँ। मुक्ते बताया गया है कि उड़ीसा के मलुए नौ-विभाग में भरती होना चाहते हैं। मैं इन प्रार्थनापत्रों का स्वागत करता हूँ, लेकिन इसके पहले कि वे भरती हो सकें, उन्हें कुछ आवश्यक योग्यता प्राप्त करनी होगी। अतएव हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन्हें इस आवश्यक योग्यता को प्राप्त करने की सुविधाएँ दें।

सभापति महोदय, आपके भाषण में एक अजीव और कुछ हैरत में डालने वाले बाक्यांश का प्रयोग हुआ है, वह सरकार और उद्योग के बीच भेल-जोल के सम्बन्धों के विषय में है। क्या उद्योग शासन का प्रतिस्पर्झी है? सरकार उद्योग की सब तरह से सहायता करेंगी। अगर उद्योग ठीक-ठीक प्रगति नहीं करता तो सरकार हस्तक्षेप करेगी और उद्योग को अपने हाथ में ले लेगी । अगर उद्योग ने सन्तोषजनक ढंग से काम न किया तो वह सी फीसदी सरकारी नियन्त्रण में छे लिया जायगा। जहाज के घंघे में रकावट नहीं पड़नी चाहिए, उसे हर तरह से और सभी तरह से चलाया जायगा। किस तरह वह चल रहा है यह दूसरी बात है। आप विश्वास रखें सर-कार को उसे प्रोत्साहन देने में बहुत ही दिलवस्पी है। सिंधिया कंपनी ने जो अब तक साहसपूर्ण उद्योग किया है, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। उद्योग को सदा प्रोत्साहन मिलेगा । इसने विदेशी निहित स्वार्थों के विरुद्ध निरन्तर युद्ध किया है । इस महत्त्वपुणं उद्योग को अनिवायं रूप से अधिकाधिक सरकारी नियंत्रण में आना चाहिए । आखिर, जहाजों के निर्माण में लगे लोगोंकी-आपके दफ्तर के चोटी के आदिमयों से लेकर उन श्रमिकों तक की जो कि वस्तुतः निर्माण कार्यं करते हैं- स्थिति में इससे कोई अन्तर नहीं आता। जो भी हो, में भरोसा दिलाता हूँ, कि यंत्र-विभाग और प्रबन्ध-विभाग के कार्यकर्ताओं में कोई परिवर्तन न होगा । वे ज्यों-के-त्यों वने रहेंगे। केवल सर्वोच्च स्तर पर नीति सम्बन्धी तथा नके से सम्बन्ध रखने वाले कछ परिवर्तन हो जायेंगे। मुक्ते यह जान कर प्रसन्नता है कि आपके जहाज के कारखाने में मालिकों और कार्यकर्ताओं के बीच सद्भावना और दोस्ती के भाव वर्तमान हैं, और आप उस औद्योगिक विराम-संघि के सिद्धान्त का जो कि कुछ समय पहले निर्द्धारित हुआ था, अनुसरण कर रहे हैं। मैं समभता हूँ आज उन सबसे महत्त्वपूर्ण बातों में जिनका कि हमें अनुभव होना चाहिए, एक यह है कि अधिगिक ऋगड़े हमेशा राष्ट्र को हानि पहुँचाते हैं और उसे कमजोर बनाते हैं, लेकिन विशेषकर आज, जबकि हमने अपने राज्य के जहाज को अभी-अभी समृद्र में उतारा है, अगर जहाज के नाविक असह-योग आरम्भ कर दें तो जहाज अपनी यात्रा का आरम्भ कैसे करेगा ?

मेरी धारणा है कि मद्रास के अहाते में स्थिति ठीक नहीं है। निश्चय ही, मैं यहां की नहीं, बल्कि और जगहों की बात कर रहा हूँ। इस अशान्ति की

बुराई-मलाई पर प्रकाश डाले बिना मैं आप से यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बात सहन न की जायगी । यह मद्रास सरकार का और भारत सरकार का काम होगा, कि जहां तक उनका सम्बन्ध है, वह इस उपद्रव को रोकें। मैं दूर से इसे देखता रहा हूँ और मुभे पता लगा है कि कुछ हड़तालें केवल हड़ताल करने के उद्देश्य से की गई है, और उनसे श्रमिकों का कुछ भी भला नहीं हुआ है। इस तरह की हड़-तालें जो केवल हड़ताल करने के उद्देश्य से की जाती हैं और जिनसे किसी का भी भला नहीं होता, सहन नहीं की जा सकतीं। हिसा की एक भावना चारों ओर फैली हुई है। इसे भी सहन नहीं किया जा सकता। हमारा देश एक जन-सत्तावादी देश है, और हम हर एक वर्ग के लोगों को मत प्रगट करने की, कार्य करने की और विचार प्रकट करने की अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता देना चाहते हैं, हम चाहे उससे असहमत हो क्यों न हों। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि हिंसा या उसके लिए उत्तेजना फैलाई जाय । अगर हिंसा को उकसाया जाता है, जैसा कि इस अहाते में हुआ है, तो ऐसा करने वाले के साथ दृढ़ता से पेश आया जायगा। हम नाज्क समय में से गुजर रहे हैं, वह समय न केवल इस देश में बल्कि सारे संसार में आया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि कल क्या होगा। कभी-कभी, जहां भी आवश्यक हुआ, भट कार्यवाही करनी पड़ेगी, जिससे कि राज्य रूपी जहाज, चाहे समुद्र में तुफान आया हो, चलता रहे। सारें संसार में स्थिति अधिकाधिक संकटमय होती जा रही है। इसलिए हमें अपने को संसार की कठिनाइयों और समस्याओं में न उलका लेना चाहिए। पर हम उनसे बच भी नहीं सकतें । हमें वस्तुओं को उचित दृष्ट-परम्परा में देखना होगा।

हमें देश में शान्ति-स्थापना के प्रश्न को कार्यसाधक दृष्टि से देखना होगा। अगर हम संयमित जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी समस्याओं को हल करते हैं, वाहे वे समस्याएँ औद्योगिक हों चाहे भिन्न, तो में आशा करता हूँ कि हमारे देश का उद्योग समृद्धिशाली होगा। उद्योग को आखिरकार अपनी समस्याओं को निश्चय ही सरकार की सहायता से खोजना और हल करना पड़ेगा। में आशा करता हूँ कि अभिक भी यह अनुभव करेंगे कि वर्तमान समय हड़ताल करने के लिये तिनक भी उपयुक्त नहीं है। सामने बहुत-सी भयाबह बातें और खतरे हैं। हड़ताल का अस्त्र एक मृत्यवान् और उपयोगी अस्त्र है, और इसका ऐसे-बंसे उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि राष्ट्र के रूप में हम उन्नति करें तो औद्योगिक सम्बन्धों के अनुशासन के लिए हमें हड़ताल के बजाय दूसरे उचित और स्वस्य ढंग और तरीके ढूंढ़ निकालने होंगे। कोई भी प्रया, जिसमें कि समय-समय पर अगड़े होते रहें, स्वस्य और उचित नहीं है। अतएव अब में आपको इस उद्योग के लिये फिर वधाई देता हूं। मेरी यह कामना है कि यह जहाज, जिसका हमने जलावतरण किया है, और भी बड़े-छोटे जहाजों का पूर्ववर्ती हो, और यह मारत के संवेध को संसार के कोने-कोने में पहुँचाये।

### माउन्टबेटन परिवार के प्रति

महिलाओ और सज्जनो ! लगभग पन्द्रह महीने हुए जब कि हम में से कुछ पालम के हवाई अड्डे पर नए वाइसराय और उनकी पत्नी का स्वागत करने गए थे। हम में से कुछ कल सबरे फिर पालम हवाई अड्डे पर उन्हें विदा देने जायँगे। यह पन्द्रह महीने, का समय एक लम्बा समय जान पड़ता है, फिर भी ऐसा लगता है कि मानों कल ही लाडें और लंडी माउन्टबैटन और पमेला माउन्टबैटन यहां आए हों। पर वास्तकिता यह है कि इन पन्द्रह महीनों में हमें संवेदना, सुख और दुख के इतने अनुभव हुए हैं कि यदि उन्हें इकट्ठा देखा जाय तो ऐसा जान पड़ता है मानो एक युग वीत गया हो।

इस अवसर पर बोलने में में कुछ कठिनाई का अनुभव करता हूँ, क्योंकि वे लोग जिनके बारे में में बोलने जा रहा हूँ, इस अमें में हमारे बड़े प्रिय और धनिष्ठ मित्र हो गए हैं, और जो हमारे मित्र हें और प्रिय हैं उनके बारे में कुछ कहना सदा कठिन होता है। यह सम्भव है कि आदमी अत्यधिक कह डाले, या, दूसरी ओर अगर वह बहुत ही सतकें तो जितना कहना चाहिए उतना भी न कहें। हर हालत में में नहीं जानता कि लाई और लेटी माउन्टवैटन के बारे में कहने के लिए मेरे पास काफी शब्द हैं। पिछले कुछ दिनों अनेक प्रीतिभोज हुए जिनमें उनके प्रति प्रशंसा, मैत्री और में समभता हूँ स्वागत के शब्द कहे गए लेकिन मुक्त पर उनका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। अधिकांश रूप में उनमें कुछ शिष्टाचार ही सा।

यह में अवश्य अनुभव करता हूँ कि आज शाम को दिल्ली नगर में जो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद मेरा कुछ कहना फीका-सा ही लगेगा। क्योंकि तीन-चार घंटे हुए, दिल्ली नगर ने अर्थात् दिल्ली के साधारण लोगों ने इकट्ठा इनका स्वागत किया या यों कहिए कि इन्हें विदाई दी थी। मैत्री और प्रेम का यह प्रदर्शन इतना आश्चयंजनक था कि उस घटना के बाद, मेरा कोई शब्द या बाक्य इस अवसर के शायद ही उपयुक्त हो। नहीं जानता—अधिक से अधिक मैं केवल अटकल भर लगा सकता हूँ—कि लाड और लेडी माउन्टवैटन ने इस अवसर

लार्ड और लेंडी माउंटबैंटन की भारत से विदाई के पूर्व नई दिल्ली में, २० जून, १९४८ को उनके सम्मान में दिए गए एक भोज के अवसर पर दिया गया भाषण।

पर क्या अनुभव किया। लेकिन यहां इन महान प्रदर्शनों का अभ्यस्त होते हुए भी,
मुभ पर बड़ा प्रभाव पड़ा, और मुभ यह आक्ष्मयं हुआ कि एक अँग्रेज और एक
अँग्रेज महिला भारत में इतने योड़े समय में इतने स्वल्प काल में इतने लोक-प्रिय कैसे
हो सके, और वह स्वल्पकाल भी ऐसा, जिसमें कि निश्चय ही बहुत कुछ सिद्धि और
सफलता प्राप्त हुई, लेकिन जो शोक और विपत्ति का काल भी रहा।

वास्तव में, मुक्ते अवसर आश्चर्य हुआ है कि भारत के लोग मुक्त जैसे लोगों को, जिनका कि भारत के शासन से सम्बन्ध रहा है, पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ है उसके बाद, कैसे सहन कर सके। मैं कह नहीं सकता कि यदि में सरकार का एक अंग न होता तो में अपनी सरकार के कार्यों को सहन कर लेता। गुण-दोषों का विचार विस्कृल अलग रखा जाय, तो तच्य यह है कि चाहे जो घटना हो उसके लिए सरकार जरूर जिम्मेदार है और उसे होना चाहिए, और यदि जो कुछ होता है वह ठीक नहीं होता तो सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। में समभता है कि आमतौर पर यह एक अच्छी अनुभवोक्ति है। हो सकता है कि इसके लिए काफी बहाने हुंड़े जा सकते हों। इसलिए मुक्ते और भी आद्ययं हुआ जबकि इस तूफान और बोम और कठिनाई के काल के बाद, गवर्नर-जनरल और उनकी पत्नी, जिनका कि कुछ अर्थ में इन सब बातों से सम्बन्ध था, फिर भी जनता का इतनी अपार मात्रा में प्रेम प्राप्त कर सके।

यह स्पष्ट है कि जो कुछ हुआ उससे इसका सम्बन्ध न था, बिल्क इन दोनों की मलाई, मैंत्री और भारत के प्रति प्रेम से इसका सम्बन्ध था। लोगों ने इन्हें अदम्य स्फूर्ति से, अध्यवसाय से और सब बाधाओं की अबहेलना करने वाली आशाबादिता से कटिन परिश्रम करते देखा और देखने से अधिक उन्होंने इनकी भारत के प्रति मैंत्री का अनुभव किया, और उन्होंने देखा कि ये अपनी पूरी योग्यता से भारत की सेवा में लगे हुए थे।

भारत में हम लोगों में बहुत सी बृटियां हैं और बहुत-सी कमकोरियां हैं, लेकिन जब हम भारत के प्रति मित्रता देखते हैं तो हमारे हृदय उन्भुक्त हो जाते हैं, और को लोग भारत के मित्र हैं या जो भारत की सेवा करते हैं, वे जो भी हों या जहां भी हों, हमारे साथी बन जाते हैं। और इसलिए, भारत के लोगों ने यह अनुभव करते हुए कि लाई और लेडी माउंटबंटन निश्चय ही भारत और उसकी जनता के मित्र हैं, और उनकी सेवा करते रहे हैं, आपको भारतवासियों ने अपना स्नेह और प्रेम दिया। इससे अधिक वे और कुछ न दे सकते थे। आप को बहुत से उपहार, बहुत सी भेंटें मिल सकती हैं, लेकिन जनता के स्नेह और प्रेम से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं। श्रीमान् और श्रीमती जी, आपने स्वयं देख लिया है कि स्नेह और प्रेम

किस रूप में काम करते हैं। मैं यह कह सकता हूँ, कि ये सबसे अधिक मृत्यवान् उप-हार हैं। इसलिए जब आपने यह सब देख लिया है, तो मुक्ते अपनी ओर से सिवाय योड़े से शब्दों के, जो शायद कुछ निजी हैं और कुछ निजी नहीं भी हैं अधिक नहीं कहना है।

आप यहां अपनी निजी हैसियत से और एक महान सार्वजनिक हैसियत से रहे हैं। हम में से बहुत से आपके मित्र हो गए हैं, और हम लोगों का इतिहास के एक अद्भुत क्षण में साथ हुआ है और हम इस ऐतिहासिक दृश्य में अभिनेता भी रहे हैं। मेरे लिए या किसी के लिए भी यह कठिन है कि उस पर निणंग दे सके। हम उन घटनाओं के अत्यधिक निकट हैं और उनसे हमारा अत्यधिक निकट का संबंध भी रहा हैं। हो सकता है कि हमने और आपने बहुत-सी गलतियां की हों। पीड़ी दी-पीड़ी बाद इतिहासकार शायद यह निणंग कर सकें कि हमने ठीक किया या गलत किया। फिर भी, हमने ठीक किया या गलत, इसकी सही कसीटी शायद यह है कि हमने ठीक करने का प्रयत्न किया या नहीं? क्योंकि यदि हमने अपनी पूरी सामध्यं और शक्ति से ठीक काम करने का प्रयत्न किया तो फिर हमें बहुत ज्यादा परवाह न करनी चाहिए, यद्यपि इस अर्थ में परवाह होती है कि जो कुछ किया गया वह गलत निकला। हम अपने अभिप्रायों के निणायक नहीं हो सकते, लेकिन में यह अवश्य विश्वास करता हूँ कि हमने ठीक ही कार्य करने का प्रयत्न किया, और मुक्ते यह भी विश्वास है कि आपने भारत के प्रति ठीक ही कार्य करने का प्रयत्न किया, और सुक्ते पह सारे बहुत-से अपराध और हमारी बहुत-सी भूलें क्षम्य हो सकेंगी।

महोदय, आप यहां वड़ी ऊँची प्रतिष्ठा के साथ आए, लेकिन भारत में अनेक प्रतिष्ठाएँ विफल हुई हैं। आप यहां एक बड़े संकट और कठिनाई के काल में रहे, फिर भी आपकी प्रतिष्ठा विफल नहीं हुई। यह एक बहुत बड़ी बात है। हम में से बहुतों ने, जो इन संकट के दिनों में आप के सम्पर्क में आए आपसे बहुत कुछ सीखा है। जब भी हम जरा विचलित हुए हैं, हमने विश्वास संचित किया है, और बहुत-से पाठ, जो हमने आपसे सीखें हैं, कायम रहेंगे और उनसे हमारे आये के काम में सहायता मिलेगी।

श्रीमती, आप से भी मैं स्वयं कुछ कहना चाहूँगा। देवताओं ने या किसी सुन्दर परी ने आपको सौंदयं, तीव बुद्धि, चावता, आकर्षण और सजीवता प्रदान की। ये बड़े उपहार हैं, और जिसे भी ये प्राप्त हैं वह जहां भी जायगा महान कहलावेगा। लेकिन जो सम्पन्न हैं उन्हें मगवान से और भी मिलता है, और देवताओं ने आपको जो वस्तु दी है वह इन उपहारों से अधिक मूल्यवान है, उन्होंने आपको मनुष्यता, मानव प्रेम, पीड़ितों और दुखियों की सेवा के प्रति भावना प्रदान की है और गुणों के अद्भुत मेल ने आपको एक उज्ज्वल व्यक्तित्व और पावों को भरने

बाला संस्पर्श प्रदान किया है। जहाँ भी आप गई हैं, आपने लोगों को सान्त्वना दी है, आशा दिलाई है, और प्रोत्साहित किया है। तब फिर इसमें आश्चर्य ही क्या है कि भारत के लोगों को आपसे प्रेम हो, और वे आप को अपना आत्मीय समक्तें और आपके जाने से उन्हें दुस हो?...सैकड़ों हजारों ने आपको विविध पड़ाबों पर, अस्पतालों में और और जगहों पर देसा है और सैकड़ों-हजारों इस समाचार से दुसी होंगे कि आप जा रही हैं।

पामेला माउंटबैटन के बारे में भी दो शब्द कहूँ? वह यहां सीघे स्कूल से आई, और उनमें बड़ी मोहनी शक्ति हैं। उन्होंने भारत के इस आन्दोलित वाता-वरण में जो कार्य किया वह एक अच्छे सयाने व्यक्ति का कार्य था। में नहीं कह सकता आप सब लोग, जो उन्होंने किया, उससे परिचित हैं, लेकिन जो उससे परिचित हैं वे जानते हैं कि यह काम कितना श्लाध्य रहा है और कितना पसन्द किया गया है।

में अधिक नहीं कहना चाहता, सिवाय इसके कि जो कुछ दूसरों ने कहा है उसी को में दुहराऊं कि हम आपसे विदाई छेते हैं, छेकिन इसे हम सदा के लिए विदाई नहीं समभते।

हमें माउंटबैंटन परिवार से बांधनेवाले बन्धन इतने दृढ़ हैं कि वे टूट नहीं सकते और हम यहाँ या अन्यत्र संभय समय पर मिलते रहने की आधा रखते हैं, और चाहे हम मिलें या न मिलें हम आपको सदा याद रखेंगे। दिल्ली की जनता ने—भारत की जनता की ओर से—ओ आपको दिया है उससे अधिक मूल्यवान या कीमती कोई भी उपहार हम आपको नहीं मेंट कर सकते, लेकिन मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगियों और भारत के प्रान्तों के गवनरों ने मिल कर स्मृति-चिन्ह के रूप में एक छोटा-सा उपहार आपके लिए प्रस्तुत किया है, जिसे आपको मेंट करने का मेरा सीभाष्य है।

यह, जैसा आप देखेंगे, एक तक्तरी या थाल है। इस पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और भारत के सभी गवनेंरों के इस्ताक्षर अंकित हैं और इस पर से शब्द खुदे हुए हैं:

> " माउण्टबैटन परिवार के प्रति भारत से उनकी विदाई के समय

प्रेम और सुमकामनाओं के साथ और मैती के प्रतीक के रूपमें"

महिलाओ और सज्जनो, क्या में आपसे कहूँ कि अब आप माउंटबैटन परिवार के स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना के उपलक्ष्य में पान करें ? r expense

## राष्ट्र गीत के लिए लय

यह प्रश्न मेरं सहयोगी, गृहसचिव से पृछा गया था। ठेकिन इस विषय से मेरा बहुत सम्बन्ध रहा है, इसिएए में ही इसका उत्तर देनें की स्वतंत्रता ले रहा हूँ। में उन माननीय सदस्य का कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने यह प्रश्न किया है, क्योंकि इससे सरकार को यह अवसर मिछता है कि वह इस विषय में फैठी हुई कुछ ग्रान्तियां दूर कर सके।

१५ अगस्त, १९४७ के तत्काल बाद, ऐसे राष्ट्र गीत का प्रश्न, जिसकी कि बादक मंडलियों और बेंड द्वारा धुन बजाई जाय, एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो गयो। यह प्रश्न उतने ही महत्त्व का था, जितना कि राष्ट्रीय मंडे का था। हमारी रक्षा सेवाओं, हमारे दूतावासों और प्रतिनिधि मंडलों तथा अन्य संस्थाओं की दृष्टि से यह महत्त्व का प्रश्न था। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद स्पष्टतया यह उचित नहीं था कि 'ईश्वर हमारे राजा की रक्षा करें' इस गीत की धुन फौजों बेंडों द्वारा या विदेश में बजाई जाय। हमसे बरावर यह पूछा जाता रहा कि ऐसे अवसरों पर कीन सी धुन बजाई जाय। हम कोई उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि इस विषय में संविधान परिवद् द्वाराकोई अन्तिम निर्णय नहीं हो सका था।

न्यूयार्क में, संयुक्त राष्ट्रों की साधारण सभा के अवसर पर, सन् १९४७ में इस प्रश्न का निर्णय करना आवश्यक हो गया। एक विशेष अवसर पर, वादकमंडली द्वारा धुन बजाई जाने के लिए हमारे प्रतिनिधि-मंडल से हमारे राष्ट्रीय गीत के विषय में पूछा गया। हमारे प्रतिनिधि--मंडल के पास 'जन-गण-मन' का एक रेकार्ड, था। उन्होंने उसे वादकमंडली को दे दिया और वादकमंडली ने उसका अभ्यास किया। जब उन्होंने इसे एक वहें समारोह के सामने बजाया तो उसको बहुत पसन्द किया गया और बहुत से राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इस नई लय की, जो कि उन्हें विशिष्ट और गौरवपूर्णवजान पड़ी, स्वर-लिपि मांगी। बजाई गई की वादक मंडली द्वारा 'जन-गण-मन' धुन का रेकार्ड बना कर भारत भेजा गया। हमारी रक्षा सेना के बेडों को धुन को बजाने का अभ्यास हो गया, और अवसर पड़ने पर विदेशी दूतावासों और प्रतिनिधि मंडलों द्वारा भी इसका अभ्यास होने लगा। अनेक देशों से

संविधान ( व्यवस्थापिका ) परिवर् में नई दिल्ली में २५ अगस्त, १९४८ को बोड़ी सूचना पर प्रस्तुत एक प्रश्न के उत्तर में वक्तव्य ।

हमें इस लय पर प्रशंसा और बधाई के संदेश प्राप्त हुए, । विशेषओं द्वारा हमारा राष्ट्रगीत अन्य राष्ट्रीय गीतों की अपेक्षा श्रेष्ठतर समका गया । भारत में तथा विदेशों में, बहुत-से कुशल संगीतओं ने, और बहुत से बेडों और बादक-मंडलियों ने इसका अम्यास किया, और कभी-कभी थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि आल इंडिया रेडियों ने उसकी विभिन्न धुनों को एकत्र किया।

इस लिय की आम-पसंदगी की बात अलग रसी जाय तो उस समय हमारे सामने बनाव करने का कोई ढंग भी नहीं या, क्योंकि किसी दूसरे राष्ट्रीय गीत की धुन जिसे कि हम विदेशों में भेज सकते, हमारे लिए प्राप्य भी नहीं थी। उस समय मेंने सभी प्रान्तीय गवनंरों को लिखा और 'जन-गण-मन या किसी और गीत को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार करने के विषय में सम्मति मांगी । मैंने उनसे कहा कि अपने अपने प्रधान मंत्रियों से परामशें करके मुक्ते उत्तर दें । मैंने यह बात उनसे बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि अन्तिम निर्णय संविधान परिषद द्वारा ही हो सकता है। लेकिन विदेशी दूतावासों और रक्षा-सेनाओं को निर्देश भेजने की आवश्यकता को देखते हुए एक अल्पकालिक निर्णय होना जरूरी था । इन गवनरों में से एक अर्थात मध्यप्रदेश के गवनर को छोड़ कर सभी ने 'जन-गग-मन' को पसन्द करने की सचना दो । इसके बाद मंत्रिमंडल ने इस विषय पर विचार किया और व इस निर्णय पर पहुँचा कि 'जन-गण-मन' की लय को राष्ट्रीय गीत के रूप में अस्थायी तौर पर उस समय तक के लिए स्वीकार किया जाए, जब तक कि संविधान परिवर् अपना अन्तिम निर्णय न दे । इसलिए इसी के अनुसार प्रान्तीय गवर्नेरों के पास निर्देश भेज दिए गए। यह बहुत स्पष्ट था कि 'जन-गण-मन' की शब्दावली पूर्णतया उपयुक्त नहीं हैं और कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगें। जो बात महत्त्व की थी वह यह थी कि किस लय की, शब्दावली की नहीं, बेंडों और वादक-मंडलियों द्वारा धुन बजाई जाय। बाद में पश्चिमी बंगाल के नए प्रधान मंत्री ने सूचित किया कि उनकी और उनकी सरकार की पसन्द 'वन्दे मातरम्' के पक्ष में है । इस समय यह स्थिति है । यह दुर्भाग्य को बात है कि 'वन्दे मातरम्' और 'जन-मण-मन' के बीच एक तरह का विवाद खड़ा हो गया है। 'वन्दे मातरम्' स्पष्ट और निर्विवाद रूप से भारत का प्रधान राष्ट्रा गीत है, और इसकी महान ऐतिहासिक परम्परा है, और यह हमारे स्वतंत्रता के इतिहास के साथ पनिष्ठ रूप से संबद्ध है। वह स्थान इसे सदा प्राप्त रहेगा और कोई इसरा गीत उसकी जगह नहीं ले सकता। यह उस युद्ध की भावनाओं और तांव्रता का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन कदाचित् उसकी परिणति का नहीं । राष्ट्रीय गीत की लय के सम्बन्ध में यह अनुभव किया गया कि शब्दावली से अधिक लय का महत्त्व है, और यह छय ऐसी होनी चाहिए कि यह भारतीय संगीत प्रतिभाका प्रतिनिधित्व करें और कुछ हद तक पाश्चात्य शैली के भी अनुकुल हो, जिसमें कि वादक-मंडलियों

और बैंडों द्वारा भी इसकी घुन बजाई जा सके। राष्ट्रीय गीत का वास्तविक महत्त्व कदाचित् विदेशों में अपने देश की अपेक्षा अधिक है। पिछले अनुभव ने हमें बताया है कि 'जन-गण-मन' की लय को विदेशों में बहुत पसन्द किया गया और उसकी वहां बड़ी प्रश्नंसा हुई हैं। वह अपनी बड़ी विषशेता रखता है और उसमें एक विशेष जीवन और गति हैं। कुछ लोगों ने यह समफा कि 'वन्दे मातरम्' की लय आकर्षक होते हुए भी और उसकी ऐतिहासिक महत्ता होते हुए भी वह सहज में विदेशों में वादक-मंडलियों के उपयुक्त नहीं और उसमें पर्याप्त गित नहीं। इसलिए यह जान पड़ा कि जहां भारत में 'वन्दे मातरम्' सबोंच्च राष्ट्रीय गीत रहेगा, राष्ट्रीय गीत की लय 'जन-गण-मन' की शब्दावली में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा-सा परिवर्तन कर दिया जग्य।

इस प्रश्न पर संविधान परिवर् में विचार किया जायगा, और वह इस विषय में जो निर्णय करना चाहेगी उसे करने के लिए वह स्वतंत्र होगी। वह एक विल्कुल नया गीत या लय भी अगर वह प्राप्य हो, चुन सकती है। 

## हमारी लम्बी यात्रा का अन्तिम चरगा

श्रीमान् उप-सभापति महोदय, हम अपनी लम्बी यात्रा के अन्तिम चरण पर पहुँच गए हैं। लगभग दो वयं हुए, हम इस भवन में मिले और यह मेरा बड़ा सीभाग्य था कि मैंने उस महत्त्वपूर्ण अवसर पर वह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो कि घ्येय सम्बन्धी प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह उस प्रस्ताव का किचित् गद्यमय विवरण है, क्योंकि उस प्रस्ताव में केवल ध्येयों से कुछ अधिक बात थी, यदापि किसी राष्ट्र के जीवन में ध्येय बहुत महत्त्व रखता है। इसने उस समय भारतीय जनता की जो भावना थी उसे जहाँ तक छापे के शब्दों द्वारा ऐसा करना संभव था, समाविष्ट करने का प्रयत्न किया। किसी राष्ट्र या जनता की भावना-को एक ऊँचे स्तर पर निरन्तर बनाए रखना कठिन होता है, और में नहीं कह सकता कि हम इसमें सफल हुए हैं। फिर भी, में आशा करता हूँ कि हम उसी भावना से इस संवि-धान के बनाने के काम में लगेंगे, और उसी भावना से हम इसके विस्तार की बातों को उठायेंगे और उस ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव को मापदंड मानते हुए इस संविधान की प्रत्येक घारा और वाक्यांश पर विचार करेंगे। हो सकता है कि हम उस प्रस्ताव में कुछ सुधार कर सकें, और अगर ऐसा संभव हो तो हमें अवस्य करना चाहिए। लेकिन में समभता हूँ उस प्रस्ताव ने, अपने कुछ वाक्यांशों में, यह निर्धारित कर दिया है कि इस संविधान का मूल और बुनियादी आधार क्या होना चाहिए। कोई भी संविधान अन्ततः सरकारों की प्रणालियों और जनता के जीवन का एक प्रकार का काननी स्वरूप है। यदि कोई संविधान जनता के जीवन,ध्येयों और आकांक्षाओं ते सम्पक्तं नहीं रख पाता तो वह प्रायः खोखला हो जाता है, और यदि वह उन ध्येयों से विचलित हो जाता है, तो वह जनता को नीचे खींच कर ले आता है। उसे अपने उद्देश्य से क्छ ऊँचा होना चाहिए, जिससे कि जनता की दृष्टि और उसके विचार एक विशिष्ट ऊँचे चिन्ह पर केंद्रित हों । मैं समभता हूँ कि ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव इस दृष्टि से सफल रहा। तब से, एक राष्ट्र की आकांक्षाओं और एच्छाओं को साकार करने के प्रसंग में, अनेक बाद-विवादों में, जो अनिवार्यतः कुछ ऐसे विवयों पर, अपेक्षाकृत छोटे और महत्त्वहीन हैं, आबेश जागृत हुए हैं। यह नहीं कि वे विषय बिल्कुल महत्त्वहीन हैं क्योंकि एक राष्ट्र के जीवन में प्रत्येक महत्त्व बात रखती है,

माननीय डा० बाँ० आर० अम्बेदकर के प्रस्ताव पर कि संविधान का मसविदा, जिस रूप में ;वह ब्राफ्टिंग कमेटी द्वारा प्रस्तुत हुआ है, विचार के छिए उठाया जाय, संविधान परिषद, नई दिल्ली में, ८ नवम्बर, १९४८ को दिया गया भाषण।

फिर भी अपेक्षाकृत महत्त्व का प्रश्न अर्थात् यह प्रश्न रह जाता है कि किसका प्रथम महत्त्व है, और यह प्रश्न भी है कि कौन-सी बात पहले आती है और किसे बाद में आना चाहिए। आखिर कार, यह हो सकता है कि सत्य विविध हो, लेकिन यह जानना महत्त्व की बात है कि प्रथम सत्य क्या है। घट- नाओं के किसी खास प्रसंग में यह जानना महत्त्व रखता है कि पहली बात, जिसे कि किया जाय, जिस पर कि विचार किया जाय, और जिसे अंकित किया जाय, क्या है? किसी राष्ट्र या जनता की इस बात से परख होती है कि वह प्रथम और दितीय महत्त्व की वस्तुओं में मेद कर सकती है या नहीं। अगर हम दितीय महत्त्व की वस्तुओं को पहले रखते हैं, तो अनिवायं रूप से सबसे अधिक महत्त्व की वस्तुओं की हानि होती है और उन पर आवरण पड़ जाता है।

अब, महोदय, आपकी आज्ञा से संविधान के मसविदे पर विवाद की प्रारम्भिक अवस्था में भाग लेने का मैंने साहस किया है, लेकिन मेरा इरादा उसके किसी खास भाग के विषय में, पक्ष में अथवा विषक्ष में, कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि इस तरह की बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं और निश्चय ही जागे कही जाएँगी। लेकिन इस बात को विचार में रखते हुए, मैं शायद इस विवाद में कुछ उपयोगी भाग इस रूप में ले सकता है कि कुछ भौजिक बातों पर फिर ध्यान दिलाऊँ । में समभता हैं कि मैं ऐसा और भी अधिक कर सकता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों और सप्ताहों में मैं भारत से बाहर रह बुका हूँ, मैंने विदेशों की यात्रा की है, दूसरे देशों के प्रसिद्ध लोगों और राजनीतिजों से मिला हैं, और अपने इस प्रिय देश को एक फासले से देखने की सुविधा मुक्ते रही है। यह कुछ सुविधा अवश्य है। यह सही है कि जो लोग दर से देखते हैं वे उन बहुत-सी चीजों को नहीं देख सकते जो कि इस देश में मौजद हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच हैं कि जो लोग इस देश में हैं और अपनी अनेक कठिनाइयों और समस्याओं से हर समय घिरे रहते हैं, कभी-कभी परा चित्र नहीं देख पाते । हमें दोनों ही बातें करनी हैं, अपनी समस्याओं के विस्तार की बारी-कियों को समभने के लिए उन्हें देखना है, और उन्हें एक दृष्ट-गरम्परा में भी देखना है, जिससे उनका वह चित्र समग्र रूप में हमारी दृष्टि में रह सके।

तेजी से बदलते हुए इस युग में जिससे कि हम गुजरे हैं, यह और भी महत्व की बात है। हम लोग इस परिवर्तन काल में उसकी विजयों, कीर्तियों, दुखों और तीक्ष्णताओं के बीच रहे हैं, और हम पर इन सब बातों का प्रभाव पड़ा है। हम स्वयं बदल रहे हैं, पर हम अपने को और अपने देश को बदलता हुआ उतना जान नहीं पाते। कुछ समय के लिये इस उयल-पुथल से बाहर रह कर दूर से देखना और कुछ हद तक दूसरे लोगों की दृष्टि से देखना पर्याप्त कप से सहायक हो सकता है। मुझे ऐसा अवसर मिला है। ऐसा सुअवसर प्राप्त करने की मुझे प्रसन्नता

है, क्योंकि एक समय के लिए मैं जिम्मेदारी के उस मारी बोम से मुक्त रहा, जिसे कि हम सभी लोग दो रहे हैं, और जिसे कुछ अंशों में उन लोगों को जिन पर शासन के चलाने का काम है और भी अधिक ढोना पड़ता है। कुछ समय के लिये में उन तात्कालिक जिम्मेदारियों से मुक्त या और अधिक स्वतंत्र मन से उस चित्र को देख सकता या। मैंने उस दूरी से भारत के उदय होते हुए नक्षत्र को क्षितिज से बहुत ऊपर, और जो कुछ हुआ है उसके बावजूद संसार के बहुत से देशों पर प्रकाश डालते देखा--उन देशों पर जो उसे आशापूर्वक देखते थे, जो समभते थे कि इस नए स्वतंत्र भारत से विविध शक्तियाँ आएँगी जो एशिया को और कुछ हद तक संसार को ठीक मार्ग पर लाने में सहायता करेंगी, तथा जो अन्य इसी प्रकार की दूसरी जगहों की शक्तियों से सहयोग करेंगी, क्योंकि एशिया का यह महाद्वीप और यूरोप और सारा संसार बुरी अवस्था में है, और उसे ऐसी समस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है जो प्रायः अजेय हैं। कभी-कभी आदमी को ऐसा अनुभव होता है कि हम सभी किसी ऐसे भयानक युनानी दुःसान्त नाटक के अभिनेता हैं, जो अपनी विनाशकारी चरम सीमा की ओर अनिवायं रूप से चला जा रहा है। लेकिन जब मैंने इस चित्र को फिर दूर से और यहां से देखा तो मुक्ते न केवल भारत के कारण बल्कि और वातों के कारण भी जिन्हें मैंने देखा इस बात की उम्मीद हुई कि वह दु:खान्त घटना जो कि अनिवार्य जान पड़ती थी आवस्यक रूप से अनिवार्य नहीं है, और यह कि बहुत-सी और शक्तियां काम कर रहीं हैं और संसार में सद्भावना रखनेवाले असंस्थ नर-नारी हैं, जो इस विपत्ति और दुःखान्त घटना को होनें से रोकना चाहते हैं और इसकी पूरी संभावना है कि इसे रोकने में सफल होंगे।

लेकिन भारत की बात किर लीजिए जब मैंने इस सभा के सामते—
पूरा एक वर्ष और न्यारह महीने हुए—यह ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव रखा, तब
से हम लोग अद्भृत परिवर्तनों और अवस्थाओं से होकर गुजरे हैं। हम उस समय
की अपेक्षा आज कार्य करने के लिए अधिक स्वतंत्र हैं। अब हम एक पूर्ण सत्ताधारी स्वतंत्र राष्ट्र की हैसियत से कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमने इस काल में
बहुत कुछ दुःख और तीव बेदना काभी अनुभव किया है, और उसका हम सब पर
गहरा प्रभाव पड़ा है। जिस देश के लिए हम संविधान बनाने जा रहे थे, उसके
दो दुकड़े हो गए। उसके बाद जो कुछ हुआ वह हमारे मन में ताजा है और
आनंबाली एक लम्बी अवधि तक अपनी पूर्ण भयानकता के साथ ताजा बना
रहेगा। यह सब हुआ, और फिर भी, इन सब बातों के बावजूद, भारत की शक्ति
और स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है। निस्संदेह भारत की यह बृद्धि, मारत का एक स्वतंत्र
देश के रूप में यह आविभाव, इस पीड़ी की महत्त्वपूर्ण घटनाओं में हमारे, लिए है।

इस देश में रहनेवाले हमारे वहुसंस्थक भाई-वहनों के लिए, एशिया के लिये, और संसार के लिये भी यह महत्त्वपूण है। संसार को यह अनुभव होने लगा है—मुख्य-तया में ऐसा समकता हूँ और इसकी मुभे प्रसन्नता है—कि एशिया और संसार में भारत जो पार्ट बदा करेगा वह कल्याण लाने वाला होगा। हो सकता है कि इस विषय में कुछ भय भी उपजता हो, क्योंकि भारत कुछ ऐसे काम भी कर सकता है—जिन्हें कुछ लोग, और कुछ देश, जिनके अलग ही हित हैं विशेष पसन्द न करें। यह सब हो रहा है, लेकिन मुख्य बात यह महत्त्वपूणं घटना है कि भारत इतने लम्बे काल तक पराधीन रह कर, एक आजाद, पूर्णसत्ताधारी जन सत्तात्मक स्वतंत्र देश के रूप में आगे आया है, और यह ऐसी घटना है जो इतिहास में परिवर्तन लानेवाली है और ला रही है। कही तक यह इतिहास को बदल सकेगी, यह हम पर, इस वर्तमान सभा पर, और भविष्य में आनेवाली ऐसी और सभाओं पर जो कि भारतीय जनता की संगठित इच्छा का प्रतिनिधित्व करेंगी, निर्मर करता है।

यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । स्वतंत्रता जिम्मेदारी से आती है। वास्तव में बिना जिम्मेदारों के स्वतंत्रता नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। गैर-जिम्मे-दारी का अर्थ है -- स्वतंत्रता का अभाव । इसलिए स्वतंत्रता के साथ जो जिम्मेदारी आई है उसके महान बोभ का-स्वतंत्रता के संयम का और स्वतंत्रता के उपभोग के संगठित तरीके का-हमें बोध होना चाहिए। इतिहास, परम्परा, साधन, भौगोलिक स्थिति, महान् प्रच्छन्न शक्ति आदि अनेक कारणों से, भारत अनिवासे रूप से संसार के मामलों में महत्त्वपूर्ण भाग लेने योग्य हुआ। है। इस अथवा उस चीज को चुनने का सवाल नहीं है । भारत जैसा है, और स्वतंत्र भारत को जैसा होना चाहिए, उसका यह अनिवाय परिणाम है। और चंकि संसार के मामलों में हमें यह भाग अनिवार्य रूप से लेना है, हमारे जपर एक दूसरो और भी बड़ी जिम्मेदारी जाती है। कभी कभी अपनी सारी आशाबादिता बौर उम्मीदों और अपने राष्ट्र के प्रति विश्वास के बावजूद, हमारे ऊपर जो जिम्मे-दारियां डाली जा रही हैं और जिनसे हम बच नहीं सकते. उनसे में सहम जाता हैं। अगर हम अपने संकीण वाद-विवादों में फैसे तो हम इनको मूल सकते हैं। पर हम चाहे भूले या न भूलें जिन्मेदारियों तो बनी ही रहेंगी। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को मूलते हैं तो उस हद तक हम विफल होते हैं। इसलिए में इस सभा से अन्रोध कहाँगा कि भारत पर, और चूंकि इस तया अन्य क्षेत्रों में हम भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इस सभा के हम सब लोगों पर, जो बड़ी जिम्मेदारियाँ आ पड़ी हैं उन पर हम विचार करें और उन्हें ध्यान में रखते हुए संविधान के निर्माण में मिल-जुलकर लगें । संसार की निगाहें हम पर हैं और संसार के एक बड़े हिस्से की आशाएँ और आकांकाएँ भी हमसे लगी हुई हैं। हम छोटापन दिलाने की घृष्टता नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने देश की और अपने चारों ओर के देशों की आशाओं और आकांक्षाओं की अबहेलना करते हैं। मैं चाहूँगा कि इस संविधान के विषय में यह सभा इस रूप में विचार करे: सबसे पहले तो व्यय सम्बन्धी प्रस्ताब को अपने सामने रखे और यह देखे कि हम कहां तक उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं और किस प्रकार सके अनुसार एक ऐसे स्वतंत्र पूर्णसत्तात्मक गणराज्य का निर्माण कर सकते हैं, जिसके अन्तर्गत पूर्ण सत्तात्मक गणराज्य का निर्माण कर सकते हैं, जिसके अन्तर्गत पूर्ण सत्तात्मक स्वतंत्र भारत की समस्त धिक्त और अधिकार, उसके अंगभूत भाग और शासन के अवयव जनता से निष्पन्न हों और जिसके अन्तर्गत भारत की समस्त जनता को सामाजिक, आधिक और राजनैतिक न्याय की, पद की, अवसर की और विधान के समझ समानता, कानून और शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए बिचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पूजा, धंषा, सम्पर्क और कार्य की स्वतंत्रता प्राप्त हों, और यह प्राचीन भूमि संसार में अपना न्याय-संगत और सम्मानित स्थान प्राप्त करें और छोक शान्ति की अभिवृद्धि और मानव मात्र के कत्याण के लिए अपना पूरा और स्वेच्छापूर्ण योगदान करें।

मैंने यह अन्तिम उपवाक्य विशेष रूप से पड़ा है, क्योंकि यह हमें संसार के प्रति भारत के कर्तव्य का स्मरण दिलाता है। में चाहुँगा कि जब यह सभा विविध विवाद-प्रस्त बातों पर विचार करे-विवाद-प्रस्त विषय आर्थेगे ही और उन्हें आना चाहिए, क्योंकि हम एक जीवित और प्राणशक्ति रखनेवाले राष्ट्र हैं, और यह ठीक हैं कि लोग अपने अपने विचार रखें —तो यह अनुभव करे कि जहां निणंग करते समय विभिन्न विचारों का होना उचित है, वहाँ औचित्य इसमें भी है कि निणंय को कार्यान्वित करते समय मिल जुल कर काम किया जाय। जनेक समस्याएँ हैं जिनमें कुछ बड़े महत्त्व की हैं जिनके विषय में बहुत कम विवाद है। उन्हें सर्वसम्मति से स्वीकार कर लंगा चाहिये । इनके अलावा कुछ और सम-स्याएँ हैं जो जपेक्षाकृत कम महत्त्व की हैं। उन पर हम अधिक समय, जत्साह और जावेश व्यय कर सकते हैं। यह हो सकता है कि जिस भावना से हमें समभौते पर पहुँचना चाहिए उस भावना से हम सम-भीते पर न पहुँ वें। मैं केवल एक या दो विषयों की चर्चा करूँगा। आज देश में भाषाओं के आबार पर प्रान्तों के निर्माण की बात चल रही है और इस सभा की और देश की क्या भाषा हो यह विषय भी है। मैं इन प्रश्नों के सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता, सिवाय इसके कि बहुत समय से मुक्ते यह अनिवाय-सा लग रहा है कि भारत में प्रान्तों का इस प्रकार पुनगंठन हो, कि वह जनता की सांस्कृ-तिक, भौगोलिक और आधिक स्थितियों और उनकी इच्छाओं के अधिक जनुकूल हो। इसके प्रति हम बहुत समय से प्रतिज्ञाबद्ध हैं। में समभता हूँ कि भाषा पर आधारित प्रान्त मात्र कहना पर्याप्त रूप में उचित नहीं । भाषा एक बड़ा विचारणीय कारण अवश्य है, लेकिन और भी महत्त्व की विचारणीय वातें हैं। इसिलए इससे पूर्व कि जो कुछ हमारे यहाँ है उसे आप तो हैं, और तब एक नव-निर्माण में लगें, आपको सम्पूर्ण चित्र पर विचार कर लेना चाहिए। जो मैं इस सभा के सामने रखना चाहूँगा वह यह है कि यद्यपि हमारे भविष्य के जीवन और शास र की दृष्टि से यही प्रश्न महत्त्व का है, मैं इसको इतने प्रमुख महत्त्व का नहीं समभता कि इस पर यहां और आज ही तत्काल निर्णय किया जाय। यह विशेष रूप से ऐसा प्रश्न है जिसपर कि सद्भावना और शान्ति के वातावरण में और विषय के विविध पक्षों पर पाण्डित्यपूर्ण विवाद के अनन्तर निश्चय किया जा सकता है। मुक्ते जात हुआ है कि दुर्मान्य से इसने बड़ी गर्मी और उत्तेजना उत्पन्न कर दी है, और जब गर्मी और उत्तेजना पदा हो जाती है तो अक्ल मारी जाती है। इसिलए में इस सभा से अनुरोध करूँगा कि वह इन विषयों पर जब उचित समभे विचार करे और यह स्थाल रखें कि ये विषय जल्दी में और जब आवेश जागृत हों, निर्णोंत न किये जापें बिल्क जब उनके लिए समय परिपक्ष हो और उचित क्षण आ जाय तब उन पर विचार होना चाहिए।

यही तर्क, अगर में कह सकता है, तो भाषा के प्रश्न पर भी लागू होता है। यह एक जाहिर-सी बात है और महत्त्व की बात है कि किसी देश का, विशेष-कर जबकि वह एक आजाद और स्वतंत्र देश हो, काम-काज उस देश की भाषा में ही होना चाहिए। दुर्भाग्य से यही बात कि में इस सभा में एक विदेशी भाषा में बोल रहा है और हमारे बहुत-से सहयोगियों को इस सभा में एक विदेशी भाषा में बोलना पडता है, हमें यह बताती है कि किसी चीज की कमी है। कमी है, इसे हमें मान लेना चाहिए। हम इस कमी को निस्सन्देह दूर कर लेंगे। लेकिन अगर हम एक परिवर्तन, ताल्कालिक परिवर्तन, पर जोर देने की कोशिश में बहुत से विवादों में पड जाते हैं, और सम्भवतः सारे संविधान में भी विलम्ब डालते हैं. तो मैं इस समा से निवेदन करूँना कि यह एक बड़ी बुद्धिमानी की बात नहीं है। भाषा. व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग है और रही है, और चंकि यह महत्त्वपूर्ण है, हमें इस पर पूरा-पूरा विचार और ध्यान देना चाहिए । महत्त्व-पणं होने के कारण यह आवश्यक विषय भी है, अतएव इस मामले में जल्दी करने से हमारा काम बिगड़ सकता है। इसमें कुछ विरोधाभास है। क्योंकि अगर हम एक आवश्यक विषय में, हो सकता है बहुमत से, देश के कुछ भागों के विरोधी अल्पसंस्थकों पर, या इस सभा में ही, कुछ निर्णय लादें, तो वास्तव में हम जो प्राप्त करने चले हैं उसमें सफल नहीं होते । इस देश में शक्तिशाली प्रभाव काम कर रहे हैं, जो कि अनिवास रूप से अँग्रेजी भाषा के स्थान पर एक भारतीय भाषा को या जहां तक देश के भिन्न-भिन्न भागों का सम्बन्ध है, भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओं को बिठावेंगे, छेकिन एक अखिल भारतीय भाषा सदा रहेगी । उस अखिल भारतीय

भाषा के निर्माण में भी शक्तिशाली प्रभाव काम कर रहे हैं। भाषा सदा जनता से वृद्धि पाती है। यह बहुत कम होता है कि वह ऊपर से लादी जा सके। भाषा के किसी रूप को लोगों पर हठात लादने के प्रयत्न का बराबर कोरदार विरोध हआ है, और जैसा उसके समर्थक चाहते रहे हैं उसका ठीक विप-रीत ही परिणाम निकला है। में इस सभा से इस बात पर विचार करने का और यदि वह मफ से सहमत हो तो यह अनुभव करने का अनुरोध करूँगा कि एक स्वामाविक अखिल-भारतीय भाषा के विकास का सबसे पक्का ढंग यह है कि प्रस्ताव स्वीकृत न किये जायें और कानन न बनाये जायें बल्कि और प्रकार से उस ध्येय की सिद्धि के लिए काम किया जाय। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, अखिल भारतीय भाषा क्या होनी चाहिए, इसकी मेरी एक विशेष कल्पना है। दूसरे लोगों की कल्पना मुक्सी भिन्न हो सकती हैं। में अपनी कल्पना को सभा या इस देश पर नहीं लाद सकता ठीक उसी तरह, जिस तरह कि कोई दूसरा व्यक्ति अपनी कल्पना. जब तक कि देश उसे स्वीकार न करे देश पर नहीं लाद सकता। में तो अपनी या किसी की कल्पना को लादने के प्रयत्न को बचाना पसन्द करूँगा, और उसके बदले इस ध्येय के लिए सहयोग और मैत्रीभाव से काम करना चाहुँगा और यह देखना चाहुँगा कि जब हम संविधान के विषय में और बडी-बडी बातें तै कर लें, जब हम और भी अधिक मात्रा में सदहता प्राप्त कर लें, तब इन अलग प्रश्नों को उठाया जाय और उन पर एक अधिक अच्छे वातावरण में निर्णय किया जाय।

इस सभा को स्मरण होगा कि जब में ध्येय सम्बन्धी यह प्रस्ताव सभा के सामने लाया था, तब मैंने इस बात की चर्चा की थी कि हम इसकी मांग कर रहे हैं, बिल्क यह निर्द्धारित कर रहे हैं कि संविधान एक स्वतंत्र पूर्णसत्ताधारी गणराज्य के लिए बने। मैंने उस समय कहा था और बाद में भी कहा है कि हमारे गणराज्य बनने का विषय एक ऐसा विषय हैं जो कि निश्चय ही पूर्णतया हमारे निर्णय करने का है। हमारा और देशों से, विशेषकर ब्रिटेन या राष्ट्रमंडल से जो कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के नाम से प्रसिद्ध था, क्या सम्बन्ध हो, उससे इस प्रश्न का लगाव बिल्कुल नहीं या नगण्य है। वह एक प्रश्न है, जिसे इस सभा को ही निर्णय करना है, किसी और को नहीं, और संविधान कैसा बनना है, इसे स्वतंत्र रूप से निर्णय करना है।

में इस सभा को यह सूचित करना चाहता हूँ कि हाल के हण्तों में, जब कि मैं ब्रिटेन में था, जब कभी यह या इससे मिला-जुला कोई प्रश्न आपस के बाद-विवाद में उठा, तो उस पर कोई खुला विवाद या निर्णय नहीं हो सका क्योंकि कामन-बेल्य कांफेंस ने, जिसमें कि मैंने भाग लिया, अपने अधिकेशनों में इस पर बिल्कुल ही विचार नहीं किया। अनिवायंतः ये आपस के विवाद थे, क्योंकि यह विषय

न केवल हमारे लिए बढ़ें महत्व का था, बल्कि और देशों के लिए भी, कि अगर हम ब्रिटेन से कोई सम्बन्ध रखें तो वह क्या हो ? हमारा क्या सम्पर्क, क्या कड़ियां इन देशों से हों ? जो पहली बात में इन विवादों में बराबर कहता था वह यह थी कि में व्यक्तिगत रूप से--यद्यपि में प्रधान मंत्री के ऊँचे पद से सम्भानित था--किसी प्रकार या किसी अर्थ में देश को या उस सरकार को, जिसका प्रतिनिधित्व करने का मभ्ते सम्मान प्राप्त था, बांघ नहीं सकता । यह महतवा ऐसा विषय था जिसका निर्णय भारत की संविधान परिषद ही कर सकती थी । यह बात मेंने बिल्कल स्पष्ट कर दी थी। यह स्पष्ट करने के बाद मेंने उनका ध्यान संविधान परिषद के ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव की ओर दिलाया । मेंने कहा कि संविधान परिषद इस प्रस्ताव में, जिस तरह कि और बातों में, परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है. नयोंकि वह इस बात में तथा अन्य बातों में सर्वसत्ताधारी है । यही निर्देश संविधान परिषद में अपने संविधान का मसविदा तैयार करने वाली समिति को दिया था, और जब तक यह निर्देश बना रहेगा-और मैंने यह भी कहा कि जहां तक में जानता हँ यह बना रहेगा-यह संविधान व्येव सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार ही होगा । यह स्पष्ट करने के बाद, मेंने कहा कि हमारी तरफ से अकसर यह कहा गया है कि हमारी इच्छा और देशों के साब, ब्रिटेन और कामनबेल्थ के साब, मैत्रीपूर्ण सम्पर्क रखने की है। इस प्रसंग में, ऐसा किस तरह होगा या हो, वह विषय ध्यानपबंक विचार करने और अन्तिम निर्णय करने का है और स्वभावतः जहाँ तक हमारा सम्बन्ध तै. इसका निर्णय संविधान परिषद द्वारा होगा और जहां तक बिटेन तथा कामन-वेल्थ के जन्य सदस्यों का सम्बन्ध है, उनकी विविध सरकारों या जनता द्वारा होगा। इस सम्बन्ध में में केवल इतना ही कहना चाहता हैं, स्पोंकि इस अधिवेशन में आगे चलकर यह विषय निःसन्देह इस सभा के सामने अधिक निश्चित रूप में आयोगा। लेकिन जिस रूप में भी वह अब या बाद में उठे, जिस बात पर में जोर देना चाहुँगा वह बह है, कि जिस संविधान पर हम विचार कर रहे हैं उससे यह बात, अलग और एक अर्थ में स्वतंत्र है। हम एक स्वतंत्र पूर्णसत्ताधारी जनसत्तात्मक भारत के लिए, अगर आप पसन्द करें तो गणराज्य के लिए, संविधान स्वीकार कर लें, और दसर प्रश्न पर जब आप उचित समभें, बाद में विचार किया जा सकता है। यह किसं भी अर्थ में हमारें संविधान को बांधना या सीमित करना नहीं है, क्योंकि यह संवि-धान भारत की जनता के प्रतिनिधियों द्वारा भारत के भविष्य के शासन के विषय में उसकी जनता की स्वतंत्र इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है।

मैंने जो पहले कहा, है क्या में उसे फिर दुहराने की अनुमति मांग सकता हूँ? भाग्य ने इस देश पर एक निश्चित कर्तव्य डाल रखा है। हम लोगों में जो यहां उपस्थित हैं कोई भाग्य-निर्दिष्ट व्यक्ति हैं या नहीं, यह में नहीं जानता। यह एक बड़ा शब्द है, जो कि साधारण मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं। लेकिन हम

भाग्य द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति हों या न हों, भारत एक भाग्य-निर्दिष्ट देश है। और जहां तक हम इस विशाल देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके सामने कि यह महत भविष्य है, हमें भी अपनी समस्याओं को और भविष्य की और इस संसार तया एशिया की परस्परा में देखते हुए उस महान जिम्मेदारी को, जो कि इस स्वतंत्रता ने और हमार देश के बड़े होनहार ने हम पर डाली है, कभी न भूलते हए अपने को छोटे-छोट विवादों और बहसों में, जो कि उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन जो इस प्रसंग में असंगत या बेंसरी हैं, न खोते हुए भाग्य-निर्दिष्ट व्यक्तियों की तरह काम करना चाहिये। असंध्य मानव और अगणित अपंखें हमारी ओर देख रही हैं। हमें उन्हें याद रखना है। अपने ही करोड़ों लोग हमारी ओर आधापुर्वक देख रहे हैं और करोड़ों अन्यं लोगों की भी आज्ञापूर्ण दृष्टि हम पर लग रही है। स्मरण रखिए कि जहीं हम इस संविधान को जितना ठोस और स्वायी बनाया जा सकता है, बना सकते हैं, वहां यह भी ध्यान में रखना होगा कि संविधानों में कोई स्थायित्व नहीं होता । प्रत्येक संविधान में लचीलापन होना चाहिए। अगर आप किसी वस्तु को कठोर और स्थायी बना देते हैं तो आप राष्ट्र की वृद्धि को, एक जीवित प्राणवान सगठित जनता की बृद्धि को रोकतं हैं। इसलिए इसे लचीला होना ही चाहिए। जब आप इस संविधान को स्वीकार करें, तो कुछ वर्षों की अविध निर्दिष्ट कर वें--वह अविध जो भी हो--जिसमें संविधान में परिवर्तन सहज में किए जा सकें। और में समकता हूँ यह प्रस्ताव आ भी रहा है। कुछ भी हो, नई एक कारणों से यह बड़ा आवश्यक प्रतिबन्ध है। एक कारण तो यह है कि यद्यपि हम लोग, जो कि इस सभा में एकत्र है, निश्चय ही भारत की जनता का प्रति-निधित्व करते हैं; फिर भी में समभता हूं यह कहा जा सकता है और सचाई से कहा जा सकता है कि जब एक नई सभा, उसे आप चाहें जो नाम दें, इस संविधान के अनुसार चुनी जायगी और भारत के प्रत्येक वयस्क को-वह स्त्री हो या पुरुष-- मत देने का अधिकार होगा, तब जिस रूप में भी सभा का निर्माण होगा वह निश्चय ही जनता के हरएक वर्ग की पूर्ण प्रतिनिधि सभा होगी। इस संविधान के अन्तर्गत उस सभा को सब कुछ करने का अधिकार होगा। और यह उचित ही है कि इस प्रकार चुनी हुई सभा को, जो परिवर्तन वह करना चाहे, कर सकने की सुगमता हो। लेकिन, हर हालत में, हम यह नहीं चाहते, जैसा कि कुछ और बड़े देशों ने किया है, कि हम संविधान को इतना कड़ा बना दें कि उसे परि-वर्तित परिस्थितियों के अनुकूल न बनाया जा सके । विशेषकर जबकि आज संसार आन्दोलित है और हम एक तेज गति वाले परिवर्तन-काल से होकर गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम आज जो भी करें, वह कल की परिस्थितियों में उपयोगी न रह जाय । इसलिए जहाँ हम ऐसा संविधान तैयार करें जो कि पुष्ट हो और यथा-सम्भव बुनियादी हो, वहां उसे लचीला भी होना चाहिए, और एक अवधि तक हमें ऐसी स्थिति में रहना चाहिए कि हम उसे अपेक्षाकृत सुगमता से बदल सकें

क्या में देश की कछ प्रवृत्तियों के विषय में, जिनका सम्बन्ध आज की परिस्थितियों में जलग-अलग अस्तित्व या विद्योष सविधाओं की बातों से है, फिर कछ वाब्द कहें ? इसी ध्येय-सम्बन्धी प्रस्ताव ने अल्पसंस्यकों की, आदिवासी इलाकों की, दलित और अन्य पिछडे वर्गों की पर्याप्त रक्षा के लिए उपबंध कर दिए हैं। ऐसा निस्संदेह किया जाना चाहिए और यह वहसंस्थकों का कर्तव्य और दायित्व है कि ऐसा किया जाय, और वें उन सभी अल्पसंस्थकों का, जिनके मन में अविश्वास और भय हो. विश्वास प्राप्त करें। यह उचित और महत्वपूर्ण है कि हम भारत के पिछड़े वर्गों का स्तर ऊँचा करें और उन्हें औरों के बराबर ले आवें। लेकिन यह उचित न होगा कि ऐसा करने के प्रयत्न में हम और रुकावटें खड़ी कर दें, या मौजदा रुका-बटों को ही कायम रखें, क्योंकि हमारा अन्तिम उद्देश्य पार्थक्य नहीं है, बल्कि एक सघटित राष्ट्र का निर्माण है। यह आवश्यक नहीं कि इस राष्ट्र में एकरूपता हो, क्योंकि हमारे यहां एक विभिन्नतापुणं संस्कृति है, और देश के विभिन्न भागों के लोगों के रहन-सहन के डंग, बादतें और सांस्कृतिक परम्पराएँ भिन्न हैं। इसके विषय में मुभे कहना नहीं है। अन्ततः आधनिक संसार में जो प्रचलित संस्कृति है उसी में दूसरों को प्रभावित करने की दढ प्रवृत्ति है। लेकिन में समभता हैं कि भारत का यही गौरव है कि उसने दो वस्तओं को इस तरह एक साथ चाल रक्सा है। अर्थात एक अपार विविधता को और साथ ही उस विविधता में एकता की। दोनों ही का रहना जरूरी है, क्योंकि यदि केवल विविधता है तो उसके मानी होंगे पार्यक्य और छिन्न-भिन्नता । अगर किसी प्रकार की आरोपित समानता हम ले आते हैं तो बह एक जीवित, ससंगठित शरीर को निर्जीव-सा बना देती है। इस छिए जहां हमारा यह निद्दित कर्तव्य है कि हम हर एक अल्पसंस्थक वर्ग को अवसर दें और हर एक पिछडे वर्ग को उठायें, वहाँ में नहीं समभता कि यह उचित होगा, जैसा कि अब तक इस देश में हुआ है, कि विशेष संरक्षण देकर टट्टिया खड़ी की जायें। वास्तव में बहसंस्यकों सेप थक करने वाली इन टट्टियों से किसी भी अल्पसंस्यक वर्ग की जितनी कम रक्षा हो सकती है उतनी दूसरी चीज से नहीं । ऐसा करना इस वर्ग को सर्वंव के लिए अलग कर देता है और उसे देश के और वर्गों के निकट लाने में बाधक होता है।

महोदय, में विश्वास करता हूँ कि जो कुछ मेंने इस सभा में निवेदन करने का साहस किया है, उस पर, जब कि विविध धाराओं पर विचार हो, ध्यान रक्खा जाएगा और अन्त में हम इस संविधान को, उस गम्भीर क्षण की भावना के अनुसार जिसमें कि हमने इस प्रयास को आरम्भ किया, स्वीकार करेंगे।

# इस पीढ़ी को कठिन परिश्रम का दंड मिला है

केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड के सदस्यों और महाशयो, मुभ्ने आपकी इस सभा के सम्पर्क में आने में प्रसन्नता है, और में आपका कृतज्ञ है कि इस अवसर पर आपने मुक्ते आमंत्रित किया। पिछले कुछ वर्षी में मैं कई प्रकार के कार्यों में दिलचस्पी रखता रहा हैं और अपने वर्तमान पद के कारण मभे बहत-सी चीजों में रुचि लेनी पहती है। व्यक्ति और राष्ट्र के लिये जीवन स्वयं एक जटिल और पेचीदा विषय है, और कभी-कभी यह कह सकता कठिन होता है कि किन्हीं दो वस्तुओं में कौन अधिक महत्व की है, क्योंकि इन दोनों को हम क दूसरे पर निर्भर पाते हैं। फिर भी यह सच है और इसे मैंने अनेक बार पहले कहा है और आपने भी बताया है कि भारत में नदी-घाटियों का विकास एक अत्यन्त वृतियादी और आधारभृत महत्त्व की चीज है। पिछले कई वर्षों से, में इस विषय में बहत रुचि रखता रहा हैं-इंजीनियर की हैसियत से नहीं, क्योंकि में इंजीनियर नहीं हूँ-बल्कि इसके व्यापक सार्वजनिक पहलु में, अर्थात इ कि वह भारत में वड़े पैमाने की योजनाओं की नींव है । योजनाओं में मेरी दिलचस्पी इसलिये रही है कि में इसे एक विचित्र और दर्भाग्य की बात मानता रहा है--और यह यह बात एक प्रकार से सारे संसार पर लागु होती है-कि भारत के समस्त प्रच्छन्न साधन हमारी जनता और हमारे राष्ट्र के रहन-सहन के स्तर को उठाने में उपयोग में नहीं लाए गए हैं।

सुद्र अतीत में एक ऐसा समय भी था जबिक कुछ यथायंता के साथ यह कहा जा सकता था कि संसार के साधन संसार की आवादी के रहन-सहन के स्तर को उस हद तक ऊँचा उठाने के लिए पर्याप्त नहीं थे जिस हद तक कि इच्छा की जाती थी। अब, में समभता हूँ कि यह बात साधारणतम बुद्धि के व्यक्ति को भी स्पष्ट हो गई होगी कि संसार के बतंमान साधनों के उचित उपयोग द्वारा—आगे के विकास की बात छोड़ भी दी जाय और आप चाहें तो दुनिया की बात भी छोड़ दें—हम भारत में रहन-सहन का स्तर ऊँचा कर सकते हैं। कागज और पेंसिल की सहायता से यह दिखाया जा सकता है। पर यथायंता यह है कि हमने उनका अच्छे से अच्छा उपयोग नहीं किया, बल्कि हमने इन साधनों को विनाशक कार्यों द्वारा नष्ट होने

नई दिल्ली में, केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड के नवें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर, ५ दिसम्बर, १९४८ को दिया गया भाषण ।

दिया है। यह वर्तमान पीड़ी की एक दु:खद घटना है और पिछली पीड़ियों से कहीं अधिक दु:खद है।

इतिहास में निर्माणकारों और विध्वंसकारों शक्तियों के बीच संवर्ष बरावर मिलता है, लेकिन आज यह और भी तीव्र रूप में देखा जाता है। राष्ट्रों के एक-दूसरे के प्रति रख में, वगों के बीच, और अन्त में शायद मनुष्य की आत्मा में भी यह संवर्ष देखने को मिलता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा भविष्यवक्ता नहीं हो सकता कि यह बता सके कि क्या होनेवाला है। फिर भी, यदि किसी व्यक्ति में यह विश्वास हो कि निर्माणकारी और रचनात्मक प्रयास की विजय होगी तो वह फलदायक रूप से काम कर सकता है। मुक्ते कुछ भी संदेह नहीं कि उसकी विजय होगी, लेकिन में नहीं जानता कि विरोधी शक्तियाँ योजना के और मानवता के स्तर को ऊँचा करने के कार्य में विलम्ब डाल कर कितनी लित पहुँचायेंगी।

तों, हमें इन विशाल प्रच्छन्न सावनों को काम में लाना है। एशिया और भारत के नक्शों को देखिए। मेरे कमरे में और मेरे दफ्तर में यह मेरे ऊपर आंकता रहता है, और जब कभी में उसे देखता हूँ तो तरह-तरह के चित्र मेरे सामने आते हैं। ये चित्र अपने इतिहास के लम्बे अतीत के, सबसे आरम्भिक अवस्थाओं से लेकर मनुष्य के कमिक विकास के, बड़े कारखानों के रास्तों के, संस्कृति, सम्यता और कृषि के आदिकालीन उपक्रम के, और उन प्रारम्भिक दिनों के जबकि शायद पहली नहरें बनी बीं और सिंचाई सम्बन्धी निर्माण हुये थे और उनके परिणामस्वरूप होनेवाली बातों के होते हैं। तब में भविष्य का विचार करता हूँ। मेरा ध्यान विशाल पर्वतों के उस भीमकाय विस्तार पर जाता है जिसे हिमालय कहते हैं, जो कि हमारी पूर्वोत्तर सरहद की रक्षा करता है। इन्हें देखिए। इनकी कल्पना कीजिए। क्या आप संसार के और किसी ऐसे भाग की कल्पना कर सकते हैं कि जो विस्तार में इसके समान हो, जो प्रच्छन्न शक्ति और सामध्यं का ऐसा ही भंडार हो ? मैं संसार का कोई ऐसा स्थान नहीं जानता जहाँ इतनी अपार शक्ति बन्द पड़ी हो जितनी हिमालय में और उससे निकलनेवाली नदियों में है। हम इसका कैसे उपयोग करें ? इसके बहुत-से तरीके हैं। मुख्यतया यह इंजीनियरों का काम है कि वे इस संचित शक्ति का उपयोग जनता के लाभ के लिए करें। आप इंजीनियरों का यह कर्तव्य होता है कि इस काम में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और फलप्रद भाग लें। इस दृष्टि से भारत में इंजीनियर का पेशा और काम बड़े ही महत्त्व और मार्क का हो जाता है।

इतिहास के किसी विशेष काल में आप किसी राष्ट्र की वृद्धि का अनुमान यह देख कर कर सकते हैं कि राष्ट्र के किस वर्ग ने औरों की अपेक्षा उस काल में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की । एक समय आप पा सकते हैं कि जमींदार, जो कि भूमि का स्वामी है, उच्च पदस्थ होता है, और उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। इससे आप

उस समय के समाज की कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि विभिन्न पेशे विभिन्न कालों में सबसे आगे रहे हैं और आप उस समय की सामाजिक पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में किसी परिणाम पर पहुँच सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि वह स्थिर है या रचनात्मक है या उसका विकास गतिशील ढंग से निर्माणकारी है। पिछले लम्बं इतिहास क. न भी लें, तो भी कुछ समय पहले अर्थात् पिछली एक-वो पीड़ियों में भारत के सम्बन्ध में यह बड़ी रोचक और विचारणीय बात है कि दो रास्ते ऐसे वे जिन पर लोगों की दृष्टि रहती थी। एक तो सरकारी नौकरी थी, विशेषकर शासन के महकमों से सम्बन्ध रखनेवाकी नौकरी । वेशक किसी राज्य का शासन अच्छी तरह संचालित होना चाहिए, यह आवश्यक है। लेकिन मारत की शासन-सम्बन्धी नौकरी कुछ असाधारण प्रकार की थी। एक हद तक यह अच्छी थी, क्योंकि जो उसका उद्देश्य था उसे वह पूरा करती थी। उसके और उद्देश्य नहीं थे। उसका वास्तव में यह उद्देश्य नहीं था कि सरकार में या जनता में एक सामा-जिक दृष्टिकोण का विकास हो। लेकिन जहां तक उसका अपना काम था, उसने उसे ठीक किया । शायद तीस, चालीस, या पचास वर्ष पहले यह कहा जा सकता था कि हर एक भारतीय की यह आकांक्षा रहती थी कि वह भारत की शासन सम्बन्धी नौकरी का अंग बने, क्योंकि इसमें सम्मान और कुछ मात्रा में शक्ति प्राप्त होती थी और काफी वंतन मिछता था और रोब-दाव रहता या। लगभग इसी समय एक और कार्य भी प्रमुखता प्राप्त किए हुए था। जो छोग सरकारी सेवा में नहीं जाते थे, उनके लिए स्याति, यन आदि की प्राप्ति का साधन वकालत का पंशा था। इस प्रकार हम देखते है कि पिछली दो या तीन पीढ़ियों में नवयुवक भारतीयों की सर्वोच्च आकांक्षाआ की पृति के लिए ये दो चोटियां थीं : शासन सम्बन्धी उच्च सर-कारी नौकरियों में उस्रति करना और बकालत के पेशे में उस्रति करना । बेशक और देशों में भी ऐसा रहा है। अब ये दोनों अर्थात वकालत का पेशा और शासन सम्बन्धी सेवाएँ, मेरी समक्त से अपने अपने इंग पर उपयोगी होते हुए भी (यद्यपि वकालत के येशे के विषय में मुक्ते कुछ संदेह है ), समाज के एक निश्चल दृष्टिकोण का, जो न मुळतया परिवर्तनशील है और न गत्यात्मक, प्रतिनिधित्व करती हैं। वकील हमेशा नजीरों की बात करता है। शासक परम्परागत परिचलन के आधार पर अपना काम करता है। यह हो सकता है कि शासक या वकील गतिशील रहे हों, लेकिन वें समाज के एक गतिहीन, अपरिवर्तनशील दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कोई देश पूर्णतया परिवर्तनहीन नहीं हो सकता । आप जानते हैं कि वकीलों ने ही राष्ट्रीय आन्दोलनों में बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग लिया। यह दूसरे देशों में भी इसी रूप में हो सकता है। आज आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आन्दोलन में या राष्ट्रीय उद्योग के दूसरे प्रकारों में वकील का भाग एक बढ़ते हुए कम से कम हो गया है। अपने विशिष्ट कार्यक्षेत्र में अब भी उसका महत्त्व है, लेकिन वह महत्त्व एक अधिक बिस्तत द ष्टिकोण से, जैसा कि पहले था, उससे बहुत ही कम हो गया है। भारत में प्रादेशिक शासकों का अब भी महत्त्व है, जैसा कि शासकों का होता है। लेकिन उनका पहले जितना महत्त्व या उससे अब बहुत कम हो गया है।

आज के नवयुवक की उच्च अभिलाषा क्या होती है ? यह हो सकता है कि आकांकाओं में विभिन्नता हो, लेकिन मुक्ते इसमें संदेह है कि पहले जितने लोग वकालत या शासकीय नौकरियों के अभिलाषी ये उतने अब भी हैं। अब वे और बातों को भी सोचते हैं। वे राजनीतिज्ञ के जीवन पर विचार करते हैं और सचिव पदों या मंत्रिपदों आदि के विषय में सोचते हैं। किसी के लिए यह बहुत सुखद शिक्षा-क्षेत्र नहीं, लेकिन फिर भी लोग इस दिशा में देखते हैं। वे हमारी प्रतिरक्षा-सेवाओं, सेना, हवाई सेना और नौ-सेना में सम्मिलित होने की बात सोचते हैं। वे अर्थशास्त्री होना चाहते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में अर्थशास्त्री का महत्त्व है। वे इंजीनियर होने की बात सोचते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में अर्थशास्त्री का महत्त्व है। वे इंजीनियर होने की बात सोचते हैं, क्योंकि इंजीनियर बड़ा प्रभाव रखते हैं और रखेंगे। आप देखते हैं कि हमारे समाज की निश्चल प्रवृत्ति अब कमशः बदल कर कुछ गतिशील हो रही है, और यह लोगों की अथवा व्यक्ति की इस प्रेरणा में लक्षित होती है कि उसे क्या पेशा अपनाना चाहिए।

आज का संसार जैसा है वह बहुत ही गतिशील है। यह ठीक भी है, और अनिवार्य भी, भले ही हम इस विषय में असफल रहे हों। आज का संसार एक कान्तिकारी परिवर्तन की अवस्था में है, अतएव आप अपने को बदलने की कोशिश किए बिना रह नहीं सकते। नहीं तो आप कठिनाई में पड़ आएँगे। हम एक ऐसे जमाने से गुजरे हैं—काफी लम्बें जमाने से—यद्यपि भारत के लम्बे इतिहास को देखते हुए वह बहुत छोटा ही था, जो कि बेशक बदलता हुआ था।

लेकिन एक दूसरे अबं में वह जमाना परिवर्तनहीन भी था—भेरा तात्पयं है हमारे इतिहास के बिटिश काल से। परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप में भी होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप में भी, लेकिन जब एक बाहरी बड़ी शक्ति किसी स्थिति पर वशवतीं हो जाती है, तो देश के भीतर काम करने वाली विविध शक्तित्यां, उस शक्ति द्वारा दवा दी जाती है और वे सहज में परस्पर संतुलन और समन्वय सो बैठती है। यह संतुलन प्राप्त करने का काम एक विकासवादी कम में था एक कान्तिकारी कम में, शान्तिपूर्ण ढंग से अथवा हिसात्मक ढंग से होता है। किसी भी मानव-समाज में संतुलन प्राप्त करने का प्रयास सदा होता अवश्य है, और जब तक इसे सफलता नहीं मिलती तब तक उपद्रव होता रहता है। जब कोई बाहरी माध्यम उस संतुलन की प्राप्ति में बाधक होता है, तो तत्काल परिणाम अच्छा भी हो सकता है। लेकिन होता प्रायः यह है कि समस्याएँ इकट्ठी होती रहती हैं और उन्हें इतिहास अपने ही ढंग से हल करता है, जो कभी तो शान्तिपूर्ण ढंग से होता है और कमी रक्तपात से।

अगर आप उसे हल नहीं करते, तो आप उस समस्या को ही समाप्त करके उसका हल प्राप्त करते हैं। राष्ट्रों और वर्गों के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन जब कोई असाधारण माध्यम इस हरु में बाधक होता है, तो समस्याएँ इकट्ठी हो जाती हैं। इस प्रकार, भारत में समस्याएँ इकट्ठी होती रहीं। भारतीय रियासतों की समस्या निस्सन्देह हल हो गई है । हमारी कृषक समस्याएँ जिन्हें कि बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था, खिचती रहीं, खिचती रहीं, यहां तक कि हमें अब तुरन्त उनका सामना करना पड़ रहा है और उन्हें जल्दी में हल करना पड़ रहा है, जबिक उन्हें कमशः और कहीं अच्छे ढंग से हल होना चाहिए था। अब चूंकि समस्याएं इकट्ठी हो गई हैं, हमें आज एक नहीं बल्कि अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह निश्चय करना बहुत कठिन है कि आप और समस्याओं को अलग करके केवल एक या दो समस्याएँ पहले उठाएँगे। हम ऐसा कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हम कुछ समस्याओं के हल करने के सम्बन्ध में अपने प्रयत्न में ढील डाल दें और केवल एक या दो समस्याओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करें, तो दूसरी समस्याएँ हमें अभि-भृत कर लेंगी। हम धरणाचियों की समस्या को ही छे लें। इनकी संस्या करोड़ों में है। परन्तु मूलतः यह कोई आधारभूत समस्या नहीं है । यह एक स्वल्पकालीन समस्या है। लेकिन है अत्यन्त महत्व की, क्योंकि इसके साथ बहुसंख्यक मानवों और उनके जीवन का सम्बन्ध है, और जब बहुसंख्यक मानवों के जीवन का प्रश्न हो, तो राष्ट्र के लिए वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या हो जाती है। हम इस मानवीय साधन को नष्ट और विच्छिन्न नहीं होने दे सकते । इस समस्या के मानवीय पहलू पर ध्यान न देकर अगर हम इसकी अवहेलना करने का प्रयत्न कर तो मामला विगड़ता ही जायगा और दूसरी समस्याओं के हल करने के मार्ग में भी बाबा पड़ेगी !

हमें इन इकट्ठी समस्याओं का कुछ हद तक एक साथ ही सामना करना होगा। आदमी को विविध मोचों पर काम करना पड़ता है और यह देखना पड़ता है कि प्रत्येक मोचें पर ठीक ठीक प्रगति हो रही है। ऐसा हो सकता है कि आप एक मोचें पर आगे बढ़ें और दूसरे मोचें पर स्कावट आ जाय और आपको स्कना पड़े। ऐसे ही अवसरों के लिए योजनाओं की उपयोगिता है और योजना बनाना आवश्यक हो जाता है।

भारत में योजनाओं के विषय में हम काफी समय से बात करते आए हैं। मेरा स्वयं योजना-व्यवस्था और इसी तरह की बातों से संपर्क रहा है। मुक्ते यह सोचकर अत्यन्त निराशा की भावना स्वीकार करनी पड़ती है, कि हमारे सभी प्रयत्नों के बाव-जूद परिणाम उतने अच्छे नहीं दिखाई दिए जितने हम चाहते थे। मैं कहीं अधिक अच्छे परिणामों की आशा करता था और कहीं अधिक अच्छे परिणाम होने चाहिए थे। अब तक क्या हुआ और इस विषय में हमारी क्या कठिनाइयों या विफलताएँ

हमारे लिए रहीं, यह समभना जरूरी है। और इसके लिए यह जरूरी है कि हममें से कोई व्यक्ति, वाहे वह प्रधान मंत्री हो या सचिव या राज्य के अन्य ऊँचे पद पर स्थित हो, किसी समस्या के विषय में जिस की उस पर जिम्मेदारी रही हो, यह न समभी कि विफलता की जिम्मेदारी किसी दूसरे पर है या दोष किसी दूसरे का है, बल्कि यह समफें कि यदि कोई विफलता होती है तो उसके लिए वह ही जिम्मेदार है। हम सब में इस बात की अत्यधिक प्रवृत्ति है ( और मैं फिर कहूँगा कि मैं इस श्रेणी में प्रधान मंत्री तया अन्य मंत्रियों को भी सम्मिलित करता हूँ ) कि हम विफलता का आरोप सदा दूसरे पर करें। अगर हर एक व्यक्ति अपने नियत कार्य को सोचे और यह भी सोचे कि वह उसमें विफल रहा है, तो समस्या को हम अधिक अच्छी तरह से निबटा सकेंगे। वस्तुस्थिति यह है कि हर एक बड़े कार्य में ऊपर से छेकर नीचे तक बहुत से लोगों के सहयोग और परिश्रम की आवस्यकता होती है और अगर इस सहयोग का, साथ मिछ जुल कर काम करने की इस भावना का, अभाव हुआ तो वह काम ठीक से नहीं हो पाता या उसमें देर होती हूं। तब इससे कुछ विशेष लाभ नहीं कि हम एक दूसरे पर दोषारोपण करें, यद्यपि कभी-कभी यह आवस्यक भी होता है। हमें इस देश में हर एक क्षेत्र में विविध काम करने है। किसी ने एक बार कहा था कि हम लोग इतिहास के ऐसे युग में उत्पन्न हुए हैं जो कि परिवर्तन-शील भी हैं और कान्तिकारी भी, और बहुत कल्पनातीत बातें घटित हो रही हैं। अब इन कल्पनातीत घटनाओं का उलाहना देने से कोई लाभ नहीं है। चुकि हमने जन्म लिया है, इसलिए हमें उनका सामना करना है। हम उनसे बच नहीं सकते। और जब बच नहीं सकते तो हमें उनका सामना मदों की तरह करना चाहिए और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मुभे भय है कि हमारी पीड़ी में (आने बाली पीढ़ियों के विषय में में नहीं जानता ) चेन या वास्तविक शान्ति नहीं मिल सकती । हमारी पीड़ी के भाग्य में पिछले अम के परिणामस्वरूप प्राप्त अवकाश और शान्ति नहीं । हमार सामने तो काम करने और परिश्रम करने का ही दृश्य है । इस पीड़ों को कठिन परिश्रम का दंड मिला है। यह कठिन परिश्रम निर्माणकारी कार्य के रूप में हो सकता है जो चाहे जितना कठिन हो, समाज को और राष्ट्र को कपर उठावेगा, यह परिश्रम फलहीन भी हो सकता है या बुरी दिशा में भी ले जा सकता है, लेकिन कठिन परिश्रम से आप बच नहीं सकते। इसलिए हमें चाहिए कि इस कठिन परिश्रम को निर्माणकारी और रचनात्मक दिशाओं में ले चलें, जिससे कम से कम इस पीढ़ी के सम्बन्ध में यह कहा जा सके कि हमने अपने देश का निर्माण करने में जहां तक हो सका सहायता दो, जिससे कि बाद की पीढ़ी और उसके बाद जाने वाली पीडियों को पूरा अवकाश प्राप्त हो सके-यद्यपि में यह वात बहुत अधिक नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति को बहुत अवकाश रहे, छेकिन कुछ अवकाश मिलना ही चाहिए। कदाचित् अवकाश की इतनी आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार का कार्य करना पड़ता है, यह अवकाश से अधिक आवस्यक है। जो भी हो मुक्ते

भय है कि मैं अपने विचारों और कल्पना में कुछ टेढ़ें मेड़े पय पर चला गया। मैंने श्री सोसला के भाषण को व्यान से सुना है। में कह सकता है कि प्रायः सभी बातों से को कि उन्होंने अपने भाषण में बताईं, में सहमत हूँ । उनके दृष्टिकोण की मैंने पसन्द किया, और में आशा करता हैं कि इस बोर्ड का और भारत के इंजीनियरों और सरकार का दृष्टिकोण भी यही होगा। में यह अवश्य चाहुँगा कि जो इंजीनियर यहां उपस्थित हैं वे यह अनुभव करें कि इंजीनियरों पर आज बड़ा दायित्व है और निर्माण-कारी उद्योग की महान् जिम्मेदारी है और मविष्य बहुत कुछ इस बात पर निभैर करता है कि वे अपने कर्तव्यों का किस तरह पालन करते हैं और किस भावना से वे उनका पालन करते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने कायों में प्रथम श्रेणी की कुशलता दिखावें, क्योंकि दूसरी श्रेणी का काम कभी अच्छ। नहीं होता। वह राष्ट्र के लिए ब्रा होता है। लेकिन उसके अतिरिक्त, हम यह भी चाहते हैं कि आप अपने कार्य में एक उच्चतर भावना का अर्थात् रवनात्मक कार्यों को अत्युत्तम ढंग से पूरा करने की और विशेष घ्येयों और आदशों की पूर्ति की भावना का समावेश करें जो कि जापके कार्य को आप लोगों से भी बड़ा बना सके। आप मध्य युगों को या और भी परानं समय को लौट कर देखें, तो आप पुरानी इमारतों, प्राचीन निर्माणों, मन्दिरों, गरजायरों, मसजिदों और इसी तरह की चीजों को देखेंगे। कोई नहीं जानता कि किन लोगों ने उन्हें बनाया; लेकिन जो भी उन्हें देखता है यह कह सकता है कि वे लोग बड़े क्शल निर्माणकर्ता और इंजीनियर ही नहीं थे, बल्कि वे अपने काम में आस्या रखने वाले भी थे। जब तक यह आस्था न हो तब तक कोई भी व्यक्ति किसी सुन्दर बस्तुका निर्माण नहीं कर सकता । यूरोप के विशाल गिरजायरों को देखिये । बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि उनके बनानेवाले कौन ये, लेकिन हम यह जानते हैं, क्योंकि प्रमाण हमारी आखों के सामने हैं, कि वें इंजीनियर और निर्माणकर्ता के विस्वास की मूर्ति है। यह बात हमारे महान मन्दिरों और मसजिदों और इमारतों के विषय में भी ठीक उतरती हैं। अब हम एक दूसरे ही युग में रह रहे हैं। हम मसजिदों, गिरवावरों और मन्दिरों के निर्माण में उतना उत्साह नहीं दिखाते, बल्क दूसरे प्रकार के सार्वजनिक निर्माणों में उत्साह रसते हैं। छेकिन इन सार्वजनिक निर्माणों को भी उत्तम और सुन्दर होना चाहिए, क्योंकि वह आस्था मौजूद है । इसलिए में चाहूँगा कि आप इस मावना से काम करें और यदि आप इस भावना और इस आस्या से काम करेंगे, तो आपको इससे स्वतः आनन्द प्राप्त होगा।

में एक और छोटे से विषय पर कुछ कहना चाहूँगा। श्री खोसला ने पारिमाधिक शब्दों के हिन्दी कोष के विषय में कुछ कहा है। मुक्ते यह सुन कर प्रसन्नता हुई है। लेकिन क्या में आपको सतकें कर दूं कि पारिमाधिक शब्दावली का निर्माण करते हुए आप कुछ ऐसी चीज न तैयार कर लें, जिसे कि साभारण जादगी न समक्त सके। आज ऐसा करने की बहुत अधिक प्रवृत्ति है। मेरा अपना खयाल है कि जो विदेशी चन्द इस देश में चल निकलें हैं उन्हें बनाए रखना चाहिए, कुछ तो इस लिए कि वे चालू हैं और कुछ इसलिए कि वे शेष संसार में प्रचलित हैं और हमारी शब्दावली में चैनानिक और शिल्प सम्बन्धी जितने शब्द समान हों, उतना ही अच्छा है। विज्ञान और शिल्प में विभाजन करने वाली सरहदें नहीं होतीं। कोई अंग्रेजी विज्ञान, कांसीसी विज्ञान, अगरीकी विज्ञान, चीनी विज्ञान की बात नहीं करता, और न किसी को करनी चाहिए। भारतीय विज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। यही बात शिल्पकला के विषय में भी है। इन प्रश्नों को संकीण राष्ट्रीय ढंग से देखने का यह महान धन्धा जन्त में आप के विज्ञान को और शिल्प को संकीण बना देगा। ऐसी विश्रेष शब्दावली का निर्माण, जो न जनसाधारण को और न संसार में और किसी को मालूम हो, वास्तव में आपको ज्ञान के प्रवाह से अलग कर देगा और साथ ही आपको अपने ही लोगों से पृथक कर देगा जो आपकी पारिभाषिक गब्दावली को न समभंगे। इस तरह आप अपने को कुछ ऐसा बना लेंगे जिसे न कोई समभता है न जिसकी कोई परवाह करता है।

## मनुष्य के आत्मोत्सर्ग का लेखा

में यहां भारत सरकार की ओर से आपका हादिक स्वागत करने के लिये आया हूँ। सरकार की हैसियत से स्वभावतया हम अनेक कार्यों में छिन रखते हैं और प्रधान मंत्री की हैसियत से मुक्ते अनेक मंचों पर आना और विविध विषयों पर कुछ न कुछ कहना होता है। लेकिन मुक्ते संदेह है कि कोई भी विषय, मुनने के ख्याल से, और कभी कभी बोलने के ख्याल से भी, उतना रोचक होगा जितना कि इतिहास का विषय है। में इसे स्वीकार करता हूँ कि इतिहास का केवल प्रेमी होने के कारण इतनी बड़ी संख्या में विशेषज्ञों से मिलकर में किचित् अभिभूत होता हूँ। पर इतिहास-प्रेमियों का भी अपना एक स्थान होता है, और शायद कभी कभी वे एक भाड़-खंड पर समग्र रूप से अधिक अच्छी तरह दृष्टि डाल सकते हैं जब कि विशेषज्ञ अलग-अलग वृक्षों के प्रयंवेक्षण में ही व्यस्त रह सकते हैं।

हम इतिहास की बात करते हैं और में समभता हूँ कि लोगों का इतिहास को देखने का अलग-अलग ढंग है। आपका जो भी ढंग हो और जो भी दृष्टिकोण हो, चाहे आप पुराने और बिल्कुल दिक्यान्सी ढंग से इसे राजाओं के कृत्यों
और युद्धों और इस तरह की बीजों का लेखा समभें, चाहे उसे सामाजिक और आर्थिक उन्नति या सांस्कृतिक उन्नति, या समग्र प्रकार से मानवता के विकास के लेखे के
हण में देखें; चाहे वह किसी एक देश या राष्ट्र का इतिहास हो, और चाहे उसे संसार
के इतिहास की पृष्टभूमि में देखा जाय, जैसा कि स्वभावतया उसे देखा जाना
चाहिए, अनिवार्य रूप से सब का आधार तथ्यों का एकजीकरण और आलेख
और मान्य तत्व हैं। आदमी इतिहास के विषय में अपने विचार यन्न-तन्न
एकत्रित ज्ञान और मान्यताहीन तत्वों के आधार पर बनाता है। इसिलए ऐतिहासिक
आलेखों के विषय में एक शोधमंडल इतिहास के उचित निर्माण के लिए बहुत ही
आवश्यक है। यह हिस्टारिकल रेकाइंस किमशन अपनी रजत जयन्ती मना रहा है।
इस अवसर पर जो कुछ कार्य इसने अब तक किया है और जो में आशा करता है
यह भविष्य में और भी उत्साह के साथ करने जा रहा है, उसके लिए यह बधाई
का पात्र है।

में नहीं जानता कि आप लोगों में से बहुत से लोग जब किसी ऐतिहासिक विषय

<sup>&#</sup>x27;इंडियन हिस्टारिकल रेकार्ड कमिशन' के रजत जयन्ती अधिवेशन का उदघाटन करते हुए नई दिल्ली में, २३ दिसम्बर १९४८ को दिया गया भाषण ।

पर विचार करते हैं तो क्या अनुभव करते हैं। मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि इतिहास के विषय में मेरी बेहद दिलचस्पी है और उसके लिए आकर्षण है, और जब मैं इस लम्बे प्रवाह पर विचार करता हूँ तो मेरा मन कुछ ऊँचा लगता है। और में न केवल दिलचस्पी बिक ज्ञान की प्रेरणा या ज्ञान या यह सब कुछ प्रहण करता हूँ। मैं नहीं जानता कि आदमी इससे समग्रस्थ से सदा प्रेरणा प्राप्त करने में सफल होता है। उसे अकसर इसके ऐसे दूसरे पहलू मिलते हैं जो प्रेरणा देने से बहुत दूर हैं। हर हालत में आदमी को बर्तमान को समभने के लिए और भविष्य कैसा हो इसको समभने का प्रयत्न करने के लिए, इसकी शरण में जाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि इतिहास अपने को दुहराता नहीं। में समभनता हूँ यह सही है। फिर भी किसी बात को समभने के लिए, उन शक्तियों और उन घटनाओं की जड़ों तक पहुँचने के लिए जो आज हो रही हैं, यही एक आधारभूत तत्व है जो आपको प्राप्य है, नहीं तो आपको अपनी कल्पना का आधार प्रहण करना पड़ता है।

इतिहास, जैसा कि एक प्रसिद्ध लेखक ने लिखा है, 'मनुष्य के आत्मोत्सगं का लेखा' है। शायद सत्य यही है। यह प्रत्येक आत्मोत्सगं के सूली पर चढ़ने के अनन्तर पुनर्जीवन प्राप्त करने का भी लेखा है। इस तरह आप आत्मोत्सगं और मूली पर चढ़ने की किया के अनन्तर नवजीवन प्राप्त करने का कम बरावर चलता हुआ देखते हैं। आप इतिहास को मानवता की, मनुष्य की आत्मा की आगे बढ़ती हुई यावा समभ सकते हैं। फिर भी हम यह देख कर ठिठक जाते हैं कि किस तरह इस अग्रगामी यावा में व्यवसान होता है, और हमें पीछे फेंक दिया जाता है।

में समभता हूँ कि प्रत्येक युग अवने को परिवर्तन का युग समभता है। फिर भी, में अनुमान करता हूँ कि हमारे इस विचार में कि वर्तमान युग, जिसमें हम रह रहे हैं, विशेष रूप से एक परिवर्तन और तबदीली का युग है, सचाई का कुछ अंश है। कम से कम, जिन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, वे और समस्याओं की अपेक्षा कहीं बड़ी और कहीं तीब जान पड़ती हैं। यह कुछ तो इसलिए भी हैं कि इनका विस्तार बढ़ गया है। बाज की प्रत्येक समस्या लोकव्यापी समस्या वन जाती है। आधुनिक घटनाओं को या उस इतिहास को, जिसका कि निर्माण हो रहा है, किसी एक देश या राष्ट्र या इलाके के इतिहास के रूप में समभना आज विल्कुल असम्भव है। जाज जाप को अनिवायंतः समय संसार की बात सोचनी पड़ती है। वेशक इस बड़ी तस्वीर के प्रत्येक छोटे पहलू को आप देख सकते हैं, और आपको देखना चाहिए। आप उन्हें ज्यादा नजदीक से देख सकते हैं। लेकिन एक विधाय्य देश के इतिहास की ऐसी कल्पना, जिसके अन्तर्गत राजाओं और सम्प्राटों के नामों को रट लेने का कम आता है, मेरी समभ से बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। में महीं कह सकता कि भारत के स्कूलों और कालिओं से भी यह कम उठ गया है या नहीं, लेकिन कम से कम में आशा करता हूँ कि वह समाप्त हो चुकी है, क्योंकि बच्चों के लिए राजाओं के शासन और युद्धों के विवरण पढ़ने से अधिक निरर्थंक वस्तु की कल्पना में नहीं कर सकता।

इतिहास का दूसरा पहल अर्थात् सामाजिक पहल या सामाजिक संगठन का विकास अब कहीं अधिक सामने आएगा। पर साधारण मनुष्यों के जीवन के विषय में हमें अपेक्षाकृत कहीं गहरी खोज करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि सौ या हजार वर्ष पहले के घरेल आय-व्यय के लेखें में एक सौ या एक हजार एक बातें हमें मिल जायें जिससे कि हमें इस बात का कुछ अनुभव हो सके कि पिछले यग में मनव्य का जीवन कैसा था। तभी हम इतिहास के शब्क ढाँचे पर जीवन और मांस-रक्त का आवरण चढ़ा सकते हैं । में स्वीकार करूँगा कि अब भी बावजद इस माने हए नए दिख्तिकोण के, इतिहास की अधिकतर पुस्तकों, और इतिहास सम्बन्धी अधिकतर निबन्ध जो प्रकाशित होते हैं, उनका विषय भन्ने ही रोचक हो, मुभे अदभत रूप से निर्जीव और प्राणहीन जान पडते हैं । वे केवल शब्क ठठरियों है, उनमें रक्त और मांस नहीं । में अनुमान करता हैं कि इतिहास के पढ़ने, लिखने और समभने का एक ही वास्तविक तरीका है, वह यह कि मन में एक ऐसे सजीव समाज का चित्र जागत किया जाय जो कि अपने काम में लगा हुआ है, विचार कर रहा है, जिसमें मनुष्यों के सभी गुण-दोष देखने को मिलते हैं और जो कमशः उन्नति की दिशा में या किसी दूसरी दिशा में चढ़ रहा है। उसके लिए भी, मैं अनुमान करता है दो बातें आवश्यक हैं, एक तो यह कि विस्तार की बातों का अधिक धनिष्ठ ज्ञात हो, जिसे कि इस कमिशन को एकत्र करना और छोगों तक पहुँचाना चाहिए, और दूसरी यह कि इस प्रकार के मस्तिष्क की आवश्यकता है जो इन विस्तार की बातों को जामा पहना सके और उन्हें जीवन का सादश्य प्रदान कर सके। मै आशा करता है कि यह हिस्टोरिकल रेकार्डस कमिशन और इससे सम्बन्धित विख्यात इति-हासकार जो कि सामग्री एकत्र करेंगे और उस पर प्रवन्ध और निबन्ध और पुस्तकें लिखेंगे, सदा इन दो बातों का ध्यान भी रखेंगे। एक तो यह कि उन्हें सदा एकमात्र अपने साथी इतिहासकारों के लिए ही नहीं लिखना चाहिए। उनकी मोहक परिधि के बाहर भी और लोग हैं जिन तक उनकी पहेंच होनी चाहिए। में ऐसा इसलिए कहता हैं कि साधारण पारिभाषिक या वैज्ञानिक निबन्ध इस हद तक उस मोहक परिधि के भीतर के लोगों के ही लिए या उन के लिए जिनकी कि विषय के किसी विविध्ट संकीण पहल में रुचि है लिखा गया होता है या कम से कम लिखा गया जान पड़ता है कि जनता के अपेक्षाकृत बढ़े भाग को उसमें रुचि नहीं हो पाती । अतः इस प्रकार के कमिशन को, निश्चय ही, एक अधिक विस्तृत वातावरण में कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए और एक ज्यादा बड़े जन-समुदाय के मस्तिष्क के लिए रोचक बनने का प्रयत्न करना चाहिए-ऐसे सम्प्रदाय के लिए जो कि बृद्धि या बोड़ी बहुत सम्भ रसता है। लोक-प्रियता के उद्देश्य से लिखना जर्यात् पांडित्य से हट कर लिखना एक नए ही प्रकार का दिष्टिकोण जान पड़ता है। में नहीं समकता कि वास्तविक पांडित्य और इस लोकप्रिय दृष्टिकोण के बीच अनिवार्यतः कोई पारस्परिक विरोध है। ऐसे निबन्धों और लेखों में, जिन्हें में कभी-कभी देखता हूं, अचेतन रूप से, इस तथ्य को भूछाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है, कि एक अपेक्षाकृत बड़ा जन-समुदाय है जिसे सम्बोधित करना है या करना चाहिए। मेरी समक्त में यह ठीक नहीं, क्योंकि इससे आप अपने को उस वहतर जन-सम्दाय से अलग कर लेते हैं। आपको उसका समर्थन प्राप्त नहीं होता, और वह अपेक्षाकृत बड़ा जन-समुदाय आपके परिश्रम का लाभ नहीं उठा पाता । दूसरी यह कि जिस विषय में भी आप अनुसन्धान करें, यद्यपि अनिवाय क्य से आप एक विधिष्ट विषय पर अनुसंघान करेंगे, उस विषय पर इस रूप में साधा-रणतः विचार होना चाहिए कि वह एक वहत्तर और व्यापक विषय से संबंधित है। नहीं तो, आपकी रुचि के एक फुटकर प्रसंग से अधिक उसका कोई वास्तविक मृत्य नहीं रह जाता, क्योंकि यदि किसी बात को समभा जाता है, तो उससे संबंधित सभी बातों को सममने की आवश्यकता होती है। नहीं थी उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता । जब हम घटनाओं के एक-दूसरे से संबंधित होने के प्रश्न पर विचार करते हैं, तो सामने एक विशाल क्षेत्र खुल जाता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु से संबंधित है, कोई वस्त अलग-अलग न हीं । जीवन का प्रत्येक पहल किसी न किसी रूप में दूसरे पहलू से लगाव रखता है और एक राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक पहल का दूसरे राष्ट्रों के जीवन से लगाव है। कुछ हद तक ऐसा पहले भी रहा है। लेकिन इस यग में यह बहुत स्पष्ट हो गया है, क्योंकि सभी तरह की वातें हैं जो कि राप्ट्रों को एक दूसरे के सन्निकट ले आती हैं, चाहे वे परस्पर प्रेम न रखते हों। इसलिए इस बात का ब्यान रखते हुए हर एक छोटे विषय को देखना चाहिए । में यह भी कहेंगा, यश्चिप कदाचित् यह कहीं अधिक कठिन कार्य होगा कि इसका समन्वित ऐतिहासिक दिष्टिकोण से क्या सम्बन्ध होगा, इस पर भी विचार करना चाहिए । इतिहास को इस हप में देखा जा सकता है या नहीं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मानवीय मस्तिष्क बस्तओं को समन्वित रीति से समभने का प्रयत्न करता है। नहीं तो उनका कोई महत्त्व नहीं रह जाता, और हमें इस परिणाम पर पहुँचना पड़ता है कि जो घटनाएँ घटती है उनका एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं होता । वे आकस्मिक, और अनियमित इंग से घटती हैं। इस विषय को इस रूप में देखते हुए, आदमी को यह विचार करना होगा कि इतिहास क्या है ? क्या में कहूं कि वह मानवीय उन्नति का एक लेखा है, मन्त्य के मस्तिष्क, मनुष्य की आत्मा के किसी जात या अज्ञात ध्येय की ओर अग्रसर होने के संघर्ष का लेखा है। इस रूप में यह एक बहुत ही रोचक अध्ययन हो जाता है। अन्ततः यह सत्य हो या न हो, फिर भी यह एक सुत्र हमें दे देता है जिससे कि जलग-अलग घटनाओं को एक साथ पिरोया जा सके। शुरू में, मैं जनमान करता है कि इतिहास एक मात्र राजनीतिक लीक पर लिखागा जाता था, और उसके साथ, बहुत से और पहलू संबंधित होते थे — धार्मिक और कुछ हद तक सांस्क्र-तिक भी।

फिर आधिक पहलू पर बड़ा जोर दिया गया और निक्चय ही यह बड़े महत्व का पहलू हैं। किसी ने यह कभी नहीं कहा कि आधिक पहलू ही एक मात्र पहलू है— यह बेतुकी बात होगी—लेकिन यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, और एक विस्तृत अयं में इसमें सांस्कृतिक पहलू भी आ जाता है। लेकिन इतिहास के इन जुदा-जुदा और विभिन्न पहलुओं से अलग, में समभता हूँ, कुछ ऐसी चीअ है, जिसकी में परिभाषा नहीं कर सकता। कह लीजिए कुछ ऐसा समभने का प्रयत्न है कि इतिहास के इस सारे प्रवाह का अर्थ क्या है, वह किघर जा रहा है और स्वयं उसके कोई मानी हैं या नहीं। में अनुमान करता हूँ कि अन्ततः प्रायः सभी समस्याओं को, जिनका कि सामना हमें संसार में करना पड़ता है, एक या दो वाक्यों में रखा जा सकता है। ये समस्याएँ व्यक्ति के व्यक्ति से सम्बन्ध की, व्यक्ति के वर्ग से सम्बन्ध की, और वर्गों के आपस के सम्बन्ध की समस्याएँ हैं। प्रायः हर एक राजनीतिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत समस्या इस वाक्य के अन्तर्गत लाई जा सकती है, और ये कमशः वदलते हुए सम्बन्ध ही हैं, जो समाज के सुनंगिठित शरीर को, जिसे कि हम अपने चारों ओर देखते हैं, सार्थक बनाते हैं।

में कुछ अनियमित ढंग से इस उच्च विद्वन्मंडली के सामने विचारों को उँडेल रहा हैं, जिससे कि यह हिस्टारिकल रेकार्ड स किमशन, जहां तक संभव हो, अपने कार्य को विस्तततर मानसिक दश्यों और ऐतिहासिक विचार के साथ समन्वित कर सके, क्योंकि बिना ऐसा किए वह अपने क्षेत्र को सीमित करेगा और साधारण विचारवालों की अनुकल प्रतिकिया न प्राप्त कर सकेगा । हम सभी लोग अधिक या कम इतिहास का निर्माण करते हैं। इतिहास, अन्त में, करोड़ों मानवीं के जीवन का एक प्रकार का परिणाम है। लेकिन यह सच है कि शायद कुछ व्यक्ति इतिहास के निर्माण में अपेक्षाकृत अधिक भाग लेते हैं। वर्तमान यग में इतिहास के निर्माण में कुछ माग ले सकने का हमें अवसर मिला है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके लिए इति-हास की कियाओं को सममना एक और आवस्यक बात हो जाती है, जिससे कि वह अपने को विस्तार की बातों में खो न दे और उसके मस्य प्रवाह को भूछे नहीं। भाग्य और परिस्थिति ने भारतीय इतिहास के प्रवाह में मभे एक अभिनेता के रूप में पिछले बीस तीस वर्षों से अपने अन्य साथियों के समान ही डाल रखा है । इतिहास में बीती हुई या दूर अतीत की बातों में मेरी रुचि केवल शास्त्रीय ढंग की नहीं रह गई, बिल्क मेरे लिए यह एकं निजी गहरी दिलवस्थी की चीज बन गया है । मैंने उन घटनाओं को आज की घटनाओं से सम्बन्धित करके सममना चाहा, और आज

की घटनाओं को जो कुछ हो चुका है उसकी प्ष्ठभूमि में समसता चाहा, और चाहे जितने धूमिल रूप में हो, उस ज्ञान की सहायता से भविष्य में फांकने का यत्न किया। में यह नहीं कह सकता कि उस खोज ने वस्तुओं को ठीक-ठीक सम-भने में मेरी मदद की या नहीं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में यह आदि ऐसी घटनाएँ घटी हैं, जिनके विषय में में यही कह सकता हूँ कि वे समक्ष के विलकुल बाहर हैं, और हमारी मानवता की सुविहित उन्नति की सारी कल्पना उनके कारण हिल उठी हैं। इन अध्ययनों ने समक्षते में मदद दी हो या नहीं यह निश्चय ही एक बड़ा रोचक कार्य रहा है, और कभी-कभी में ख्याल करता हूँ कि यह कार्य किसी विश्वविद्यालय या संस्था के धान्ततर वातावरण में, जिस प्रकार का जीवन में विताता हूँ उसकी उत्तेजनाओं और विघ्नों से दूर रह कर विद्येव चलाया जाय तो आनन्ददायक हो! लेकिन यह भी एक प्रकार का गृह-विरह है, जिससे में जनुमान करता हूँ, वे सभी लोग पीड़ित होते हैं जो उस विशिष्ट कार्य को जिसमें कि वे लगे हए हैं, पसन्द नहीं करते।

में आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप का परिश्रम सफल होगा, न केवल सच्चे इतिहास के निर्माण में, जो कि घटनाओं और तिथियों से ऊपर उठकर एक वस्तु हूँ—बल्कि यदि में कहूँ तो लोगों को एक सूत्र में बांधने में भी। इतिहास हमें बांधने बांधने और विच्लित्र करने वाली दो प्रकार की कियाओं का लेखा प्रस्तुत करता है, और संसार में जैसा सदा होता आया है, आज भी यही हो रहा हूँ कि बांधने और निर्माण करने वाली शक्तियां अधिक स्पष्ट रूप से काम कर रही हैं, और उसी प्रकार विदारक और विच्लित्र करने वाली शक्तियों भी काम कर रही हैं, और इम जो भी काम कर उसमें हम चाहें तो बांधने वाले और निर्माण करने वाले पहलुओं पर या इससे विपरीत पहलुओं पर जोर डाल सकते हैं। बेशक हमें इच्छा-प्रेरित विचारों के बश में नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार उन बातों पर जोर नहीं देना चाहिए जिनका कि बस्तुस्थिति से कोई लगाव न हो। फिर भी, में सममता हूँ कि यह सम्भव है कि पांखित्य और यवार्थता और सत्य की सीमा में रहते हुए, बांधने वाले और निर्माणकारी पहलू पर, न कि इस के विरोधी पहलू पर, जोर दिया जाय, और में आशा करता हूँ कि इतिहासकारों के और इस किमशन के कार्य इसी ध्येय से प्रेरित होंगे। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ।

## सरोजिनो नायहू

महोदय, इस भवन के नेता की हैसियत से समय-समय पर यह मेरा दु खद कर्तंच्य रहा है कि मैं भारत के विख्यात पुत्रों और पुत्रियों के निधन की चर्चा करूँ। अभी हाल में, मैंने भारत के एक बड़े प्रख्यात पुत्र, सर तेज बहादुर समू के निधन की चर्चा की थी। इसके बाद एक प्रान्त के गवनंर की आकिस्मक मृत्यु हो गई। वे राज्य के एक प्रतिष्ठित जनसेवक थे। जब हम देश के इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की चर्चा करते हैं तो हम प्रायः यह कहते हैं कि उनके स्थान की पूर्ति कठिनता से होगी, और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो कि आंशिक रूप में सत्य हो सकता है। लेकिन आज, मैं आपकी अनुमित से एक ऐसे व्यक्ति के कल बहुत सबरे हुए निधन की चर्चा करूँगा, जिनके विषय में पूरी सचाई से यह कहा जा सकता है, कि उनके स्थान की पूर्ति करना या उनके समान दूसरा व्यक्ति पाना असंभव है।

वे पिछले डेढ़ साल या कुछ अधिक समय से एक ऐसे बड़े प्रान्त की गवनंर थीं, जिसकी अनेक समस्याएँ हैं, और उन्होंने बड़ी ही योग्यता और बड़ी ही सफलता से गवनंरी का काम निभाया। इसका अनुमान यों हो सकता है कि उस सुबे में प्रधान मंत्री और उनके मंत्रिमंडल और सरकार और विविध दलों और वर्गों और धार्मिक सम्प्रदायों से लेकर मजदूर और खेतिहर तक सभी उनके प्रति आकर्षित ये और उनके हृदय में इन सब ने स्थान पाया था। गवनंर और राज्य की उच्चासीन एक प्रमुख सेविका के रूप में उन्होंने बड़ी सफलता पाई थी। लेकिन गवनंर के रूप में उनके विषय में में अधिक न कहूंगा, क्योंकि गवनंरों में साधारणतः जितना बड़-प्यन अपेक्षित हैं, उससे वे कहीं बड़ी थीं। वे क्या थीं, यह कहना मेरे लिए कुछ कठिन है, क्योंकि वे हम लोगों का एक अंग बन गई थीं। वे हमारी आज की राष्ट्रीय दाय का एक अंग थीं, और हम जैसे व्यक्तियों से अभिन्न रूप से सम्बन्धित थीं, क्योंकि हमें उनके साथ बहुत वर्षों तक अपनी स्वतंत्रता के युद्ध में तथा अन्य कार्यों में भाग लेने का सीभाग्य प्राप्त हुआ था।

महोदय, जिन व्यक्तियों से अपना इतना घनिष्ठ संपर्क रहा हो, उनका ठीक ठीक मूल्यांकन कर सकना कठिन होता है। फिर भी आदमी इसका कुछ हद तक अनुभव

श्रीमती सरोजिनी नायडू की निधन स्मृति में, संविधान परिषद (ब्यव-स्थापिका ) में, नई दिल्ली में, ३ मार्च, १९४९ को दिया गया माधण।

कर सकता है, और उनका ध्यान करते हुए हमारे सामने एक ऐसा चित्र आता है, जिसके सम्बन्ध में अनेक गणवाचक शब्द और विशेषण लगाए जा सकते हैं। वे अत्यन्त प्रतिभाशालिनी थीं । वे सजीव और सप्राण थीं । वे अनेक गणों से सम्पन्न थीं, लेकिन उनमें कल अहितीय गुण थे। उन्होंने कवि के रूप में जीवन आरम्भ किया। बाद के वर्षों में जब कि घटनाओं ने उन्हें राष्ट्रीय संग्राम में उतरने के लिए विवश किया, और उन्होंने अपने को पूरे उत्साह और सरगर्मी के साथ राष्टीय यह में लगा दिया, उन्होंने कागज और कलम से अधिक कविताएँ नहीं लिखीं, बल्कि उनका सारा जीवन ही एक कविता, एक संगीत वन गया । और उन्होंने एक अदभत कार्य किया, अर्थात उन्होंने हमारे राष्ट्रीय यद में कला और कवित्व का पट दिया। जिस प्रकार कि राष्ट्र-पिता ने इस युद्ध को एक नैतिक विशालता और महानता प्रदान की उसी प्रकार श्रीमती सरोजिनी नायड ने उसे कलात्मकता और कवित्व प्रदान किया, और जीवन के प्रति वह उत्साह और वह अजेय भावना प्रदान की, जिसने कि विपत्ति और अनयं का सामना डट कर किया, ओठों पर गीत और मुखाकृति पर मुसकान के साथ किया । में स्वयं राजनीतिज्ञ हैं, जैसा कि प्रायः हम सभी हैं, और मैं नहीं जानता कि हमारे राष्ट्रीय जीवन को इससे अधिक मत्यवान कोई भेंट प्राप्त हो सकती है कि उसे विशब्ध राजनीतिक स्तर से उठा कर एक उच्चतर कलात्मक स्तर पर रचा जाय । इसी कार्य में सरोजिनी नायड को एक हद तक सफलता प्राप्त हुई।

उनके जीवन पर दृष्टि डालते हुए, हम उसमें अनेक गुणों का एक अद्भृत समन्वय पाते हैं। एक बोर तो हम सजीवता पाते हैं, और दूसरी बोर ५० वर्षों का ऐसा सप्राण और सिकय व्यक्तित्व पाते हैं जो कि हमारे जीवन के अनेक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पहलुओं को स्पर्श करता है। जिस वस्तु का भी उन्होंने स्पर्श किया, उसमें उन्होंने कुछ अपनी ज्वाला भर दी। वे वास्तव में एक अग्नि-स्तम्भ थीं। साथ ही वे उस ठंडी प्रवाहिनी जलघारा की भांति भी थीं, जो शान्ति देती है। वे अपनी राजनीति के आवेश को मनुष्यों के अपेक्षाकृत ठंडे स्तरों पर ले आती थीं। इसलिए उनके विषय में किसी के लिए कुछ कहना कठिन है, सिवाय इसके कि आदमी इस बात का अनुभव करता था कि वह एक ज्वलन्त आत्मा थी, जो अब नहीं रही।

हम निस्सन्देह उन्हें जाने वाली अनेक पीड़ियों तक स्मरण रखेंगे। लेकिन जो लोग हमारे बाद जायेंगे और जिनका उनसे इतना घनिष्ठ संपर्क नहीं रहा है, वे उस व्यक्तित्व की संपदा का, जिसे कि लिखे या कहे गए शब्दों में सहज में नहीं उतारा जा सकता, ठीक-ठीक अनुमान न कर सकेंगे। उन्होंने भारत के लिए काम किया। वे काम करना भी जानती थीं और विनोद करना भी। यह एक अद्भृत संयोग था। वे जानती थीं

कि बढ़े ध्येयों के लिए किस तरह से त्याग किया जाता है। वे इसे इतने सुन्दर और इतने अच्छे ढंग से करना जानती थीं कि ऐसा करना एक सहज-सी बात जान पडती थीं, और ऐसी नहीं जिसमें आत्मा को वेंदना होती हो। यदि उनका जैसा संवेदनशील व्यक्ति आत्मा की भीषण बेदना से पीडित हो सकता है तो निश्चय ही वे पीडित हुई थीं--लेकिन उन्होंने उसे ऐसी प्रसन्नता से ग्रहण किया कि ऐसा जान पढ़ा कि यह उनके लिए बहत सहज बात थी। इस तरह उन्होंने हमारे यद को एक ऊँचे स्तर पर उठाया, और उसे ऐसा संस्पर्श दिया, जैसा कि में सँमफता हूँ कोई दूसरा नहीं दे सकता था. न भविष्य में दे सकेंगा। महोदय, मैंने कहा है कि वे कितनी ही बातों का एक जिचित्र सम्मिश्रण थीं। अपने में वे एक समद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थीं. जिसमें कि विविध धाराएँ, जिन्होंने कि भारतीय संस्कृति को इतना महान बनाया है, आकर मिलती थीं। उनमें भारतीय संस्कृति की विविध धाराओं का और साथ ही पर्व और पश्चिम की संस्कृति की विविध घाराओं का सम्मिश्रण हुआ था। इस तरह उनका एक महान राष्ट्रीय व्यक्तित्व तो या ही, वे वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व से भी सम्पन्न थीं, और इस विस्तृत संसार में जहां कहीं भी वे चली जातीं, उन्हें इस रूप में स्वीकार किया जाता था, और संसार के बड़े लोगों में उनकी गिनती थी। यह स्मरण रखन। अच्छा होगा, विशेषकर आज, जबकि परिस्थितियों से विवश होकर हम कभी कभी एक संकीण राष्टीयता के मार्ग में भटक कर जा सकते हैं और उन बहुतर ध्येयों को भल सकते हैं, जिन्होंने कि हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की नींव रखनेवाली महान आत्माओं को प्रेरित किया था।

हमारे महान राष्ट्रियता ने और इस महान महिला ने हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को बहुत औरदार ढंग से स्वरूप दिया है—सीचे राजनीतिक क्षेत्र में उतना नहीं, यद्यपि वे इस क्षेत्र में भी सिक्रय रूप से काम करती थीं, बिल्क उन अदृश्य स्तरों पर, जो कि वहें महत्व के होते हैं, क्योंकि वे राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करते हैं, क्योंकि अन्त में वे ही उसके मानसिक और कलात्मक और सौन्दर्यग्राही वृष्टिकोण का निर्माण करते हैं, और बिना उस मानसिक, नैतिक, सौदर्यग्राही और कलात्मक दृष्टिकोण के जो भी सफलता हमें प्राप्त हो वह सारहीन सफलता होगी, क्योंकि आखिरकार, हम ऐसी स्वतंत्रता की आकांक्षा करते हैं जो कि स्वतः अच्छी हो, न कि ऐसी की जिससे किसी दूसरी वस्तु की प्राप्त हो। हम स्वतंत्रता इसिलए चाहते हैं कि हमारी जनता का जीवन अच्छा हो सके। अच्छा जीवन क्या है ? क्या आप किसी ऐसे जीवन को मो अच्छा कह सकते हैं जिसमें कि कलात्मक और सौदर्यग्राही तत्त्व न हों, या कि जिसमें नैतिक तत्त्व न हों ? यह अच्छा जीवन न होगा। यह अस्तित्व की कोई अस्थायी अवस्था होगी, जो कि शुष्क और कठोर होगी। दुर्माग्य से संसार शुष्कतर, कठोरतर और अबिक निर्देय होता जा रहा है। पिछले दो वर्षों के हमारे ही अनुभव में राजनीतिक जीवन कुछ अधिक कठोर, निर्मम, असहिष्णु के हमारे ही अनुभव में राजनीतिक जीवन कुछ अधिक कठोर, निर्मम, असहिष्णु

और संदेहपूर्ण हो गया है, और संसार में हम आज सबंत्र संदेह और भय का वातावरण पाते हैं। हम इस भावना पर कैसे विजय पावें ? नैतिक ऊँवाइयों के कुछ अनुभव द्वारा ही हम इस पर विजय पा सकते हैं, और यही मार्ग हमें राष्ट्रपिता ने दिलाया था। या फिर सफलता का दूसरा रास्ता मानवतापूर्ण दृष्टिकोण का है, कलात्मक और सोंदर्यग्राही दृष्टिकोण का, और मानवतापूर्ण दृष्टिकोण में क्षमा है, दया और मनुष्यता की सुभवूभ है, उसके गुणों की भी और उसके दोषों की भी सुभव्भ है। और इस प्रकार सरोजिनी देवी मानवता का दृष्टिकोण लेकर आईं, जो सुभव्भ से पूर्ण था, और सभी के प्रति, चाहे वे भारत के हों चाहेवाहर के, दया से पूर्ण था।

इस भवन को विदित है कि भारत के और किसी भी व्यक्ति से अविक वे भारत की सर्वांगीण एकता, उसकी सांस्कृतिक एकता,और उसकी भौगोलिक एकता के पक्ष में दढ़ थीं। इसके लिए उन्हें उत्कट अनुराग था। यह उनके जीवन का ताना-बाना था। जब कभी हम संकीणंतर लीकों में पड़ें तो हमारे लिए यह स्मरण रखना उचित होगा कि बडप्पन मानसिक संकीर्णता के आधार पर कभी नहीं प्राप्त हो सकता । राष्ट और व्यक्ति की महानता एक विस्तृत कल्पना, विस्तृत दृष्टि-परम्परा, सवंग्राही दृष्टि-कोण और जीवन के प्रति मानवतापणं पहुँच द्वारा ही प्राप्त होती है। इस तरह वे भारत में सर्वत्र हमारी समृद्धिपूर्ण सांस्कृतिक विरासत की व्याख्या करने वाली बन गईं। वे भारत में उन बहुत सी चीजों की व्याख्या करने वाली बन गईं जो कि पश्चिम ने उत्पन्न की हैं और संसार के और भागों में उन्होंने भारत की समृद्धिपण संस्कृति की व्याख्या की । वे पूर्व और पश्चिम के बीच और भारत के विविध वर्गों के बीच एक आदर्श राजदूत और कड़ी थीं। मैं नहीं देख पाता कि हम उनके जैसा व्यक्ति भविष्य में फिर कैसे पायेंगे। निस्संदेह हमारे यहां भविष्य में महान पुरुष और महान नारियां होंगी, क्योंकि अतीत में जब भारत का राजनीतिक दृष्टि से नीचा स्थान था, तव भी उसके पुत्रों में बड़प्पन की कमी नहीं रही और अब जबकि भारत स्वतंत्र है, मक्ते कोई संदेह नहीं कि अतीत और वर्तमान की ही भांति वह भविष्य में भी महान नर-नारियों को जन्म देगा । अपनी आंखों के सामने हमने इन महान व्यक्तियों को देखा है। फिर भी मुक्ते संदेह हैं कि जहां भारत महान पुरुषों और महान नारियों को जन्म देगा, वहाँ वह सरोजिनी जैसा एक दूसरा व्यक्तित्व उत्पन्न कर सकता है या करेगा। इसलिए हम उनका घ्यान करते हैं एक ज्योति और एक विशेष सजीवता और उज्जवल लता के रूप में; कवित्व के रूप में, जिससे कि जीवन और कियाकलाप अनुप्राणित होते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समृद्ध वस्तु के रूप में, जो कि भौतिक मापदंड से किचित् काल्पनिक, अग्राह्य और अवर्णनीय हो; कुछ ऐसी वस्तु के रूप में जो कि केवल अनुभव की जा सकती है, जैसे कि आप सौंदर्य का अनुभव करते हैं, जैसे कि आप जीवन की अन्य उच्चतर चीजों का अनुभव करते हैं। हो सकता है कि

इसकी कुछ स्मृति और पीढ़ियों तक पहुँचेगी, जिन्होंने कि उन्हें नहीं देखा है, और उन्हें प्रेरणा प्रदान करेगी। में समभता हूँ यह पहुँचेगी, लेकिन में नहीं समभता कि इसका वे उस प्रकार अनुभव करेंगी, जैसा कि हम देहघारी करते हैं जिनको कि उनके सम्पर्क में आने का सीभाग्य प्राप्त रहा है।

इसलिए इस भवन में यह चर्चा करते हुए मैं केवल उन विविध विचारों को दुहरा सकता हूँ जो कि मेरे मन में उठते हैं, और कदाचित् में उन्हें एक उलभे ढंग से दुहरा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन दुखी और अव्यवस्थित हैं, मानो उसका एक धनिष्ठ अंस कट कर अलग हो गया हो, और इसलिए भी कि जिन लोगों के प्रति आदमी का बहुत स्नेह हो उनके विषय में बोलना या निणंय करना किठन हो जाता है। यह एकात्मीयता का स्नेह था। यह एक ऐसे आदमी का स्नेह था जिसने कि अपनी युवावस्था में भी उनके भाषण और कार्य से महानं प्रेरणा प्राप्त की थी और जो बाद की दशाब्दियों में उनसे अधिकाधिक स्नेह करने लगा था, और उनकी प्रशंसा करने लगा था और उन्हें एक अत्यन्त समृद्ध और दुर्लभ व्यक्तित्व समभने लगा था। वह समृद्ध और दुर्लभ व्यक्तित्व अब नहीं रहा, और यह हमारे लिए अनिवायंतः एक दुख की बात है, बल्कि यह दुख से भी कुछ अधिक है। अगर हम दूसरे ही प्रकाश में इसे देखें तो यह हमारे लिये एक आनन्द और उत्कर्ष की बात है कि हमारी पीड़ी के भारत ने ऐसी दुर्लभ आत्माओं को जन्म दिया, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी और जो भविष्य में भी हमें प्रेरणा देतीं रहेंगी।

महोदय, इस तरह की चर्चा करते हुए यह प्रथा है कि यह कहा जाय कि इस भवन की सहानुभूति और संवेदना दिवंगत व्यक्ति के संबंधियों के पास पहुँचा दी जाय। मैं भी यह कहता हूँ, लेकिन वास्तव में वह बंधन जो कि सरोजिनी देवी को यहां हम सभी लोगों से बांधता था, और इस देश के हजारों-लाखों लोगों से बांधता था, इतना घनिष्ठ था, और बंधन के रूप में इतना महान था, जितना कि वह बंधन जो उन्हें अपने तन के बच्चों से और दूसरे 'संबंधियों से बांधता था। इसलिए संवेदना का यह संदेश हम इस भवन की ओर से भेज रहे है। अपने हुदयों को शान्त करने के लिए इस संदेश की हम सभी को आवश्यकता है।

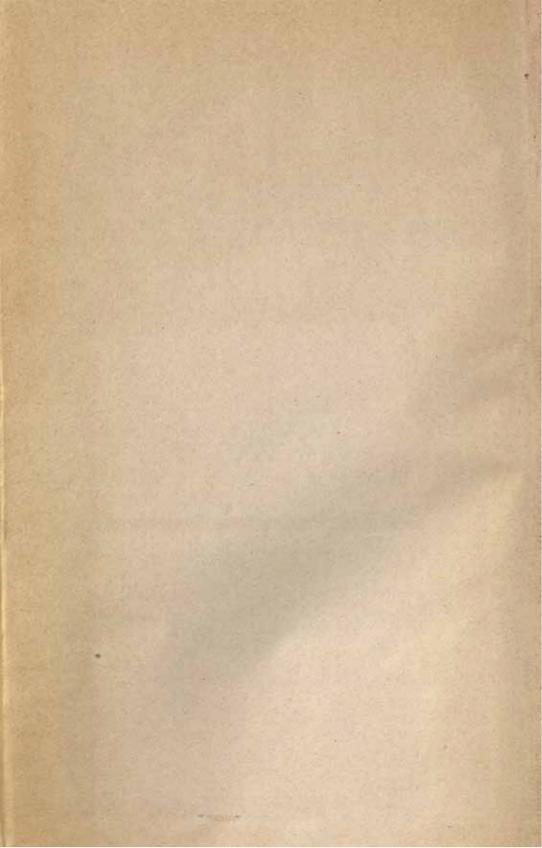

Central Archaeological Library,

NEW DELHI- 1696

Call No. 954.09204/NCh

Author- जवाहर्वाले महरू

Title- क्वाची नता अरीर उसके

"A book that is shut is but a block"

ARCHAEOLOGICAL LINE GOVT. OF INDIA NEW DELHI

Please help us to keep the book clean and moving.